## दस्तावेज़:मंटो

कहानियाँ

पाताल नया कानून से फुँदने तक बराए नाम



राजकतल प्रकाशन नयी दिल्ली पटना

# समादत हसन मंटो दिरेगीपी

CIFTED BY

चयन, संयोजन एवं परिचय बलराज मेनरा, शारद दत्त

#### राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

।-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 माइस कालिज के सामने, पटना-800 006

प्रथम संस्करण 1963

© वस्तावेज़ के समस्त अधिकार, हिंदी और हिंदीतर समस्त भारतीय भाषाओं के लिए, मटो के उत्तराधिकारियों की ओर से, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि के पास सुरक्षित हैं। इसलिए इस प्रकाशन का कोई भी अशा, हिंदी अथवा हिंदीतर किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करके, किसी भी प्रकार में या किसी भी रूप में, प्रकाशक की पूर्विलिखित अनुमित के बिना अथवा कॉपीराइट एक्ट 1956 (सशोधित) के प्रावधानों के अनुमार, पुनर्प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकाशन का अनिधकृत रूप से ऐसा कोई उपयोग करता है, वह दडनीय अपराध का भागी होगा और उसके विरुद्ध हर्जाने का दावा किया जाएगा।



पाठ्य भाग मेहरा आफसेट प्रेस, चाँदनी महल, नई दिल्ली-110 002 मे और आवरण एवं चित्र अभिषेक प्रिंटिंग सर्विस, असारी रोड, नई दिल्ली-110 002 मे मदित मोपासाँ के नाम मौ बरस पहले जिसके बस जिस्म को मौत आई थी

## अनुक्रमणिका

| 13  | हतक                                                                            | 165                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | मम्मी                                                                          | 182                          |
|     | बाबू गोपीनाथ                                                                   | 215                          |
|     | नुतफा                                                                          | 229                          |
| 23  | ●<br>नया कानून से फुँदने तक                                                    |                              |
| 25  | भूमिका : नया कानून से फुँदने तक                                                | 237                          |
| 32  | नया कानून                                                                      | 241                          |
|     |                                                                                | 250                          |
|     |                                                                                | 256                          |
| 46  |                                                                                | 271                          |
| 57  | नारा                                                                           | 278                          |
| 66  | तरक्की पसद                                                                     | 287                          |
| 77  |                                                                                |                              |
| 96  | खालिद मियाँ                                                                    | 296                          |
| 104 | बासित                                                                          | 305                          |
| 113 | पैरन                                                                           | 312                          |
| 124 | बादशाहत का खात्मा                                                              | 319                          |
|     |                                                                                |                              |
| 131 | साहबे-करामात                                                                   | 330                          |
| 138 |                                                                                |                              |
| 145 | मम्मद भाई                                                                      | 343                          |
| 152 | मंजूर                                                                          | 355                          |
|     | 23<br>25<br>32<br>39<br>46<br>57<br>66<br>77<br>96<br>104<br>113<br>124<br>131 | मम्मी बाबू गोपीनाथ नुतफा  23 |

| फरिश्ता<br>फुँदने     | 362 | एक भाई, एक वाइज | 409 |
|-----------------------|-----|-----------------|-----|
| भुष्प                 | 370 | औलाद            | 415 |
| बराए नाम              |     | अंजाम बखैर      | 421 |
| भूमिका : बराए नाम     | 377 | बिजली पहलवान    | 427 |
| तमाशा                 | 381 | ••              | 421 |
| डालिंग                | 387 | अंतिम शब्द      | 433 |
| <b>औं</b> खें         | 393 |                 | ,   |
| वह लड़की              | 398 | परिशिष्ट-।      | 437 |
|                       |     | परिशिष्ट-2      | 451 |
| क़ीमे की बजाय बोटियाँ | 402 | परिशिष्ट-3      | 467 |
|                       |     | विब्लियोग्राफी  | 474 |



मटो – 1954

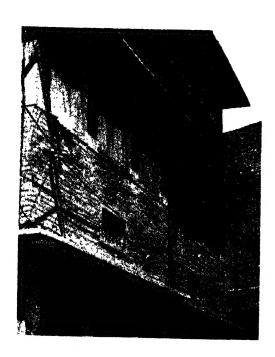

जहाँ मंटो ने आखिरी माँस ली— 31, लक्ष्मी मैंशन, लाहौर

लाहौर का पागलखाना



मग् कोचवान का ताँगा



वो बाजार, लाहौर





#### पहला शब्द

सच के कई पहलू होते हैं लिवास, वजअ-कतअ, बातचीत, लेखन, भाषण, रोजमर्रा की जिदगी के तौर-तरीके, विचार, आस्थाएँ और मन्य।

सौदर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण, छद और भाषाई ढाँचा साहित्यकार के लिए सच का ही एक पहलू है। मानव-इतिहास मे इस सच ने कई रूप धारण किए हैं—इकार, विरोध, विद्रोह, स्वीकार, स्वीकार्यता, समर्पण।

सदियाँ बीती जब प्रागैतिहासिक काल की धुध में खोए हुए आदमी ने ऊँचे पर्वतों के पीछे जगलों से आकाश की ओर लपकती आग को देखा, और शोल की जबान में जो लफ़्ज़ उस तक पहुँचे वे अस्पष्ट थे। उसने सोचा हो न हो, यह रहस्यमयी ज्वाला किसी ऐसी सच्चाई की तासदी है जो गहरे भेदों की कोख में छिपी हुई है। उसने इसे कुछ नाम दिए। उसने अपने अनुभव को सच्चाई की सतह तक लाने के जतन किए। लेकिन कई सदियों बाद जब वह सतह दिखाफत हुई तो पता चला कि अनुभव सच्चा था, मगर उसकी बुनियादे जिस यथार्थ पर कायम थी वह एक फरेब के सिवा और कुछ नहीं था।

सबसे वड़ा सच समय है, और आदमी समय के निर्धारण और उसके हिसाब-किताब का बनियादी साधन है।

समय के साथ कितनी ही सचाइयाँ फरेब बन जाती है और कितने ही सपने सच्चाई में ढल जाते हैं। समय न तो अँधेरो का सिलसिला है, न इतिहास और सभ्यता के किसी अनदेखे राम्ते पर एक अधी दौड। समय एक पारलौकिक, यथार्थ से परे, दैवी शक्ति भी नहीं है।

इन सबके विपरीत समय एक तलाश है, संज्ञान है, विजन है, और एक कुमक्षेत्र या कर्मभूमि है।

समय का ओर-छोर, उसके निर्धारण की कोई सीमा अगर कायम की जा सकती है, और उसे एक नाम दिया जा सकता है, तो वह दीवार, वह सीमा, वह नाम आदमी है।

दस्तावेज : एक /13

मानव-इतिहास ने समय की जिन धाराओं को, उन धाराओं से चिपकी हुई जिन मानव-छायाओं को, चिंतन की जिन लहरों और फुमफुमी आस्थाओं और भ्रामक धारणाओं और मूंल्यों को रह किया, उनकी हैसियत अतीत के गड्ढे में पड़े कुड़े-करकट के ढेर में अधिक कुछ भी नहीं। इस ढेर में उन इसानों के चेहरे भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने दूसरे इसानों से जानवरों जैसा मुलूक किया। मोने और चाँदी और सगमरमर और पत्थरों के वो बुत और महल-दोमहले भी दिखाई देते हैं जिनकी नींवों में इसानी लहू की पाइपलाइन विछी हुई थी। इस ढेर में वे सामाजिक विद्वेष और प्रतिरक्षात्मक कार्रवाइयाँ, वे सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, समष्टिगत और व्यष्टिगत दृष्टिकोण भी नजर आते हैं जो फरेब में भरे और झूठे थे। इस ढेर में वे आदर्श भी छिपे हुए नजर आते हैं, जिनका इस्पिरेशन सिर्फ क्षद्व स्वार्थ या हितसाधन था।

सम्था. अपने-आपमे, एक निष्पक्ष, न्य्ट्रल और मीधा-सादा मासूम-सा शब्द है। संस्थाएँ शैक्षिक भी होती हैं, सामाजिक, सास्कृतिक और मानिसक भी। लेकिन जब किसी सम्था से किसी एक व्यक्ति, राष्ट्र, वर्ग या विचारधारा की रक्षा का काम जड जाता है, या सम्था जब विद्वेष और सकुचित दृष्टि या रूढि का चोला पहन लेती है, या जब किसी सम्था से व्यक्तिगत या सामाजिक सत्ता का हित जुड जाता है, उस समय सम्थाएं षड्यत्र भी बन जाती हैं और दूसरे इसानों के लिए एक कहर भी। फिर उनकी निगाह में उस इकाई की कोई कद्रो-कीमत नहीं रह जाती जिससे मनुष्य की सत्ता, मानव-जीवन, सभ्यता और सम्कृति की एकता परिभाषित होती है।

आदमी सच्चाई है, कोई अमूर्ज़ इकाई नहीं कि अपने स्वार्थ या अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों की खानिर उसके साथ मनमानी की जा सके। ऐसी तमाम संस्थाएँ जिनका निर्माण कुछ व्यक्तियों, वर्गों, सप्रदायों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए या कुछ उपयोगी विद्वेषों की पुष्टि के लिए किया जाता है—उन्हें धर्म का नाम दिया जाए या राजनीति का—सिर्फ पाखड हैं। ऐसी संस्थाएँ चाहे समाज-सुधार के नाम पर स्थापित की जाएँ, चाहे किसी एक समूह या समुदाय के कृत्याण के लिए, उनके उद्देश्य सीमित होने हैं। उद्देश्यों का सीमित होना भी कोई बुगई नहीं, बशनें कि उनका पोषण केवल इसलिए न किया जा रहा हो कि उससे किसी व्यक्ति, या आस्था, या विचारधारा की साप्रदायिकना की जड़े मजबन हों।

हम तटस्थ रहकर आदमी को उसके अधिकार नहीं दिला सकते। समय के हर मोड पर हमें अपनी निर्णय-शक्ति, अपनी चयन-दृष्टि का व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है। हमें सच्चाई और फरेब, उजाले और अँधेरे के बीच किसी न किसी सीमा की तलाश करनी होती है। जिंदगी एक जीटल यौगिक सही, मगर हमें उसकी संयोग-क्रिया के तत्वों को अलग करके, उन्हें पहचानकर कुछ फैमले करने होते हैं। इन्हीं फैमलों पर मानव-संस्कृति की जिस सुबह फिरंगी व्यापारियों ने इस उपमहाद्वीप की धरती पर कदम रखा था, उनके सरो पर एक सीमित, स्वघोषित, राष्ट्रीय लक्ष्य का सायबान था। वे उस सायबान को आकाश में बदलना चाहते थे, और यह भी चाहते थे कि वह आकाश धरती के उस छोटे से टुकड़े के लिए हो जिसका नाम बर्तानिया है। वे एशिया में, अफ्रीका में, पूरे दक्षिण-पूर्व में उसी छोटे से टुकड़े के विस्तार के लिए साधन ढूँढ़ते फिर रहे थे। कार्ल मार्क्स के शब्दों में, अगर वे इतिहास के अचेतन उपकरण बन गए, तो यह कारनामा उनका नहीं, बिल्क उस युग के कुछ ऐसे मार्नासक और सास्कृतिक दृष्टिकोणों का था जिनकी लगाम उन्होंने मजबृती से पकड़ रखी थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति और उन्नित के लिए उन्होंने शिक्षा और चितन के नाम पर कुछ ऐसे विचारों, आदशों, जीवन की कुछ ऐसी शैलियों को प्रचलित करना चाहा जो उनके फरेब का मुलम्मा बन सके। जब राजनीतिक मत्ता हाथ आ गई तो उनके वे ही विचार, आदर्श और शैलियाँ कानून बन गई।

यह सच है कि कानृन सामाजिक ढाँचे और सामाजिक संगठन को बरकरार रखने के लिए अपिरहार्य होते हैं। लेकिन कानृन बनाए जाते हैं जीवन और चितन और सभ्यता के द्वद्ववाद को सामने रखकर, और उनके सम्बिट्यत उद्विकास के साथ-साथ कानृनों में कुछ परिवर्तन भी लाए जाते हैं। बीसवी शताब्दी के नवे दशक में किसी नैतिक अपराधी को पत्थर मारना, किसी सामाजिक विद्रोही को सरे-आम को डे लगाना बर्बिरयत और वहशत के उस युग में सास लेने के समान है जो इतिहास की धुंध में कब का गायब हो चुका है— हम अतीत से अपने-आपको अलग नहीं कर सकते.

> मगर वर्तमान कुली नहीं कि अतीन के बोझ को उठाए, हॉफता-कॉपता, भविष्य की ओर बढ़ता रहे। वे लोग जिनके कधे इस बोझ के नीचे दबे रहते है— उनका एक अतीन होता है.

उनका एक वर्तमान,

मगर उनका कोई भविष्य नहीं होता।

उनका भविष्य इसिलए नहीं होता कि उनके वर्तमान की चारदीवारी में सिर्फ एक दरवाजा खुला होता है—पीछे का दरवाज़ा। इसी दरवाजे भ उन तक अतीत की दुर्गन्ध, अतीत के जंग खाए हुए नैतिक और सामाजिक नियमों की बुझती हुई आवाज़ें पहुँचती हैं। साहित्य की रचना करनेवाला, जो एक साथ तीन युगो—अतीत, वर्तमान और भविष्य—की डोर का सिरा अपनी पकड़ में रखता है, उन लोगों की समझ में नहीं आ सकता जो समय को केवल अतीत और वर्तमान के दायरों में सिमटा हुआ और ठहरा हुआ देखते हैं। वे इस भ्रम के शिकार, अपनी खुशफहिमयों की गत पर नाचते रहते हैं कि राजनीतिक या सामाजिक सत्ता ने उन्हें अपने समय का स्वामी बना दिया है, मगर समय को पकड़ने की कोशिश या बचकानी इच्छा हवा को मुट्ठी में कैद करने के समान है। समय आगे बढ़ जाता है क्योंकि समय सिलिसला है—एक ऐसा सिलिसला जिसका अत कही नहीं।

समय निरक्राता है,
एक अतहीन सिलिमला, जिसकी माला मे
व्यक्ति और घटनाएँ और विचार
मनकों की तरह पिरोए हुए हैं
समय एक शक्ति है, कभी न समाप्त होनेवाली।
इस शक्ति को खूराक मिलती है
जीवन के उस दुद्वाद से जो विकासोन्मुखी है—
समय,
नाम और स्थान और भाषा और आस्था और
प्रतिरक्षाओं के शिकजो से मुक्त,
हवा के झोंके की तरह
एक स्थायी और शाश्वत लहर है
जो एक साथ दसो दिशाओं मे सफर करती है.
और इस सफर का सिलिसला तो अटट है ही।

#### मटो एक आदमी था।

वह एक विज्न, एक सज्जान, एक तलाश, एक शक्ति, हवा के एक झोके की तरह चितन की एक शाश्वत लहर भी था। इस लहर के सफर का सिर्लासला अट्ट है।

वह आज भी हमारे माथ है, और कल भी वे जो हमारे बाद आएंगे, उसे अपने साथ पाएँगे।

मटो यह जानता था कि आदमी सबसे बड़ा सच है, और सन्त अट्ट होता है। इसलिए मटो ने आदमी को खानों मे बाँटने का कोई जतन नहीं किया। वह जानता था कि आदमी अपने-आपमे एक ऐसी मृष्टि है, एक माइक्रोकॉज्म, जिसमें समय के तमाम आयाम अपना केंद्रविंद पाते हैं। इस सृष्टि में अँधेरे और उजाले की लड़ाई कितने युगों से जारी है। मंटो ने इस लड़ाई का दृश्य उन आदिमयों के हृदय के कुरुक्षेत्र में भी देखा जो अँधेरों के वासी थे। हमारे परांपराबद्ध और नैतिक मूल्यों के टिमटिमाते हुए दिये, जिन्होंने अंधे क़ानूनों को जन्म दिया था, उस अँधेरी दुनिया तक उन दियों की रौशानी पहुँचने में असमर्थ थी। शायद इसीलिए मंटो उर्दू भाषा का सबसे ज़्यादा बदनाम साहित्यकार है, जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया। कानून अंधे थे, मगर वे आँखे जिनसे फिरंगी हुकूमत या खुदा की बस्ती के तथाकथित बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकत्ताओं, नैतिक उत्तरदायित्व की झूठी और पाखंडपूर्ण धारणा का झंडा ऊँचा करनेवाले नागरिकों तथा साहित्यक पत्रिकाओं के मपादकों के चेहरे मजे हुए थे, क्या वे आँखें भी अधी थी? और वे साहित्य समालोचक. नैतिकता के वे प्रचारक जिन्होंने साहित्य को अपने विद्वेषों के प्रकाशन का एक आसानी-से-उपलब्ध माध्यम समझ रखा था, और जो लकड़ी की तलवारों से मंटो का सर कलम करने की धन में मगन रहे, आखिर वे क्या देख रहे थे?

यह सवाल हमारा नहीं, और न ही नवयुग के सांस्कृतिक मूल्यों का है।
यह सवाल मंटो की प्रताड़ित कहानियों, उन कहानियों के चिन्तो—
ंकाली शलवार' की मुलताना और खुदाबरुश और शंकर और मुख्तार,
ंधुआं के मसऊद और कुलसूम,
ंबूं के रणधीर और बेनाम घाटन लडकी,
'ठडा गोश्त' के ईशर सिंह और कुलवंत कौर.
'खोल दो' की सकीना और सिराजुद्दीन,
और

'ऊपर, नीचे और दरम्यान' के मियाँ साहब, बेगम नाहिबा, मिस सिल्राह्मना, डास्टर जलाल, नौकुर और नौकरानी—

इन मबका है।

और इस सवाल का रुख़ सिर्फ उन अदालतों या इसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए उन इसानों की नरफ नहीं, जिन्होंने मटों को मुजिरमों के कटघरे में खड़ा किया, बिल्क उन सामाजिक विद्वेषों की नरफ है जो सच के अस्तित्व में इंकार करने के आदी थे। यह सच मटों की अपनी कल्पना की उपज न था। यह सच हमारे सामाजिक ढॉचे की देन था। मटों ने सिर्फ़ यह किया कि इस सच पर चढ़े हुए गिलाफ अपने कलम की नोंक से चाक कर दिए—इसिलए कि उसकी ऑख पदों में छिपी हुई सच्चाई को देखनेवाली आँख थी।

वह सच्चाई जिसे मंटो देखे रहा था, हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा है। मंटो ने अपने मंज्ञान की प्रयोगशाला में इन परिस्थितियों को एक नए, धृष्टतापूर्ण बस्तुपरक दिरप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की। यह बस्तुपरकता भी अपने-आपमे एक बहुत कडवा सच थी; मटो के युग तक उर्दू के किसी भी दूसरे कहानीकार ने इस सच को अपना अनुभव नहीं बनाया था। इसीलिए वह सच, जो हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग था, हमारे समाज के लिए एक अनहोनी वारदात बन गया।

मंटों का कुसूर यह था कि उसने एक ऐसे सच के चेहरे से नक़ाब उठाई जिसे देखने की हिम्मत हमारा समाज अपने-आपमे पैदा नहीं कर सका। सो मंटो और उसके समाज की लडाई हौसलामंदी और बजदिली की लडाई है।

समाज के पास कानून के हथियार थे, और मंटो के पास एक माहित्यकार का कलम। यह लडाई इस तरह हुई कि हमारा समाज एक माहित्यकार से युद्ध के नियमों की एक सिरे से अनदेखी करके उस पर हावी होने की कोशिश करता रहा। और मंटो की मजबूरी यह थी कि उसे एक साथ दो जिम्मेदारियाँ निभानी थी—एक तो समाज के एक ऐसे होशमद और सच्चाई को पहचाननेवाले नागरिक की जिम्मेदारियाँ जो अपनी ऑख पर समाज की दी हुई ऐनक लगाए बिना वास्तविकता को अपनी नंगी आँख से देखने की कोशिश करता है; दूसरी वे जिम्मेदारियाँ जो एक कहानीकार के रूप में उसने अपनी इच्छा और चुनाव से स्वीकार की थी। मंटो अगर चाहता तो अपने-आपको एक सुधारगृह का प्रवधक बना वैठता और उन नगी सच्चाइयों को जो उसकी नगी आँखों की पलको पर थीं, कुछ ऐसे दाँव-पेच से बयान करता कि बात सिरे से बदल जाती। आखिर रेडियो और तैतिक अपराधियों और यौन के मामले में भटके हुए पात्रों की कहानियाँ उसके अलावा उर्दू के दूसरे कहानीकारों ने भी तो लिखी है!

मटो और दूसरों में सबसे बड़ा फर्क यही था कि मंटो कड़वी सच्चाई को मीठे फरेबों के कैप्सूल में बंद नहीं करता। वह सच्चाइयों का रिपोर्टर नहीं था, और उसे यह गुर भी आता था कि एक सच्चाई, जो हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा हो, उसे एक रचनात्मक सत्य किम तरह बनाया जाए। मो उसने पत्रकारिता के बजाय साहित्य का रास्ता चुना, और उन सच्चाइयों को एक ऐसी दुनिया में खीच लाया जिसकी चौह़द्दी में सिर्फ उसका सिक्का चलता था। वह दुनिया उसकी कला की दुनिया थी—एक ऐसी दुनिया जिसमें उसकी कल्पनाओ, उसके शब्दों और उसके कलाकारवाले विजन की हुनमरानी थी।

ं वं साहित्यकार जो इस दुनिया में हर तरह की मनमानी को उचित समझते हैं, अपने साथं सच्चे हो तो हो, उस समाज के साथ सच्चे नहीं रह सकते जो उन कहानियों को एक तार्किक और वस्तृगत आधार प्रदान करता है। सच्चाई की इन दोनों सतहों पर एक साथ सफ़र सिर्फ इस सूरत में मूर्माकन हो सकता है जब वह आदमी जो कहानीकार है, उन आदिमियों को जो उसकी कहानियों के पात्र बनते है, बराबर की सतह पर देख सके। इसके लिए कहानीकार को अपनी कल्पित ऊँचाइयों से उत्रकर गदी गीलयों, अँधेरी बस्तियों और ठुकराए हुए लोगों को सीन से लगाना पड़ता है ताकि वे अपने दिल की धड़कनों में दूसरों के दिल की

धड़कन का सराग भी पा सकें।

मंदों ने अपनी कला की दुनिया के चारों ओर कोई दीवार खड़ी नहीं की। इसलिए उस तक वे भटके हुए, बहके हुए, बुरे और ठुकराए हुए पात्र भी आज़ादी से पहुँच जाते हैं जिनके लिए हमारे साहित्य, समाज और हमारे रूढिग्रस्त सामाजिक मूल्यों ने अपने दरवाजे बद कर रखे थे। उन्होंने जो एक दरवाजा खुला छोड़ रखा था वह बैकडोर था। इस दरवाजे से प्रवेश की सुविधा सिर्फ उन मूल्यों और मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त थी जिनका जन्म अतीत की कोख से हुआ था।

> और मंटो, वह एक साथ तीन युगो की दिशा देख रहा था— अतीत, वर्तमान और भविष्य, क्योंकि जिस तरह समयं की इकाई और उमका सिलिसला अटूट और अंतहीन है, उसी तरह आदमी भी एक अटट सच्चाई है।

> > बलराज मनरा, शरद दत्त

## पाताल

लाइसेंस

डरपोक

पहचान दस रुपए बरमी लड़की

शावी शारदा फोभा बाई

सिराज सरकंडों के पीछे

खुशिया दूदा पहलवान

सौ कैंडिन पावर का बल्ब उन्नीस सौ उन्नीस की एक बात

काली शलवार हतक

मम्मी बाब् गोपीनाय नुत्फ़ा

#### पाताल

"हर शहर में बदरूएँ और मोरियाँ मौजूद हैं जो शहर की गदगी को बाहर ले जाती हैं—हम अगर अपने मरमरी गुस्लखानों की बात कर सकते हैं, अगर हम माबुन और लैंबेडर का जिक्र कर सकते हैं तो उन मोरियो और बदस्ओं का जिक क्यों नहीं कर सकते जो हमारे बदन का मैल पीती हैं।"

मंटो

अफसानानिगार और जिसी मसाइल (कहानीकार और यौन-समस्या) के शीर्षक से बान करते हुए मटो ने कहा था ''नीम के पत्ते कडवे सही, मगर खून जरूर साफ करते हैं '' लेकिन मटो ने न तो कभी मसीहाई का दावा किया, न कहानी लिखनेवालो पर यह बोझ डाला कि ब्रे लोगो को वे अच्छाई का रास्ता दिखाएँ। यह रवैया जिस मानिसक श्रेष्ठना की सतह पर सामने आता है, मटो ने अपनी सृजन-शक्ति से परिचित होते हुए भी स्वय को उस सतह से हमेशा दूर रखा। उसका कहना था ''हम मर्ज बताते हैं, लेकिन दवाखानो के मुहतिमम (प्रबधक) नहीं हैं ।'' सो उसने अपने कर्म की सीमा निर्धारित कर ली और मुधारक या निर्माता की भूमिका से अलग, साहित्यकार के रूप मे अपनी गनिविधियों में सतुष्ट रहा।

पारपरिक नैतिकता ने मनुष्यो और मानवीय अनुभवो की जो श्रेणियाँ बना रखी थी, और हमारे कुछ सफल लिखनेवाले भी अँधेरे और उजाले, नेकी और बदी, अन्छे लोगो और बुरे लोगो के जिस विभाजन में विश्वास रखते थे, उसे सृजन की सतह पर एक तरह की जाति-प्रथा का नाम दिया जा सकता है।

हमारे सास्कृतिक और रचनात्मक इतिहास में मटो की विशिष्टता यह है कि उसने सबसे पहले ऐसे चरित्रों की पहचान की और उनको समझने का बोझ उठाया, जिनसे साधारण लिखनेवाले बचकर चलने के आदी थे। मटो ने सबसे पहले यह देखने और दिखाने की कोशिश की कि कोठे पर बैठनेवाली कस्बी भी एक औरत होती है। यह औरत जीवन का जो ढर्रा अपनाती है वह उसका अपना चयन नहीं होता, समाज की सरचना भी अधिकाश स्थितियों में उसे इस राह पर लगाने की जिम्मेदार ठहरती है। अपगध और दड, अच्छाई और बुराई की वे तमाम धारणाएँ जो सदियों से हमारे समाज में प्रचलित रही हैं, मंटो उन्हें रदद करता है।

कोठे पर बैठनेवाली औरत को समाज ने कोई भी नाम दिया हो, किसी भी नाम से पुकारा हो, मंटो का मरोकार बहुत साफ़ है। मंटो की किस्बयाँ जिस्म का कारोबार करनेवाली वे औरते है जो शुद्ध मानवीय सतह पर अपने ग्राहकों से संबंध स्थापित करती हैं और जिनकी मानवीयता का मर्म एक अमानवीय और अधोनैतिक परिवेश के माध्यम से निर्धारित होता है। इस तरह एक नैतिक आयाम स्वयं प्रकट हो जाता है। मंटो हमें बताता है कि शरीर का व्यापार अनिवायंत. अस्तित्व के व्यापार का पर्याय नहीं होता।

मानवता से मटो की प्रतिबद्धता इतनी गहरी और मजबूत थी कि किसी चरित्र के जीवन में पतन की कोई भी मीमा उम प्रतिबद्धता को कमज़ोर न कर सकी। जो लोग मंटो की कहानियों में विषय और अंतर्तत्व के चयन के आधार पर 'पतनशीलता' का तत्व ढूँढ़ निकालते हैं, उनवी माहित्यिक ममझ के साथ-माथ उनकी इंसान की समा भी संदिग्ध दिखाई पड़िता है। मंटो की चेतना में मनुष्यों की समानता की एक ताकतवर लहर उस चेतना की जीवनरेखा के रूप में हमेशा सिक्रय रही। मटो जीवन के किसी भी अनुभव, मानव-अम्तित्व की विमी भी अभिव्यक्ति से न तो कभी भयभीत होता है, और न ही उससे घृणा और जब का प्रदर्शन करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मंटो की समझदारी प्रगितशीलता की प्रानी धारणा से अलग, एक नई परिभाषा की माँग करती है।

महम्मद हसन अस्करी ने कहा था .

ं(मटो) की दृष्टि में कोई भी मनुष्य मूल्यहीन नहीं था। वह हर मनुष्य से इस आशा के माथ मिलता था कि उंसके अस्तित्व में अवश्य कोई-न-कोई अर्थ छिपा होगा जो एक-न-एक दिन प्रकट हो जाएगा। मैंने उसे ऐसे अजीब आदिमयों के साथ हफ़्तो घूमते देख: है कि हैरत होती थी। मटो उन्हें बर्दाश्त कैसे करता है! लेकिन मंटो बोर होना जानता ही न था। उसके लिए तो हर मनुष्य जीवन और मानव-प्रकृति का एक मूर्त रूप था: सो, हर व्यक्ति दिलचस्प था। अच्छे और बुरे, बुद्धिमान और मूर्ख, सभ्य और असभ्य का प्रश्न मंटो के यहाँ ज़रा न था। उसमें तो इंसानों को कुबूल करने की क्षमता इतनी अजीब थी कि जैसा आदमी उसके साथ हो, वह वैसा ही बन जाता था।"

'पाताल' मटो के लिए केवल पारंपरिक समाजशास्त्र और औपचारिक नीतिशास्त्र द्वारा परिकल्पित जनसंख्या का भाग है। मंटो अनुभव की इस सतह पर भी अपनी मानवता और अपने 'मरदूद-ओ-मक़हूर' पात्रों की मानवता, दोनों से अपनी समझ का संबंध सुरक्षित रखता है।

<sup>।</sup> ठुकगण हुए, कहर के शिकार।

## लाइसेंस

अब्बू कोचवान बडा छैल-छबीला था; उसका ताँगा-घोडा भी शहर मे नबर वन था; वह कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था; उसके लगे-बंधे गाहक थे, जिनसे उसको रोजाना दस-पंद्रह रूपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफी थे—द्सरे कोचवानो की तरह नशा-पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ-मुथरे कपडे पहनने और हर वक्त बाँका बने रहने का उसे बेहद शौक था।

जब उसका ताँगा किसी सडक पर से घ्घार बजाता हुआ गुजरता तो लोगो की आँखे खुद ब ख़ुद उसकी तरफ उठ जातीं '''वह बाँका अब्बृ जा रहा है वेखो तो किस ठाट से बैठा है जरा पगडी देखों कैसी निरकी बैंधी है ''

वह लोगों की निगाहों से यह बाते सुनता तो उसकी गर्दन मे एक बड़ा बॉका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरक्षिशश हो जाती; उसके हाथों ने घोड़े की बागे कुछ इस अदाज से पकड़ी होती, जैसे उनको पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसा लगता, जैसे घोड़ा उसके इशारों के बगैर चला जा रहा है, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की जरूरत ही नहीं, बाज़ औकात तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी, दोनो बस एक हैं, बल्कि सारा ताँगा एक हस्ती है—और वह हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी।

वे मवारियाँ, जिनको वह कुबूल नहीं करता था, दिल ही दिल मे उसको गालियाँ देती, बाज़ बददुआएँ भी देती, 'ख़ुदा करे इसका घमड टूट जाए खुदा करे इसका ताँगा-घोड़ा दरिया मे जा गिरे '

उसके होठो पर, जो हल्की-हल्की मूँछों की छाँव मे रहते थे, खुद-एतमाद मुसकराहट नाचती रहती; उसको देखते ही कई कोचवान जल-भुन जाते—उसकी देखादेखी चद कोचवानों ने इधर-उधर से कर्ज लेकर नए ताँगे बनवाए; ताँगो को पीतल के साजो-सामान से सजाया, फिर भी अब्बू के ताँगे-सी शान पैदा न हो सकी, और न ही उन्हें वह गाहक नसीब हो सके, जो अब्बू और उसके ताँगे-घोडे के शैदाई थे।

एक दिन दोपहर को अब्बू दरस्त की छाँव में ताँगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज उसके कानी में भिनभिनाई; उसने आँखे खोलकर देखा एक औरत ताँगे के बंब के पास खडी थी। उसने औरत को बमुश्किल एक नजर देखा, मगर औरत की तीसी जवानी एकदम उसके दिल मे खुब गई वह औरत नहीं, जवान लड़की थीं, सोलह-सतरह बरस की, दुबली-पतली, लेकिन मजबूत, रग साँवला, मगर चमकीला, कानो मे चाँदी की छोटी-छोटी बालियाँ, सीधी माँग और सुतवाँ नाक,नाक की फुग पर एक छोटा-सा चमकीला तिल, लबा कुर्ता और नीला लाचा, सिर पर चदरिया।

लडकी ने कुँवारी आवाज मे पूछा ''वीरा, टेशन का क्या लोगे ?'' उसके होठो की मुसकराहट शरारत इंटितयार कर गई ''कुछ नही।''

लडकी के चेहरे की सँवलाहट सुर्खी माइल हो गई ''क्या लोगे टेशन का ?'' उसने लडकी को अपनी नजरों में समोते हुए कहा ''तझसे क्या लेना भाग-

भरिए चल आ, बैठ ताँगे मे।"

लडकी ने घबराए हुए हाथों से अपना ढका हुआ मजबूत सीना ढाँका ''कैसी बाते करते हो तुम।''

वह मुसकराया "चल आ, अब बैठ भी जा जो तू देना चाहे, दे देना।"

लडकी कुछ देर सोचती रही, फिर पायदान पर पाँव रख ताँगे मे बैठ गई ''चल जल्दी ने चल टेशन!"

उसने पीछे मुडकर देखा "बडी जल्दी है तुथे सोणिए।"

"हाए-हाए, तू तो " लडकी क्छ और कहते-कहते रुक गई।

तौंगा चल पड़ा और चलता रहा, कई सड़के घोड़े की सुमो के नीचे से निकल गईं। उसके होठो पर शरारत-भरी मुसकराहट नाच रही थी लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज मे पूछा "टेशन नही आया अभी?"

''आ जाण्या तरा-मेरा टेशन एक ही है ।'' उसने मानीखेज<sup>2</sup> अदाज मे जवाब दिया । ''क्या मतलब<sup>9</sup>''

उमने पलटकर लडकी की तरफ देखा और कहा ''अल्हडिए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा-मेरा टेशन एक हैं उसी वक्त एक हो गया था, जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था तेरी जान की कसम, तेरा यह गृलाम झुठ नहीं बोलता।''

लडकी ने सिर पर पल्लू ठीक किया उसकी बाँखें साफ बता रही थी कि वह अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है, उसके चेहरे से यह भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का ब्रा नही माना है।

वह कशमकश में थी, दोनों का टेशन एक हो, या न हो, अब्बू बॉन्त्र सजीला तो है; क्या वह अपनी बात का पक्का भी है, क्या वह अपना टेशन छोड दे ?

अब्ब की आवाज ने उसको चौंका दिया "क्या सोच रही है भागभिरए?"

घोडा मस्त खरामी से दुलकी चाल चल रहा था; हवा ख़ुनुक थी; सहक के दो रूया<sup>3</sup> उगे हुए दरख्न भाग रहे थे और उनकी टहनियों झूम रही थी, घुँघरुओ की यक आहग झनझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। बह गर्दन मोड़े लड़की के साँवले हुस्न को निगाहों मे चूम रहा था कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जँगले की सलाख़ के साथ बाँध दीं और उचककर पिछली सीट पर लड़की के साथ आन बैठा।

लडकी खामोश रही।

उसने लड़की के दोनों हाथ पकड लिए . "दे-दे अपनी बागें मेरे हाथों मे !"

लड़की ने सिर्फ इतना कहा . ''छोड़ भी दे मेरे हाथ ''लेकिन दूसरे ही लम्हे वह अब्बृ के बाज़ुओं में थी और उसका दिल जोर-जोर से फडफडा रहा था।

अब्बू ने हौले-से प्यार भरे लहजे में कहा: ''यह ताँगा-घोडा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है कसम ग्यारहवे पीर की, मैं ताँगा-घोडा बेच दूँगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊँगा खुद फटे-पुराने कपड़े पहनूँगा, लेकिन नुझे गनी बनाकर रखूँगा कसम वहदुलशारीक की, जिदगी में यह मेरा पहला प्यार है तू मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूँगा '' उसने लड़की को अपने बाज़ुओं के हलक़े से अलग किया ''जाने क्या हो गया है मुझे चल तुझे टेशन छोड़ आऊँ।''

लड़की ने हौले-से कहा ''नही अर्ब तू मुझे हाथ लगा चुका है।'' उसकी गर्दन झुक गई. ''मुझे माफ कर दे मुझसे गलती हो गई।'' ''निभा लोगे इस गलती को?''

लडकी के लहजे मे चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो ंले जाओगे अपना ताँगा उस ताँगे से आगे निकालकर ? ''

उसका झुका हुआ सिर उठा, उसकी आँखे चमक उठी ''भागभरिए '' यह कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा ''अब्बू अपनी जान दे देगा' ''

लड़की ने अपना दायाँ हाथ बढ़ाया . ''तो यह ले मेरा हाथ।''

उसने लडकी का हाथ मजबूती में पकड लिया ं कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गलाम रहेगा ं

दूसरे रोज अब्बू और उस लडकी का निकाह हो गया।

नाम लडकी का इनायत, यानी नीति था और वह जिला गुजरात की मोचन थी।

वह अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी; उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतजार करते ही रह गए और वह मुहब्बत की सारी मीजलें तय कर गई।

अब्बू और नीति, दोनों बहुत ख़ुश थे न नीति ने चाहा, न अब्बू ने ताँगा-घोड़ा बेचा, न नीति के लिए सोने के कडे बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा-पूँजी से नीति को सोने की बालियाँ खरीद दीं और कई रेशमी जोडे बनवा दिए नीति के लिए यह कम न था।

लिश-लिश करते हुए रेशमी लाचे में जब वह अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता . ''कसम पंच तन पाक की, दुनिया में तुझ-सा मुंदर और कोई नहीं '' वह नीति को अपने सीने के साथ लगा लेता : ''नीति, तू मेरे दिल की रानी है।''

दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे दोनों को गाते, हैंसते, सैरें करते और एक-दूसरे की बलाएँ लेते हुए एक महीना ही गुजर पाया था कि दफ्अतन एक रोज़ पुलिस ने अब्ब को गिरप्रनार कर लिया, नीति भी पकडी गई।

अब्बू पर अगवा का मुक़दूदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी, नीति के अदालत मे साबत कदम रहने के बावज़द अब्बू को दो बरम की मजा हो गई।

जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो वह अब्बू के माथ लिपट गई, उसने रोते हुए मिर्फ इतना कहा ''में अपने माँ-बाप के साथ नही जाऊँगी तेरे घर में बैठकर तेरा इतजार करूँगी ''

अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी '' जीती रह मैंने ताँगा-घोड़ा दीने के सुपुर्द किया हुआ है उससे किराया वसूल करती रहना।''

नीति के माँ-बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वह उनके साथ न गई, थक-हारकर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया।

नीति अकेली अब्बु के घर में रहने लगी हर शाम दीना उसे पाँच रूपए दे जाता, जो उसकी जरूरतों के लिए काफी थे, इसके अलावा कुछ थोडे-से रूपए उसने जमा भी कर रखें थे।

हफ्ते में एक बार अब्बू में उसकी मुलाकात जेल में होती, यह मुलाकात बहुत ही मस्तमर होती।

उसके पास जितनी जमा-पूँजी थी, वह उसने अब्बू को जेल मे आसाइशें पहुँचाने में सर्फ" कर दी एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा ''तेरी बालियाँ कहाँ गई नीति ?''

वह संतरी की तरफ देखकर मसकगई: "गम हो गईं कहीं!"

अब्बू न कदरे-गुस्मे होकर कहा ं'तू मेरा इतना खयाल न रखा कर भैं जैसे भी हूं. ठीक हूं।''

उसने कुछ न कहा और मुसकराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पृरा हो चुका था घर पहुँचकर वह बहुत रोई, घंटों आँसू बहाती रही उस मुलाकात मे उसने बड़े जब्त मे काम लिया था और मुसकराती रही थी, उसने महसूस किया था कि अब्बू की मेहत बुरी तरह गिर चुकी है; वह ग्रांडयील अब्बू घुल-घुलकर आधा रह गया है; वह उसे पहचान न सकी थी।

उसने मोचा 'अब्बू को मेरा गम खा रहा है जुदाई ने अब्बू की यह हालत कर दी है ।'

गम, जुदाई, जेल, जेल का घटिया खाना, जेल की कडी मशक्कत, इतना कुछ तो उसको मालुम था, यह मालुम नहीं था कि दिक का मर्ज अब्बु को विरसे में मिला है।

अब्बू का बाप अब्बू में कहीं ज्यादा ग्राडयील था, लेकिन दिक ने उसे चद हफ़्तों में कब के अंदर पहुँचा दिया था, अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज़ ने उसे दबोच लिया था अब्बु इस हकीकत से गाफिल था।

जब वह जेल के हम्पताल में आख़िरी माँमें ले रहा था, उसने अफ़सोस भरे लहजे में नीति से कहा: ''मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा तो कसम वहदुल- शरीक की, तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता मैने तेरे साथ जुन्म किया है, मुझे माफ कर दे देख, मेरी एक ही निशानी है, मेरा ताँगा-घोडा, उसका खयाल रखना और चन्नी वेटे के सिर पर हाथ फेरकर कहना कि अब्ब ने प्यार भेजा है ''

अब्बू मर गया, नीति का सबक्छ मर गया: इतनी जल्दी सबक्छ मर गया।

नीति हौसलेवाली औरत थी; उसने सद्मा बर्दाश्त कर ही लिया वह तमाम दिन घर मे तन-तन्हा<sup>7</sup> पडी रहती।

शाम को दीना आता, पाँच रूपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता: ''भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नही चलती अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी था मुझसे जो हो सकेगा, खुदा के हक्स से जरूर करूँगा ''

जब नीति की इद्देत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ-साफ लफ्जों में नीति से कहा कि वह उसमें शादी कर लें नीति के जी में आई कि वह दीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दें, मगर उसने सिर्फ इतना कहा: ''भाई, मझे शादी नहीं करनी।''

उरी दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया पहले वह बिला नागा शाम को पाँच रूपए दे जाता था, अब वह कभी चार रूपए देने लगा, कभी तीन कि बहुत मदा है, फिर वह दो-दो, तीन-तीन दिन गायब रहने लगा, बहाना यह कि बीमार था, इर्मालए ताँगा जोत न सका; ताँगे का कोई कल-पूर्जा खराब हो गया था, मरम्म्त के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया।

जब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीन से कहा ''भाई दीने, अब तुम तकलीफ न करों नॉगा-घोडा मेरे हवाले कर दो।''

बडी लीतो-लाल $^8$  के बाद बिल-आस्तिर $^9$ दीने ने बादिलेनास्ता $^{10}$ ताँगा-घोडा नीति की नहवील $^{11}$  में दे दिया।

कई दिन तक मोचते रहने के बाद नीति ने नाँगा-घोडा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मॉझ के मुपूर्व कर दिया, चद दिनों के बाद मॉझे ने भी शादी की दरख्वास्त की; नीति ने इनकार किया तो मॉझे की ऑखे भी बदल गई थक-हारकर नीति ने ताँगा-घोडा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया; एक शाम वह अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धृत था, उसने ड्योडी में कदम रखते ही नीति ए हाथ डालने की कोशिश की;नीति ने उसको खरी-खरी मुनाई और घर में बाहर निकाल दिया।

नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी।

आठ-दस रोज से ताँगा-घोडा बेकार तबेले मे पडा हुआ था, घास-दाने का खर्च एक तरफ, तो तबेले का किराया दूसरी तरफ कोचवान थे कि कोई शादी की दरस्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था।

नीति मोच-मोचकर पागल हो गई एक दिन बैठे-बैठे उसे खयाल आया 'क्यों न तॉगा मै आप ही जोतूँ, आप ही चलाऊँ ' जब वह अब्बू के माथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तॉगा वह खुद ही चलाया करती थी, शहर के रास्तो से भी वह बाकिफ थी। उसने सोचा : 'लोग क्या कहेंगे?'

फिर, ख़ुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया: 'क्या औरतें मेहनत-मज़दूरी नहीं करतीं : ? दफ़्तरों में जानेवाली औरतें कोयले चुननेवालियाँ घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं :हरज ही क्या है, फिर पेट तो किसी हीले से पालना ही हैं : '

उसने कुछ दिन सोच-विचार किया और आख़िर में फैसला कर लिया कि ताँगा वह ख़ुद चलाएगी उसको ख़ुद पर पुरा ऐतमाद<sup>12</sup> था।

एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वह तबेले पहुँच गई।

उसने पीतल का साजो-सामान चमकाया; घोडे को नहलाया-धुलाया और खूब प्यार किया; ताँगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का-बक्का रह गए अभी सारे कोचवान हैरतजदा ही थे कि वह अब्बू से दिल ही दिल मे प्यार की बाते करती हुई तबेले से बाहर निकल गई उसके हाथ रवाँ थे, जैसे वह ताँगा चलाने के फन पर हावी हो।

शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत ताँगा चला रही है, हर जगह इसी बात की चर्चा था लोग सुनते थे और उस वक्त का इतजार करते थे, जब नीति और उसका ताँगा उनकी सड़क पर से ग्जरेगा।

शुरू-शुरू में तो सवारियाँ नीति के ताँगे में बैठने से झिझकी, मगर चद ही दिनों में उनकी यह झिझक दूर हो गईं अब एक मिनट के लिए भी नीति का ताँगा खाली न रहता, इधर एक सवारी उतरती, उधर दूसरी सवारी बैठ जाती; कभी-कभी तो सवारियाँ आपस में लड़ने-झगड़ने भी लग जातीं कि किस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था नीति को ख़ूब आमदन हो रही थी।

उसने महसूस किया कि ताँगा दिन-भर चलता रहता है, न उसको और न अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई बक्त भिलता है उसने सोच-समझकर नाँगा जोतने के औकात मुकरर<sup>13</sup> कर खिए; वह सुबह सात बजे से बारह बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छ<sup>-</sup> बजे तक ताँगा जोतने लगी; अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी ही।

बह जानती थी कि बेशतर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तॉगे में बैठते हैं; वह बेमतलब, बेमकसद उसे तॉगा इधर-उधर घुमाने-फिराने को कहते हैं, ताँगे में बैठकर आपस में गदे-गदे मजाक करते हैं; उसको मुनाने के लिए अजीब-अजीब बाते करते हैं।

वह अक्सर महसूस करती कि वह तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके-चुपके उसे खरीद लेते हैं वह यह भी जानती थी कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं इन तमाम एहसामात के बावजूद वह मुर्जारब<sup>14</sup> नहीं थी; अपनी खुद एतमादी के बायम वह प्रस्कृत थी।

एक दिन शहर की कमेटी ने उसको बुलाया और कहा: ''तुम ताँगा नही चला सकती।''

उसने पुछा: "जनाब, मैं ताँगा क्यो नही चला सकती?"

''लाइमेम के वगैर तुम तांगा नही चला मकती अगर तुमने लाइमेम के दगैर ताँगा

चलाया तो तुम्हारा ताँगा-घोडा जब्त कर लिया जाएगा और औरत को ताँगा चलाने का लाइसेस नहीं मिल सकता "शहर की कमेटी ने जवाब दिया।

उसने कहा: "हुजूर, आप मेरा ताँगा-घोडा जब्त कर ले, पर मुझे यह तो बताएँ कि औरत ताँगा क्यों नही चला सकती औरते चर्छा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं; औरतें टोकरी ढोकर रोज़ी कमा सकती है; औरतें कोयले चुन-चुनकर अपनी रोटी पैदा कर सकती है मैं ताँगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती ? मुझे और कोई काम करना आता ही नहीं ताँगा-घोडा मेरे खाविद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती ? हुजूर, आप मुझ पर रहम करे आप मुझे मेहनत-मजदूरी से क्यों रोकते हैं ? मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी बताइए ना मुझे, बताइए ?"

शहर की कमेटी ने जवाब दिया ''जाओ, बाजार में जाकर बैठ जाओ वहाँ कमाई ज्यादा है ''

नीति के अदर जो नीति थी, जलकर राख हो गई – उसने हौले-से 'अच्छा जी' कहा और चली गई।

उसने औने-पौने दामो तॉगा-घोडा बेचा और सीधी अब्ब की कब्र पर गई।

एक लहजे के लिए वह खामोश खडी रही उसकी ऑसे बिलकुल खुश्क थी, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धप ने मारी नमी चम ली हो।

फिर उसके भिचे हुए होठ वा हुए और वह अब्बू मे मुर्सातिव हुई ''अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर मे मर गई ।''

दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी। और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेस मिल गया।

<sup>1</sup> लिए हुए, 2 अर्थपूर्ण, 3 तरफ, ओर, 4 वह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, 5 मूख-मूर्विधा,

<sup>6</sup> खर्च, 7 बिलकुल अकेली, 8 हीलो-ह्ज्जत, 9 अतत , 10 मजब्रन 11 सुपुर्दगी, 12 विश्वास,

समय नियत करना, 14 आतुर, व्याकुन ।

### डरपोक

वहाँ कोई न था मगर म्य्निस्पिल कमेटी की लालटेन, जो दीवार में गड़ी हुई थी। जावेद को घर रही थी, वार-वार वह उस चौ इं सहन को, जिस पर नानकशाही ईटो का ऊँचा फर्श बना हुआ था, तय करके उस नक्कडचाले मकान तक पहुँचने का इरादा करता, जो दूसरी इमारतों से बिलकल अलग-थलग था, मगर वह लालटेन, जो मस्नुई आँख की तरह हर तरफ टिकटिकी बाँधे देख रही थी, उसके इरादे को मुतुन्जज़ल कर देती और वह उस मोरी के उस तरफ हट जाता, जिसको फाँदकर वह सहन को चंद कदमों में तय कर सकता था, सिर्फ चंद कदमों में।

उसका घर उस जगह से काफी दूर था, मगर वह यह फ़ामला बड़ी तेजी से तय करके वहाँ पहुँच गया था, उसके लयालात की रफ्तार उसके कदमों की रफ्तार से ज्यादा तेज थी, रम्ते में उसने बहुत-सी चीजों पर गौर किया था—वह बेवकुफ नहीं था। उसे अच्छी तरह मालम था कि वह एक बेसवा के पास जा रहा है, और उसको इस बात का भी परा शाकर था कि वह किस गरज स बेसवा के पास जा रहा है।

वह एक औरत चाहता था, ओरत, स्वाह वह किसी शक्ल म भी हो — औरत की जरूरत उसकी जिंदगी में यक्ष्यरिक पैदा नहीं हुई थीं, एक जमाने में यह जरूरत उसके अदर आहिएता - आहिएता शिवृदत े उस्तियार करनी रही थीं, और अब दफ्अतन व उसने महस्य किया था कि अब वह औरत के बगैर एक लम्हा भी जिदा नहीं रह सकता — उसे औरत जरूर मिलनी चाहिए, ऐसी औरत, जिसकी रान पर वह हौले-से तमाँचा मार सके और आवाज सुन सके, ऐसी औरत, जिससे वह बाहियात किस्म की गुफ्तगु कर सके।

वह पद्दा-लिखा हाशमद आदमी था, वह हर बात की ऊँच-तीच रामझता था, मगर औरत के मामले में अब वह मजीद गौरो-फिक्र करने के लिए तैयार नहीं था—उसके दिल में एक ऐसी स्वाहिश पैदा हो चुकी थी, जो उसक लिए नई न थी, औरत की क्वित हासिल करने की स्वाहिश इससे पहले भी कई बार उसके दिल में पैदा हई थी, और उस स्वाहिश को परा करने के लिए इन्तिहाई कोशिशों के बाद जब उसे नाउश्मीदी का गामना करना पड़ा था तो वह इस नतीजे पर पहुँचा था कि उसकी जिंदगी में मालिम औरत कभी नहीं आएगी, और अगर उसने मालिम औरत के लिए तलाश जारी रखी तो वह किसी रोज दीवाने कुनते की तरह किसी राह चलती औरत को काट खाएगा।

किसी राह चलती औरत को काट खाने की नौबत अभी नहीं आई थी; अब उसके दिल में एक नई ख़्वाहिश ने करवट बदली थी — अब किसी औरत के बालों में अपनी उँगलियों से कघी करने का ख़याल उसके दिमाग से निकल गया था; औरत का तसव्वुर उसके दिमाग में मौजूद था और औरन के बाल भी उसके दिमाग में थे, मगर अब उसकी ख्वाहिश थी कि वह उन बालों को वहिंशायों की तरह खींचे, नोचे, उखाड़े।

उसके दिमाग में मे वह औरत निकल चुकी थी. जिसके होठो पर वह अपने होंठ इस तरह रखने का आरजूमद था जैसे तिल्ली फूलो पर बैठती है; अब वह उन होठों को अपने गरम-गरम होठों से दागना चाहता था—हौले-हौले सरगोशियों में बाते करने का खयाल भी उसके दिमाग से निकल चुका था; अब वह बुलद आवाज में बातें करना चाहता था, ऐसी बाते, जो उसके मौजूदा इरादे की तरह नगी हो।

अब मालिम औरत उसके पेशे-नजर नहीं थी। वह ऐसी औरत चाहता था, जो घिम-घिसाकर शिकम्ता हाल सूरत इख्तियार कर चुकी हो; ऐसी औरत जो आधी औरत हो, और आधी कुछ भी न हो।

एक ज़माना था, जब वह औरत कहते वक्त अपनी आंखो में एक खास किस्म की ठड़क महसूस किया करता था, जब औरत का तसब्बुर उसे चाँद की ठड़ी दुनिया में ले जाता था; वह बड़ी एहतियान में 'औरत' कहता था, जैसे उसको उस नाजुक लफ्ज के टूट जाने का डर हो—एक अर्से तक वह स्वाबो की उस दुनिया की मैर करता रहा था, मगर अजामकार उसे महसूस हुआ कि औरन, जिसकी तमन्ना उसके दिल में है, उसकी जिंदगी का ऐसा ख़्वाब है, जो वह खराब मेदे के साथ देख रहा है।

वह अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आया था — बहुत दिनों तक जेहहनी तौर पर वह अपने आपको बहलाता रहा था, मगर अब उमका जिस्म ख़ौफनाक हद तक बेदार हो चुका था; उसके तसव्वर की शिद्दत ने उसकी जिस्मानी हिसयात की नोक-पलक कुछ इस तौर पर निकाल दी थी कि अब जिंदगी उसके लिए सुइयों का बिस्तर बन गई; हर खयाल एक नश्तर बन गया; और औरत उनकी नजरों में ऐसी शक्ल इिस्तियार कर गई, जिसको वह बयान करना चाहता तो न कर सकता।

जावेद ख़ुद को कभी इसान समझता था, मगर अब उसे इसानो से नफरत हो चुकी थी, इस क़दर कि वह अपने आपसे भी मृतनफफर हो चुका था, वह ख़ुद को ज़लील करना चाहता था, इस तौर पर कि उसके ख़ूबसूरत खयाल जिनको वह अपने दिमाग में फूलो की तरह सजा केरखता रहा था, गिलाजत में लुथडे जाएं: 'क्या हुआ, अगर मैं नफासत तलाश करने में नाकाम रहा हूँ गिलाजत तो है, जो मेरे चारो तरफ फैली हुई है मेरी जी चाहता है कि अपनी रूह और जिस्म के हर जरें को इस गिलाजत से आलूदा कर दूँ मेरी नाक जो खुशबुओ की मृतर्जास्य रही है, अब बदबूदार और मृतअफफन वीज़े सूँघने के लिए बेताब है मैंने अपने पुराने ख़यालात का चोगा उतारकर आज इस महल्ले का रुख किया है यहाँ हर शै एक पुरइसरार तअफ़्फ़ुन 10 में लिपटी हुई नज़र आ रही है यह दुनिया किस क़दर भयानक तौर पर हसीन है ।'

नानकशाही ईंटो का नाहमवार फर्श उसकी नज़रों के मामने था; लालटेन की बीमार रोशनी में जब उसने फर्श की तरफ़ ग़ौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि बहुत-मी नंगी औरतें औंधी लेटी हुई हैं और उनकी हड्डियाँ जा-बजा उभरी हुई हैं—उसने फिर इरादा बाँधा कि उस फर्श को तय करके उस नुक्कडवाले मकान की मीढ़ियों तक पहुँच जाए और कोठे पर चढ़ जाए, मगर म्युनिसिपल कमेटी की लालटेन गैर मुख़्तितम<sup>11</sup> टिकटिकी बाँधे उसकी तरफ घूर रही थी, उसके क़दम उठ न सके और वह भिन्ना-सा गया 'यह लालटेन मुझे क्यों घूर रही है? यह मेरे रास्ते मे क्यों रोड़े अटकाती है? '

वह जानता था कि लालटेन की आँख महज एक वाहमा<sup>12</sup> है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं; फिर भी उसके कदम रुक जाते और वह अपने दिल में भयानक इरादे भरे, मोरी के उस तरफ खडा रह जाता, उसे महसूस होता कि उसकी ज़िंदगी के सत्ताईम बरसो की झिझक, जो उसे विरसे में मिली थी, उस लालटेन में आन बैठी है और उसका रास्ता रोक रही है—मगर उसे तो वहाँ अपनी जिंदगी का सबसे भद्दा खेल खेलना है, ऐसा खेल, जो उसे कीचड में लथपथ कर दे, जो उसकी रूह को मुलव्वस<sup>13</sup> कर दे।

नुक्कड के उस मकान में एक मैली-कृचैली औरत रहती थी; उस औरत के पास चार-पाँच जवान औरते थीं, जो दिन के उजाले और रात के अँधेरे में यकसाँ भद्देपन से पेशा करती थीं; वे औरतें गदी मोरी से गिलाजत निकालनेवाले पप की तरह चलती थीं—जावेद को उस कहवाखाने के मृताल्लिक उसके एक दोस्त ने बताया था, जो हुस्तो-इश्क की ताश कई मर्तबा उस किंद्रस्तान में दफन कर चुका था; उसके दोस्त ने कहा था ''तुम औरत-औरत पकारते हो, पर औरत है कहाँ मझ तो अपनी जिदगी में सिर्फ एक औरत नजर आई है वह मेरी माँ थी मुझे तो जब कभी औरत की जरूरत महसूम हुई है, मैंने माई जीवाँ के कोठे को अपना बेहतरीन रफीक 'पया है वसदा माई जीवाँ औरत नहीं, फरिंश्ता है खदा उसको खिज की उम्र अना फरमाए

माई जीवां और उसके यहाँ की चार-पाँच पेशा करनेवाली औरतों के म्ताल्लिक वह बहुतकुछ सुन चुका था—उसको मालूम था कि उन चार-पाँच औरतों में में एक हर वक्त गहरे रंग के शीशोवाला चश्मा पहने रहती है, इसलिए कि किसी बीमारी के बायस उसकी आंखे खगब हो चुकी है, एक काली-कलूटी लौंडिया है, जो हर वक्त हँसती रहती है—उस काली-कलूटी लौंडिया के मृताल्लिक वह जब भी मोचना तो एक अजीबो-गरीब तस्वीर उसकी आँखों के मामने खिच जाती हाँ, मुझे ऐसी ही औरत चाहिए, जो हर वक्त हँसती रहे ऐसी औरतों को हर वक्त हँसती हो रहना चाहिए जब वह हँसती होगी तो उसके काले-काले होठ यूँ खुलने होगे, जैसे बदबूदार गदे पानी में मैले-मैले बुलबुले उठते हैं और फटते हैं

माई जीवाँ के यहाँ एक छोकरी ऐसी भी थी, जो बाकायदा तौर पर पेश्रव करने से पहले गिलयों और बाजारों में भीख माँगा करती थी; वह एक बरस से उस नुक्कड़ंबाले मकान से थी, जहाँ पिछले अठारह बरसों से यही काम हो रहा था; वह लड़की अब पाउडर और मुर्ख़ी लगाती थी—वह सोचता ंउसके मुर्ख़ी लगे गाल बिलक्ल दागदार सेबों के मानिंद होंगे, जिन्हें हर कोई खरीद सकता है ं

उन चार-पाँच औरतों में से उसके जेहन में कोई एक ख़ास औरत नहीं थी: 'मुझे तो कोई भी मिल जाए' मैं चाहता हूँ कि मुझने दाम लिए जाएँ और खट-से एक औरत मेरी बगल में थमा दी जाए एक सैकेंड की देर न हो िकसी किस्म की गुफ्तुगृ न हो, कोई नर्मोनाज़ुक जुमला मुँह से न निकले बस कदमों की चाप मुनाई दे, दरवाजा खुलने की खड़खडाहट उभरे, रूपए खनखनाएँ और औरन मेरी बगल मे हो िफर मुलाकात हो हैवानों की तरह तहजीबो-तमद्दन के सद्क म नाला लग जाए, और थोडी देर के लिए एक ऐसी दुनिया आबाद हो जाए, जिसमे मूँघने, देखने और मुनने की नाजुक हिसयात जंग लगे उस्तरे की मानिद कंद हो जाएँ

वह बेचैन हो गया, एक उनझन-सी उसके दिमाग मे पैदा हो गई, इरादा उसके अंदर इतनी शिद्दत इस्तियार कर चुका था कि अगर पहाड भी उसके रास्ते मे होते तो वह उनसे भिड जाता, मगर म्युनिसिपल कमेटी की एक अधी लालटेन, जिसको हवा का एक झोका बुझा सकता था, उसकी राह में ब्री तरह हाडल<sup>15</sup> हो गई थी।

उसकी बगल मे पान की दूकान खुली हुई थी, तेज रोशनी मे उस छोटी-सी दूकान का असबाब इस कदर नुमायाँ हो रहा था कि बहुत-मी चीजे नजर नही आ रही थीं; कुमकुमे के इर्ट-गिर्द मिक्खयाँ इस अदाज से उड़ रही थीं, जैसे उनके पर बोझिल हो रहे हों—उसने जब् उनकी तरफ देखा तो उसकी उलझन मे इजाफा हो गया, वह नहीं चाहता था कि उसे कोई सुम्त रफ्तार चीज नजर आए; उसका कर गुजरने का इरादा, जो वह अपने घर से लेकर यहाँ आया था, उन मिक्खयों के साथ बार-बार टकराया; वह उस टकराव के एहसास में इस कदर परेशान हुआ कि उसके दिमाग में एक हुल्लड-सा मच गया 'मैं डरता हूँ, मैं खौफ खाता हूँ उस लालटेन से मुझे डर लगता है उस लालटेन ने मेरे तमाम इरादे तबाह कर दिए हैं मैं डरपोक हूँ मैं डरपोक हूँ लानत है मुझ पर '

उसने कई लानतें अपने-आप पर भेजी, मगर खातिरख्वाह ' असर पैदा न हुआ; उसके कदम आगे न बढ़ सके—नानकशाही ईंटों का नाहमवार फर्श उसके सामने लेटा रहा। गिर्मयां के दिन थे; निस्फ ' रात गुजरने पर भी हवा ठडी नहीं हुई थी; बाजार में आमदो-रफ्त बहुत कम थी; गिनती की सिर्फ चंद दूकाने खुली थी; फज़ा खामोशी में लिपटी हुई थी—कभी-कभी हवा के किसी गर्म झोंके के साथ किसी कोठे से थकी हुई मौसीकी का कोई टुकडा उधर आ निकलता और गाढी खामोशी में घल जाता।

माई जीवों के कहवासाने से जरा इधर हटकर, सामने, बड़े बाजार में दूकानों के ऊपर कोठों की एक कतार थी; कोठों में कई जगह जिंदगी के आसार नज़र आ रहे थे; एक खिड़की में तेज रोशानी के कुमकुमें के नीचे एक सियाहफाम औरत बैठी पंखा झल रही थी; उसके सिर के ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि सफेद आग का 'एक गोला है, जो पिघल-पिघलकर उस वेश्या पर गिर रहा है!

अभी उसने उस सियाहफाम औरत के मुताल्लिक कुछ गौर करना शुरू किया ही था कि बाजार के उस सिरे से, जो उसकी आँखों से ओझल था, बडे भट्दे नारों की सुरत में चंद आबाजे बुलंद हुईं—थोड़ी ही देर में तीन आदमी झूमते-झामते, शराब के नशे में चूर, नमूदार हुए, तीनों के तीनों उस सियाहफाम औरत के कोठे के नीचे पहुँचकर खड़े हो गए।

उसके कानो ने ऐसी-ऐसी बाहियात बाते सुनीं कि उसके तमाम इरादे उसके अंदर सिमटकर रह गए।

एक शराबी ने, जिसके कदम बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे, अपने पूँछों भरे होंठों से बड़ी भद्दी आवाज के साथ एक बोसा नोचकर उस काली वेश्या की तरफ उछाला और एक ऐसा ज्मला फेका कि उसकी सारी हिम्मत पस्त हो गई।

कोठे पर बर्क़ी लैंप की रोशनी में बैठी उस सियाहफ़ाम औरत के होंठ एक आबनूसी कहकहे ने वा किए और उस शराबी के जुमले का जवाब यू दिया, जैसे उसने टोकरी-भर कुड़ा नीचे फेक दिया हो।

गैर मरबूत कहकहों का एक फव्वारा-सा छूट पड़ा और उसके देखते-देखते वे तीनो शराबी कोठे पर चढ गए—और वह निशस्त<sup>18</sup>, जहाँ वह काली वेश्या बैठी हुई थी, खाली हो गई।

वह अपने-आपसे और ज़्यादा मुतनफ्फर हो गया 'तुम तुम क्या हो ? मैं पूछता हूँ, आखिर तुम क्या हो ? न तुम यह हो, न तुम वह हो न तुम इंसान हो, न तुम हैवान हो तुम्हारी जहानत व जकावत ? सब धरी की धरी रह गई है तीन शराबी आते हैं, उनके दिल में शायद तुम्हारे दिल की तरह कोई इरादा नहीं होता, फिर भी वे बेधड़क उस वेश्या से बाते करते हैं, हँसते हैं, कहकहे लगाते हैं और कोठे पर चढ़ जाते हैं और तुम और तुम कि अच्छी तरह समझते हो, तुम्हें क्या करना है, यूँ बेवकूफों की तरह बीच बाजार मे खड़े हो और एक बेजान लालटेन से ख़ौफ खा रहे हो तुम्हारा इरादा इस कदर साफ और शफाफ है, फिर भी तुम्हारे कृदम आगे नहीं बढ़ते लानत है तुम पर '

यकायक उसके अंदर एक लम्हें के लिए ख़ुदइंतकामी का जज़्बा पैदा हुआ; उसी लम्हें उसके कदमों में जुंबिश हुई और वह मोरी फूँदकर माई जीवाँ के कोठे की तरफ बढ़ा; वह सीढ़ियों के पास पहुँचा ही था कि उसे ऊपर से एक आदमी उतरता हुआ दिखाई दिया, वह जरा पीछे हट गया; गैर इरादी तौर पर उसने अपने-आपको छुपाने की कोशिश भी की—लेकिन कोठे पर से नीचे आनेवाले आदमी ने उसकी तरफ कोई तवज्जोह न दी।

उस आदमी ने अपना मलमल का कुर्ता उतारकर काँधे पर घरा हुआ था और अपनी दाहिनी कलाई में मोतिए के फूलों का मसला हुआ हार लपेटा हुआ था; उसका बदन पसीने में शराबोर हो रहा था—उसके वजूद से बेखबर वह आदमी अपने तहमद को दोनों हाथों से घुटनों तक ऊँचा किए नानकशाही इँटों का ऊँचा-नीचा फर्श तय करके मोरी के उस पार चला गया।

उसने सोचा कि उस आदमी ने उसकी तरफ़ क्यों नहीं देखा, फिर उसकी नज़रें लालटेन से जा टकराई: 'तुम कभी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकते, इसिलए कि तुम डरपोक हो याद है तुम्हें, पिछले बरस बरसात में जब तुमने उस हिंदू लड़की इंदिरा से अपनी महब्बत का इजहार करना चाहा था तो तुम्हारे जिस्म में सकत न रही थी; कैसे-कैसे भयानक खयाल तुम्हारे दिमाग में पैदा हो गए थे; याद है; तुमने हिंदू-मुस्लिम फसाद के मुताल्लिक भी सोचा था और डर गए थे; डर के मारे तुमने उस लड़की को भुला दिया था और हमीदा मे तुम इसलिए मुहब्बत न कर सके कि वह तुम्हारी रिश्तेदार थी और तुम्हे इस बात का खौफ था कि तुम्हारी मुहब्बत को गलत नज़रों से देखा जाएगा; कैसे-कैसे वहम उन दिनों तुम्हारे ऊपर मुसल्लत 20 थे फिर तुमने बिलकीस से मुहब्बत करना चाही, मगर बिलकीस को सिर्फ एक बार देखकर तुम्हारे एब इरादे गायब हो गए, और तुम्हारा दिल वैसे का वैसा बजर रहा वया तुमहे इस बात का एहसास नहीं कि हर बार तुमने अपनी बेलौस मुहब्बत को खुद आप ही शक की नजरों मे देखा तुम्हें इस बात का कभी पूरी तरह यकीन न आ सका कि तुम्हारी मुहब्बत ठीक फितरी रग में है तुम हमेशा डरते रहे हो इस वक्त भी तुम खाइफ़ हो, यहाँ घरेलू औरतों और लड़कियों का कोई सवाल नहीं है, हिंदू-मुस्लिम फसाद का भी इस जगह कोई खदशा नहीं है, इसके बावजूद तुम कभी इस कोठे पर नहीं जा सकोगे में देखेंगी, तुम किस तरह ऊपर जाते हो '

उसकी रही-सही हिम्मत भी पस्त हो गई; उसने महसूस किया कि वह वाकई परले दर्जें का डरपोक है—बीतं हुए वाक्आत तेज़ हवा में रखी हुई किताब के औराक़ की तरह उसके दिमाग में देर तक फडफड़ाते रहे, और पहली मर्तबा उसको बड़ी शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि उसके वजूद की बुनियादों में एक ऐसी झिझक बैठी हुई है, जिसने उसे काबिले-रहम हद तक डरपोक बना दिया है।

फिर किसी के सीढियों से उतरने की आवाज आई तो वह चौंक पड़ा।

वही, जो गहरे रंग के शीशोवाला चश्मा पहनती थी, और जिसके मुताल्लिक वह कई बार अपने दोस्त से सुन चुका था, नीचे, सीढ़ियों के इख़्तितामी<sup>21</sup> चबुतरे पर खड़ी थी।

वह घबरा गया—इसमे पहले कि वह पीछे हटता, गहरे रंग के शीशोंवाली ने बडे भद्दे तरीके पर उसे आवाज दी .''आओ, आओ मेरी जान, घबराओ नहीं आओ, आओ "'
फिर उसने प्चकारा ''चले आओ आ भी जाओ "'

उसे महसूरा हुआ कि अगर वह कुछ देर और वहाँ ठहरा तो उसकी पीठ मे दुम उग आएगी और उस वेश्या के पुचकारने पर हिलना शुरू कर देगी।

उसने घबराई हुई नजरो से देखा—माई जीवाँ के कहवाखाने की उस चश्मा चढ़ी लौंडिया ने कुछ इस तरह अपने बालाई जिस्म को हरकत दी कि उसके तमाम इरादे पके हुए बेरों की मानिद झड़ गए।

चश्मेवाली ने फिर पुचकारा: "आओ मेरी जान अब आ भी जाओ "

वह तेज़ी से मुडा और भाग उठा; मोरी फाँदकर वह बाज़ार में पहुँचा ही था कि उसने एक ऐसे कहकहे की आवाज़ सुनी, जो ख़तरनाक तौर पर भयानक था—वह काँप उठा।

जब वह अपने घर के पास पहुँचा तो ख़यालात के हुजूम में से दफ़अतन एक ख़याल ने आगे बढ़कर उसे तस्कीन <sup>22</sup> दी ंजावेद, तुम एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए ख़ुदा का शुक्र बजा लाओ।

<sup>1</sup> केपित, 2 तीवता, 3. सहसा, 4. जर्जर; 5 परिणामस्वरूप; 6. घृणा, 7. सने; 8. तलाशा, 9 दुर्गधयुक्त; 10 दुर्गंघ, 11 ख़त्य करना,, 12 भ्रम; 13 गंदा करना; 14 साबी; 15 रुकावट, 16. ठीकठाक, 17 आधी, 18 गोष्ठी, 17 बुद्धिमत्ता, 20 लादा हुजा, 21. अत में, 22. तसल्ली।

## पहचान

एक निहायत ही थर्ड क्लास होटल में देसी व्हिस्की की बोतल खत्म करने के बाद यह तय हुआ कि बाहर घूमा जाए और एक ऐसी औरत की तलाश की जाए, जो होटल और व्हिस्की के पैदा कर्दा तकद्दुर<sup>1</sup> को दूर कर सके; कोई ऐसी औरत ढूँढ़ी जाए, जो होटल की कसाफत<sup>2</sup> के मुकाबले में नफ़ासत पसद और बदज़ाइक़ा व्हिस्की के मुकाबले में लजीज़ हो।

फ़ब्ख ने होटल की गलीज़ फ़जा से बाहर निकलते ही मुझसे और मसऊद में कहा ''कोई दानेदार औरत हो अच्छे गवैए के गले की तरह उसमें बड़े-बड़े दाने हों खुदा की कसम, तबीयत साफ हो जाए।''

व्हिस्की दानों से बिलकुल ख़ाली थी; सोडा भी बिलकुल बेजान था; गालिबन इसी वजह से फ़ुख़ दानेदार औरत का क़ायल हो रहा था।

हंम तीनों औरत चाहते थे—फख़ दानेदार औरत चाहता था, मुझे ऐसी औरत मतलूब े थी, जो बड़े सलीके से वाहियात बातें करे, और मसऊद को ऐसी औरत की जरूरत थी, जिसमें बनियापन न हो, जो अपने दाम के रुपए लेकर ट्रक में, या जहाँ उसका जी चाहे, रखे और कुछ अर्से के लिए भूल जाए कि उसने कोई सौदा किया है।

उस बाज़ार का रास्ता हम जानते थे, जहाँ औरते मिल सकती हैं, काली, नीली, पीली, लाल और जामुनी रग की औरतें; पेडो की तरह उनके मकान एक क़तार में दूर तक दौड़ते चले गए हैं; यह रंगिबरगी औरतें पके हुए फलो के मानिद लटकती रहती हैं; आप नीचे से ढेले मारकर उन्हें गिरा सकते हैं—हमे ये औरते मतलूब नही थी, दरअसल हम अपने-आपको धोका देना चाहते थे; हम ऐसी औरत या औरते चाहते थे, जो उर्फे-आम मे प्राइवेट हों, यानी जो मंडी के हजूम से दूर शरीफ मुहल्लो मे अपना कारोबार चला रही हों।

हम तीनों में फख सबसे ज्यादा तजुर्बेकार था, कुव्वते-इरादी भी उसमें हम सबसे ज्यादा थी—एक ताँगा जब हमारे पास से गुजरा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और बगैर किसी झिझक के मानीख़ेज़ लहुजे में ताँगेवाले से कहा: "हम सैर करना चाहते हैं चलोगे?"

ताँगेवाले ने, जो संजीदा और मतीन आदमी मालूम होता था, हम तीनो की तरफ बारी-बारी देखा—मैं झेंप गया—खामोशी ही ख़ामोशी में वह हमसे कह गया था: 'तुम नौजवानों को शराब पीकर यह क्या हो जाता है?' फ़ब्ब ने दुबारा ताँगेवाले से कहा : ''हम सैर करना चाहते हैं चलोगे ?'' फिर फ़ौरन ही उसे कुछ खयाल आया और उसने अपना मतलब और ज्यादा वाजेह  $^6$  कर दिया : ''कोई माल-वाल है तुम्हारी निगाह मे  $^2$ ''

मसऊद और मैं, हम दोनों, एक तरफ खिसक गए थे—मसऊद ने घबराकर मुझसे कहा: ''यह फख कैंसा आदमी हैं इसे कछ समझाओं!''

मसऊद से मैं कुछ कहने ही,वाला था कि फख ने हम दोनों को आवाज दी : ''आओ भई, आओ बैठो ताँगे मे । ''

हम तीनो ताँगे मे बैठ गए-मझे अगली निशस्त पर जगह मिली।

दिसबर के आखिरी दिन थे, रात के आठ बज चुके थे; व्हिस्की पीने के बावजूद हमें सर्दी महसूस हो रही थी; मैं अगली निशम्त पर बैठा था और तीनो में सबसे कमजोर था, इसलिए मेरे कान सुन्न हो रहे थे—जब ताँगा डफरिन ब्रिज के नीचे उतरा तो मैंने मफलर निकालकर कानो और सिर पर लपेट लिया और ओवरकोट का कौलर भी ऊचा कर लिया।

सॉस घोडे के नथनों से भाप बनकर निकल रहा था—हम तीनों खामोश थे—तॉगेवाला मोटे और खुरदुरे कबल में लिपटा खामोशी से तॉगा चला रहा था—मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, सजीदगी उसके चेहरे पर ठिठर-सी रही थी जो मुझे बहुत बुरी मालूम हुई, मैंने फख से कहा ''फख, यह आदमी कैसा है कोई बात ही नहीं करता ऐसा मालूम होता है, कास्ट्रॉयल पीकर बैठा है।''

तौंगेवाला मेरे इस रिमार्क पर भी खामोश रहा—फख ने कहा ''ज्यादा बाते करनेवाले ठीक नहीं होते हमारा मतलब समझ गया है जहाँ अच्छी चीज होगी, वहीं ले चलेगा ।'' मसऊद, जो सिगरेट सुलगा रहा था, एकदम बोला ''वल्लाह, औरत कितनी अच्छी

चीज है औरत, औरत, कम चीज ज्यादा है "

मैंने मसऊद की बात को जरा और खूबस्रत बनाकर कहा "मसऊद, चीज नही, चीजी"

मसऊद कि शाइर था, बम फडक उठा '' वल्लाह, क्या बात पैदा की है चीज नहीं, चीजी मियाँ तांगेवाले, चीज और चीजी में जो फर्क है उसका ध्यान रखना ''

ताँगेवाला खामोश रहा—अब मैंने और गौर से उसकी तरफ देखा, मजबूत जिस्म का आदमी था, उम्र पैतीस बरस के लगभग होगी; पतली-पतली मूँछे थीं, जिनके बाल नीचे को झुके हुए थे; सर्दी के बायस उसने कबल का ठाटा-मा बना रखा था, इसलिए उसका पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था—मैंने उसकी तरफ देखकर फख से पूछा "कहाँ ले जा रहा है यह हमें?"

फख़ ने, जो ज्यादा सोच-विचार का आदी नही था, जवाब दिया ''इतने बेताब क्यों होते हो अभी थोड़ी देर के बाद चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी।''

मसऊद ने फख से कहा: "तुमसे कोई बात हुई है इसकी?"

फ़ख़ ने जवाब दिया ''रोशनआरा रोड पर कुछ मेमें रहती हैं कहता है, हमारे काम की हैं।'' मेमों का ज़िक्र सुनकर मसऊद को अपने एक दोस्त की नज़्म याद आ गई—नज्म का हवाला देकर उसने कहा: ''तो चलो, आज लगे हाथों अर्बाबे-वतन<sup>7</sup> की बेबसी का इंतक़ाम भी ले लिया जाए 'वल्लाह, ऐसा मालूम होता है कि हमारा ताँगेवाला साहबे-ज़ौक़ है वह नज्म जरूर पढ़ी होगी इसने ''

इसके बाद देर तक मेमों के मुताल्लिक गुफ्तुगू होती रही—मैं और मसऊद मेमों के बिलकुल कायल न थे, लेकिन फख को औरतों की यह किस्म पसंद थी ''इनका इल्म साइंटिफिक होता है इनके मुक़ाबले में मशरिकी औरतो को रिखए तो वही फर्क़ नजर आएगा, जो हमारी रेवड़ी और इनकी टॉफी मे है दरअसल बात यह है कि मेमों का पैकिंग बड़ा अच्छा होता है।''

मैंने कहा. ''फ़ख, मुमिकन है, तुम्हारा नजरिया दुरुस्त हो मगर मेरे भाई, मैं ऐसे नाजुक मौको पर जबान की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता: मैं अपने दफ्तर में बड़े साहब के साथ अँग्रेजी बोल सकता हूँ, यहाँ दिल्ली मे रहते हुए इस ताँगेवाले से उर्दू मे बातचीत करना गवारा कर सकता हूँ, मगर उस नाजुक मौके पर मैं अँग्रेजी में गुफ्तुगू नहीं कर सकता मेरी पतलून अँग्रेजी, मेरी टाई अँग्रेजी, मेरा जूता अँग्रेजी यह सब चीजे अँग्रेजी हो सकती ''

फख़ मेमा के बारे में अपना नजरिया भूल गया और हँसने लगा—मसऊद शायद अभी तक अपने दोस्त की लिखी हुई नज़्म पर गौर कर रहा था, जिसमें शाइर ने एक फिरगी औरत के होठ चूसकर अबबि-वतन की बेबसी का इंतकाम लिया था—दफअतन चौंककर उसने कहा ''क्यो भई, यह ताँगा कब तक चलता रहेगा?''

ताँगेवाले ने एकदम बागे खीचकर ताँगा ठहरा दिया और फ़ख़ से कहा ''वह जगह आ गई साहब आप अकेले चिलएगा या ''

हम तीनो ताँगेवाले के पीछे-पीछे हो लिए।

हमे वह एक नीम रोशन गली में ले गया—यह गली दिल्ली की आम गलियों से कुछ मुस्तिलफ भी कि बहुत चौडी थी; दाएँ हाथ को एकमिजला मकान था, जिसकी खिड़िकयों और दरवाजों पर चिक़ें लटकी हुई थी—एक दरवाजे की चिक उठाकर नौंगेवाला अंदर दाखिल हो गया, फिर चद लम्हात के बाद वह बाहर आया और हमें अंदर ले गया।

कमरे मे घुष्प अँधेरा था—मैंने जब कहा, ''भाई, हम कहीं औंधे मुँह न गिर पड़ें'' तो दूसरे कमरे से किसी औरत की भद्दी-सी आवाज आई:''लालटेन तो ले गया होता तू ं!''

थोड़ी-सी देर के बाद ताँगेवाला एक अधी-सी लालटेन लेकर नमूदार हुआ: ''चिलए, अंदर तशरीफ ले चिलए।''

हम तीनों अंदर तशरीफ ले गए--हमे दो काली भुजंगी इतिहाई बदसूरत औरतें नज़र आई, जिन्होंने फ़ॉक पहन रखे थे।

यह मेमें थों — मैंने बमुश्किल अपनी हँसी रोककर फ़ख़ से कहा : ''क्या लजीज़ टॉफ़ियाँ हैं !''

मेरी बात सुनकर उन मेमों में से एक, जिसका सियाह चेहरा सुर्ख़ी थुपी होने के बायस

ज्यादा पकी हुई ईंट की-सी रगत इख्तियार कर गया था, हँसी—मैं भी हँस दिया और मैंने वड प्यार से पूछा ''क्या नाम है आपका?

उसने कहा . "लूसी।"

मसऊद ने आगे बढ़कर दूसरी से पूछा "और आपका?"

उसने जवाब दिया "मेरी।"

फख भी थोडा आगे बढ़ा "क्यो साहब, आप काम क्या करती हैं?"

दोनो लजा गई-एक ने अदा से कहा "कैसा बात करता है तम?"

दुसरी ने कहा "चलो जल्दी करो रहना माँगता है या नहीं हमे रोटी पकाना है।"

मैंने उसके हाथों की तरफ देखा—उसके हाथ गीले आटे से भरे हुए थे और वह हाथ मल रही थी, उसके मलते हुए हाथों में से कच्चे फर्श पर मरोडियाँ गिर रही थी—मुझे ऐसा मालुम हुआ कि अनाज रो रहा है, मरोडियाँ अनाज के औंसु हैं।

ताँगेवाला हमें कर्तई तौर पर गलत जगह ले आया था। हम तीनों के तीनो उस मकान में पहुँचकर सख्त परेशान हो गए, मगर हम अपनी परेशानी उन दो औरतों पर जाहिर करना नहीं चाहते थे—हमें सख्त नाउम्मीदी हुई थी, अगर हम उनसे साफ लफ्जो में कह देते कि वह हमारे मतलब की नहीं हैं तो जरूर उनके जज्बात को ठेस पहुँचती—औरत, जिसके हाथ आटे में लुथडे हो, जज्बात से आरी नहीं हो सकती।

मैंने उन दोनों औरतो की तारीफ की, फख ने भी मेरा साथ दिया, फिर हम तीनों बहुत जल्द बापस आने का बादा करके वहाँ से निकल आए।

ताँगेवाला हमारा मतलब समझ गया था, उसे चद लम्हात के लिए वहाँ ठहरना पडा—जब वह बाहर निकला तो फख ने उससे कहा ''तुम इन्हें मेमें कहते हो ?''

तौंगेबाले ने बड़ी मतानत के साथ जवाब दिया '' सब लोग यही कहते हैं साहब !''

"लोग झख मारते हैं मैंने सोचा था कि तुम मेरा मतलब समझ गए होगे अब ख़ुदा के लिए किसी ऐसी जगह ले चलो. जहाँ चढ घडियाँ हम अपना दिल बहला सकें "

मसऊद ने हम तीनो काअजतमाई <sup>10</sup> मकसद और ज्यादा वाजेह करने की कोशिश की 'देखो, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहाँ हम कुछ देर बैठ सकें हमें ऐसी औरत के पास ले चलो, जो बातें करने का सलीका रखती हो भाई, हम कोरे नहीं हैं, किसी फौज के सिपाही नहीं हैं हम तीन शरीफ आदमी हैं, जिन्हे औरत से बातचीत किए बरसों गुजर चके हैं समझे ?"

तौंगेवाले ने इस्बात<sup>11</sup> में सिर हिला दिया <sup>\*</sup>तो चिलए बैठिए आपको सदर बाजार ले चलता हैं।''

फख़ ने पूछा "वहाँ कौन है ?"

ताँगेवाले ने घोडे की बागें थामकर जवाब दिया '' एक पजाबन हैं बहुत लोग आते हैं उसके पास।''

ताँगे ने पजाबन के घर का रुख इिस्तियार कर लिया। रास्ते में उन दो मेमों का जिक्र छिड गया, हम में से हर एक को वहाँ जाने का अफसोस था, हम तो उनसे नाउम्मीद हए ही थे, शायद हमसे कही ज्यादा वह नाउम्मीद हुई थी, मैंने उनको कुछ रुपए दे दिए होते, मगर यह भीख होती, उनकी तजलील <sup>12</sup> होती।

फख ने हमारी इस गुफ्तुगू में ज्यादा हिस्सा न लिया, वह चाहता था कि उनका जिक्र न किया जाए, लेकिन जब तक तौंगा पजाबन के घर तक न पहुँचा, न चाहने के बावजूद उनका जिक्र होता रहा।

ताँगा एक फराख बाजार में फटपाथ के पास रुका।

तवेले के साथवाला मकान उस पजाबन का था—ताँगेवाले के पीछे-पीछे हम तीनों ने उधर का रुख किया, जीना तय करके हम ऊपर पहुँचे, सामने पाखाना था, दरवाजे से बेनियाज, उसके साथ पुरानी वजा का मुगलई कमरा था— हम चारो उस कमरे में दाखिल हुए, कमरे के आखिरी सिरे पर चार आदमी फ्लैश खेलने में मसरूफ थे, जो हमारी आमद से गाफिल रहे, अलबत्ता एक औरत जो उनके पास खडी थी और उनमें से एक के पत्तों में दिलचस्पी ले रही थी, आहट पाकर हमारी तरफ आई।

यहाँ भी कमरे मे एक लालटेन जल रही थी, जो फ्लैश खेलनेवालो के घेरे मे थी, रोशनी मिद्धम थी—जब वह औरत फख के करीब पहुँची और अपने कूल्हे पर हाथ रखकर खडी हो गई तो मैंने उसे गौर से देखा—उसकी उम्र कम अज कम पैंतीस बरस थी, छातियाँ बडी-बडी थी, जो उसने बडे ही बेहूदा और फहश अदाज से ऊपर को उठा रखी थीं, तग माथे पर नीले रग का चाँद ख़ुदा हुआ था—जब वह मसऊद की तरफ देखकर मुसकराई तो मुझे उसके सामने के दाँतो मे सोने की कीले नजर आईं।

उसने फख को आँख मारी और पूछा कहो, क्या बात है?

फ़ुख ने बच्चे की तरह कहा "आपका नाम?"

उसने फिर अपने कूल्हे पर हाथ रखे, जरा फैली, हम तीनों को बारी-बारी देखा और कहा ''ग्लजार।''

फख ने फौरन ही माजरत<sup>13</sup> की "माफ कीजिएगा, हम गुलाब के यहाँ आए **ये, गलती** से इधर चले आए!"

वह जरा आगे बढ़ी, फख के हाथ से सिगरेट छीना, कश लगाया और क्लैश खेलनेवालों के पास चली गई, जो अभी तक हमारी आमद से गाफिल थे।

बडी खौफनाक औरत थी, उसका मुँह कुछ इस अदाज से खुलता था, जैसे नीबू निचोडनेवाली मशीन का खुलता है।

ताँगे में बैठते ही हम तीनो ने ताँगेवाले को फिर अपना मतलब समझाया कि हम किस किस्म की औरत चाहते हैं। उसने हम तीनों का लैक्चर सुना और कहा ''आप थोडे लफ्जों मे मझे बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं?''

मैंने तग आकर फख से कहा ''भई, तुम ही इसे उन थोडे-से लफ्जों में समझाओ, जो तुम्हारे पास बाकी रह गए हैं।''

फख ने उसे समझाया '' देखो, हमें किसी लडकी के पास ले चलो ऐसी औरत के पास, जो सोलह-सतरह बरस की हो इससे ज्यादा की हर्गिज न हो समझे?''

ताँगेवाले ने कबल की बुक्कल मारकर बागे थामी और कहा ''आपने पहले **ही कह** दिया होता चिलिए, अब आपको ठीक जगह पर ले चलता हूँ।''

आधे घटे के बाद वह ठीक जगह भी आ गई।

ख्दा मालूम कौन-सा बाजार था, एक मकान की दूसरी मजिल पर एक बैठक-सी थी, जिसके दरवाजे पर मोटा और मैला टाट लटक रहा था—जब हम अदर दाखिल हुए तो सामने ऑगन मे एक देहाती बुढ़िया चूल्हा झोंक रही थी, मिट्टी के कूँडे में गुँधा हुआ आटा पाम ही पडा था, धुआँ इस कदर था कि अंदर दाखिल होते ही हमारी ऑखो में आँसू आ गए।

र्बाढ्या ने चुल्हे में लर्काडयाँ झाडकर हमारी तरफ देखा और ताँगेवाले से देहाती लहुजे में कहा ''इन्हें अदर ले जाओ ।''

ताँगेवाले ने दियासलाई जलाकर हमें अँधेरे कमरे में दाखिल किया और कील से लटकी हुई लालटेन को रोशन करके बाहर चला गया।

मैंने कमरे का जायजा लिया — कोने में एक बहुत बड़ा पलग था, जिसके पाए रगीन थे, पलग पर मैली-सी चादर बिछी हुई थी, तिकया भी पड़ा था, जिस पर सुर्ख रग के फूल कढ़े हुए थे, पलग के साथवाली दीवार की कार्निस पर सरसो के तेल की एक मैली बोतल और लकड़ी की कघी पड़ी थी, लकड़ी की कघी में सिर का मैल और बालों का एक गुच्छा फँसा हुआ था, पलग के नीचे एक टूटा हुआ ट्रक था, ट्रंक पर एक काली ग्रगाबी रखी हुई थी।

ममऊद और फख दोनो, पलग पर बैठ गए-मैं खडा रहा।

थोडी देर के बाद एक पस्त क़द लड़की अपने से दुगना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करती हुई अदर दाखिल हुई—फख और मसऊद, दोनो उठ खड़े हुए।

जब वह लड़की लालटेन की रोशनी में आई तो मैंने उसे देखा—उसकी उम्र बमुश्किल चौदह बरस के करीब होगी, उसकी छातियाँ आड़ू के बराबर थी, मगर उसके चेहरे से मालूम होता था कि वह अपने जिस्म को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे, जहाँ शायद उसकी माँ भी न पहुँच सकी हो, उसकी माँ, जो शायद बाहर आँगन में चूल्हा झोक रही थी. उसके नथुने फड़क रहे थे और वह इस अदाज से अपना एक हाथ हिला रही थी, जैसे वह अभी मक्कार दूकानदार की तरह डंडी मारेगी और पृरा तौल नहीं तौलेगी।

हम तीनों उसको हैरत भरी नजरों से देखते रहे—फख शर्म महसूस कर रहा था और मसऊद की सारी शाइरी सिमटकर शायद उसके नाख़ूनों में आ गई थी; वह बुरी हरह अपने नाख़ून दाँतों से काट रहा था।

मैंने एक बार फिर उस लडकी की तरफ गौर से देखा, जैसे मुझे अपनी आँखों पर यक़ीन न आया हो—वह ठिगनी-मी लडकी थी, जो एक वहुन वडा मैला दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश कर रही थी; उसका रंग गहरा साँवला था, उसके बदन की साख़्त से मालूम होता था कि वह बड़ी तेज़ चलती हुई गाड़ी थी, जो अब एकदम रुक गई है, पहियों में बुरी तरह ब्रेक लगे हुए हैं और वहीं खड़े-खड़े धूप और बारिश में उसका रंग-रोगन उड़ गया है—उस उम्र में भद्दी से भद्दी लड़की के जिस्म में भी वह जो एक किस्म की शोख जाजिबयत<sup>14</sup> होती है, वह उसमें बिलकुल नहीं थी; कपडों के बावजूद वह नगी दिखाई देती थी, बहुत ही बेहूदा और नावाजिब तरीके पर नंगी—उसके जिस्म का निचला हिस्सा कतई तौर पर गैर नुसवानी<sup>15</sup> था।

मैं कुछ कहने ही बाला था कि उस लड़की के अकब<sup>16</sup> से एक बुड्ढा नमूदार हुआ—बिलकुल सफेद दाढी; उसका सिर जोअफ<sup>17</sup> के बायस हिल रहा था।

लड़की ने देहादी ज़बान में बुड्ढे में कुछ कहा तो मैंने नतीजा निकाला कि वह बुड्ढा उस लड़की का नाना है।

हम तीनों सही मानो मे उठ भागे—नीचे बाजार मे पहुँचे तो हमारा तकद्दुर<sup>18</sup> कुछ दूर हुआ।

लडकी और बुड़ढे को देखकर हमारे जर्माालयाती जौक<sup>19</sup> को बहुत ही शहीद सद्मा पहुँचा था—देर तक हम चपचाप रहे।

फख़ टहलता रहा; मसऊद एक कोने में बैठ गया; मैं ओवरकोट की जेबो में हाथ डाले आसमान की तरफ देखता रहा। आसमान पर नामुकम्मल चाँद बिलकुल उस ज़र्द बेमवा लौंडिया की तरह, जिसके जिस्म का निचला हिस्सा कृतई तौर पर गैर नुसवानी था, बादल के एक बहुत बड़े टुकड़े का दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसके जरा कुछ दूर बादल का एक छोटा-सा सफंद टुकड़ा उस लड़की के नाना के जईफ<sup>20</sup> सिर की तरह लरज<sup>21</sup> रहा था—मेरे बदन पर झरझरी तारी हो गई।

हम गालिबन दस-बारह मिनट तक बाजार मे गमसम-से रहे।

फिर ताँगेवाला नीचे आया - फख के पास जाकर उसने कहा ''आपने आठ बजे ताँगा लिया था, अब ग्यारह बजे हैं तीन घटों के पैसे दे दीजिए ''

फख ने कुछ कहे बगैर उसको दो रूपए दे दिए।

तॉगेवाले को फिर ऊपर जाने की जहमत<sup>22</sup> न उठाना पड़ा कि वह सफ़ेद रेश बुड्ढा उसके पीछे-पीछे चला आया था और मोरी के पास खड़ा अपना ज़ईफ़ सिर हिला रहा था।

बुड्ढे को दो रूपए देने के बाद जब ताँगेवाले ने बागे थामीं तो उसकी सजीदर्गा गायब हो चुकी थी; 'चल बेटा' कहकर उसने अपनी भद्दी, मगर मसर्रत<sup>23</sup> भरी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया: ''सावन के नज़ारे हैं लला जला ला !''

<sup>।</sup> मिनिष्क का बोश्निलपन; 2. मैलापन, 3 वांछित, चांहिए, 4 इच्छाशक्ति, 5 गभीर; 6 स्पष्ट; 7 वतन के लोगो, 8 अलग, 9. गभीरता; 10 सामूहिक, 11 स्वीकारोक्ति, 12 बेहज्जती; 13 क्षमा चाहना; 14 आकर्षण, 15 जिसमे नागीत्व न हो, 16 पीछे, 17 वृद्धावस्था; 18. उदासी; 19 मौंदर्य-प्रेम; 20 वृद्ध, 21 काँपना, 22. तकलीफ, 23 प्रसन्नता।

## दस रुपए

वह गली के उस नुक्कड पर छोटी-छोटी लड़िकयों के साथ खेल रही थी।

उसकी माँ उसे चाल में ढूँढ़ रही थी—िकशोरी को अपनी खोली में बैठाकर और बाहरवाले से चाय लाने के लिए कहकर वह चाल की तीनों मिज़लों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, मगर जाने वह कहाँ मर गई थी। मैंडाम के पाम जाकर भी उसने आवाज दी थी ''ऐ सीरता सिरता!'' मगर वह मँडाम में तो शी ही नहीं और जैसािक उसकी माँ समझ रही थी, अब सीरता को पींचश की शिकायत भी नहीं थी कि दवा पिए बग़ैर उसको आगम आ चुका था।

वह बाहर गली के उस नुक्कड पर, जहाँ कचरे का ढेर पडा रहता है, छोटी-छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रो-तरदुद्द में आजाद थी।

उसकी माँ बहुत मुतिफक्कर थी—वह किशोरी को अदर खोली में बिठा आई थी। किशोरी ने कहा था ''तीन सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े हैं।'' सरिता कहाँ गायब हो गई है मोटरवाले सेठ हर रोज़ तो आते नही यह तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में एक-दो बार मोटी आसामी ले आता है वरना ऐसे मुहल्ले में, जहाँ पान की पीकों और जली हुई बीडियों की मिली-जुली बू से किशोरी खुद घबराता हो, वहाँ भला सेठ लोग कैसे आ सकते हैं किशोरी होशियार है, इमीलिए वह किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े-वपड़े पहनाकर बाहर ले जाता है वह उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब, आजकल जमाना बड़ा नाज़ुक है; पुलिस के सिपाही हर बक्त घात में लगे रहते हैं; अब तक दो मौ धधा करनेवाली छोकरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं; कोर्ट में मुझ पर भी एक केम चल रहा है; इमलिए फूंक-फूंककर कदम रखना पड़ता है

सरिता की माँ को बहुत गुस्मा आ रहा था—जब वह नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदेई बैठी बीडियों के पत्ते काट रही थी।

सरिता की माँ ने पूछा ''तूने सरिता को कही देखा है ? जाने कहाँ मर गई है ! बस, आज मुझे मिल जाए, वह चार चोट की मार मारूँ कि बद-बद ढीला हो जाए लोठा की लोठा हो गई है, पर मारा दिन लौंडों के माथ कदक्कडे लगाती रहती है !''

रामदेई बीड़ियों के पत्ते काटती रही । उसने मरिता की माँ को कोई जवाब न दिया । मरिता की माँ ने रामदेई मे खामतौर पर कुछ पूछा ही नहीं था, वह तो बस यूँही बड़बड़ाती हुई रामदेई के पाम मे गुजर गई थी—आमतौर पर यही होता था कि हर दूसरे-तीसरे दिन उसे सरिता को ढूँढ़ना पड़ता था, और वह रामदेई को, जो सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफ़ेद धागे लपेटती रहती **थी,** मुख़ातिब<sup>3</sup> करके यही अल्फ़ाज़ दोहराया करती थी।

एक और बात वह चाल की सारी औरतों से कहा करती: 'मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू के साथ ब्याह करूँगी इसीलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़-लिख ले !पास ही मुनसीपालटी ने एक स्कूल खोला है, सोचती हूँ कि उसमें सरिता को दाख़िल करा दूँ बहन, इसके पिता को बडा शौक था कि मेरी लड़की पढी-लिखी हो !' इसके बाद वह एक लंबी आह भरकर अपने मरे हुए शौहर का किस्मा छेड देती, जो चाल की हर औरत को ज़बानी याद था।

सरिता की माँ की बात तो जाने दीजिए, अगर रामदेई से पूछा जाता कि जब सरिता के बाप को (जो रेलवाई में काम करता था) वहें साहब ने गाली दी तो क्या हुआ था, रामदेई फौरन बता देती कि मरिता के बाप के मुँह में झाग भर आया था; वह साहब से कहने लगा 'मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ तुम मुझ पर रोब नहीं जमा सकते देखों, अगर फिर गाली दी तो तुम्हारे ये दोनो जबड़े हलक के अदर कर दूँगा , बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया और उसने एक और गाली दे दी इस पर मरिता के बाप ने गुस्से में साहब के गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि साहब का टोप दस गज परे जा गिरा और उसके दिन में तारे नजर आ गए मगर फिर भी वह बड़ा आदमी था, आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूटो से इस जोर की ठोकर मारी कि सरिता के बाप की तिल्ली फट गई और वही लाइनो के पास गिरकर उसने जान दे दी सरकार ने साहब पर मुकद्दमा बलाया और साहब से पूरे पाँच मौ रूपए सरिता की मां को दिलवाए मगर मरिता की मां की किस्मत बुरी थी, उसको सट्टा की चाट पड़ गई और पाँच महीने के अदर-अदर सारा रूपया बर्बाद हो गया '

सरिता की माँ की जबान पर हर बक्त यह कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि कहानी सब है या झूठ—चाल में किसी आदमी को भी सरिता की माँ से हमदर्दी न थी, शायद इसलिए कि वह सबके-सब खुद हमदर्दी के काबिल थे, कोई किसी का दोस्त नहीं था। उस बिल्डिंग में अक्सर ऐसे आदमी रहते थे, जो दिन भर मोते थे और रात को जागते थे कि उन्हें रात को पाभवाली मिल में काम पर जाना होता था, उस बिल्डिंग में सब आदमी बिलकुल पास-पास रहते थे, लेकिन किसी को एक-दूसरे में दिलचस्पी न थी।

चाल में करीब-करीव सब लोग जानने थे कि सरिना की माँ अपनी जवान बेटी से पंशा कराती है। जब वह कहा करनी 'मेरी बेटी को नो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं 'ता कोई उसको झुठलाने की कोशिश न करता था कि वह किसी के साथ अच्छा-व्या सनक करने के आदी ही न थे—बस, एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह-सबेरे नल के पास तुकाराम न सरिना को छेडा था और सरिना की माँ तुकाराम की बीवी को पुकारने हुए बहुन चीसी-चिल्लाई थी 'इस मुए गजे को नुसंभाल के क्यो नहीं रखनी। परमात्मा करे यह दोनो ऑसो से अधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुँआरी बेटी की तरफ बुरी नजरों से देखा है : सच कहती हूँ, एक रोज़ ऐसा फ़साद होगा कि तेरी इस गंजी सौगात का मारे जूतों के सिर पिलपिला कर दूँगी : बाहर जो चाहे करता फिरे पर यहाँ इसे भले मानसों की तरह रहना होगा : सुना तूने ?' और तुकाराम की भैंगी बीवी धोती बाँधते -बाँधते बाहर निकल आई थी : 'खबरदार मुई चुड़ैल, जो तूने एक लफ़्ज़ भी और ज़बान से निकाला : यह तेरी सरिता तो होटल के छोकरों से भी आँख-मिचौली खेलती है और तू क्या हम सबको अंधा समझती है : क्या हम सब जानते नहीं कि तेरी सरिता आए दिन बन-सँवर के बाहर क्यों जाती है : बड़ी आई इज़्ज़तवाली : जा जा, दूर दफ़न हो यहाँ से ' फिर सरिता की माँ ने बहुत जोर देकर नफरत भरे लह्जे मे कहा था : 'और वह तेरा यार घासलेटवाला : दो-दो घटे उसे खोली मे बिठाकर क्या तु उसका घासलेट सुंघती रहती है '

तुकाराम की भैंगी बीवी के मुताल्लिक बहुत-सी बाते मशहूर थी और यह बात तो खामतौर पर सब लोगो को मालूम थी कि जब घामलेटवाला आता है, तो वह उसे अदर बुलाकर दरवाजा बद कर लेती है—तुकाराम की बीवी में मिरता की माँ की बोलचाल ज्यादा देर तक बद न रही थी और फिर दोनों का आपम में ममझौता हो गया था कि एक रोज रात को सिरता की माँ ने तुकाराम की बीवी को धुप अधेर में किमी में मीठी-मीठी बाते करते पकड़ लिया था और दूमरे रोज रात को तुकाराम की वीवी ने मिरता को एक जैंटेलमेन आदमी के माथ मोटर में बैठे देख लिया था।

सरिता की माँ बड़बडाने हुए सरिता को इधर-उधर खोज रही थी कि सामने से तुकाराम की बीवी आ गई—सरिता की माँ ने पूछा . "तूने कही सरिता को तो नहीं देखा ?"

तुकाराम की बीवी ने भैंगी ऑस्बों में गली के नुक्कड़ की तरफ देखाः ''वहाँ घूरे के पास पनवाड़ी की लौंडिया के साथ खेल, रही है '' फिर उसने आवाज़ धीमी करके पूछा ''अभी-अभी किशोरी ऊपर गया था क्या तमसे मिला?''

सरिता की माँ ने इधर-उधर देखकर हौले से कहा ''उपर बिठा आई हूँ पर यह सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं, बस दिन भर खेलती-कूदती रहती है '' यह कहकर वह तेजी से घूरे की तरफ बढ़ी और जब वह सीमेट की बनी हुई मृतरी के पास पहुँची तो उसे देखकर मरिता फौरन उठ खड़ी हुई।

सरिता के चेहरे पर अफमुर्दगी के आसार पैदा हो गए—उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ते हुए और उसे खीचने हुए खरम आल्द लहजे में कहा ं चल घर चलकर मर तुझे तो सिवाय उछल-कूद के और कोई काम ही नहीं ''फिर रास्ते में उसकी माँ ने हौले-से कहा ''किशोरी चड़ी देर में आया बैठा हैं एक मोटरवाले सेठ को लाया है चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी-जल्दी तैयार हो जा और मुन, वह नीली जार्जेट की साड़ी पहिनयों और देख, यह नेरे बाल बहुत बुरी तरह विखर रहे हैं तू जल्दी से तैयार हो जा, कंघी मैं कर दुंगी।''

यह मुनकर कि कोई मोटवाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई; उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नही थी. जितनी मोटर से। मोटर की सवारी उसे बहुत पसद थी, जब मोटर फरिट भरती हुई खुली-खुली सडको पर चलती और उसके मृह पर हवा के तमाचे पड़ते तो उसके दिल में एक नाकाबिले-बयान मसर्रत<sup>7</sup> उबलना शुरू हो जाती, मोटर में बैठकर उसको हर शै एक हवाई चक्कर दिखाई देती और वह समझती कि वह खढ़ एक बगूला है, जो सड़को पर उड़ता चला जा रहा है।

सरिता की उम्र ज्यादा में ज्यादा पद्रह बरस की होगी, मगर उसमें भपना के तेरह बरम की लड़िक्यों का-मा था; वह औरतों से मिलना-जुलना और उनमें बात करना बिलकृल पसंद नहीं करती थी; वह सारा-सारा दिन छोटी-छोटी लड़िक्यों के साथ ऊटपटॉंग खेला में ममरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही न हो; मिमाल के तौर पर वह गली की काली ल्किफरी सडक पर खड़िया मिट्टी में लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वह इस इन्हिमाक से मसरूफ 10 रहती थी, जैसे सडक पर यह टर्डा-वर्गा लकीरें अगर न खींची गई तो आमदो-रफ्त बद हो जाएगी; कभी-कभी खोली से पुराने टाट उठाकर, अपनी नन्ही-नन्ही सहेलियों के माथ कई-कई घटे उन टाटों को फुटपाथ पर झटकने, साफ़ करने, बिछाने और फिर उन टाटों पर बैठे रहने के गैर दिलचस्प खेल में मशग्ल रहती थी।

मरिता खबसरत नहीं थी:रग उसका सियाही माइल गदगी था: बबई के मरतब मौसम के वायम उसके चेहरे की जिल्द हर बक्त चिकनी रहती थी; उसके पतले-पतले होठो पर जो चीक के छिलके दिखाई देते थे, हर वक्त एक खफीफ-सी<sup>11</sup> लर्राजश<sup>12</sup> तारी रहती थी और ऊपर के होठ पर पसीने की तीन-चार नन्ही-नन्हीं बँदे हमेशा कॅपकॅपाती रहती थी-उसकी मेहन अच्छी थी, कि गुलाजत में रहने के बावजूद उसका जिस्म मुझैल और मृतनामिव<sup>13</sup> था; ऐसा मालुम होता था कि उस पर जवानी का हमला बडी शिद्दत<sup>14</sup> से हुआ है; जब वह मडक पर फर्ती से इधर-उधर चलती थी और जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती थी तो कई राह चलते मदों की निगाहें उसकी पिडलियो की तरफ उठ जाती थी, जिनमे जवानी के हमने के बायस ताजा रदा की हुई सागवान की लकडी-जैसी चमक दिखाई देती थी, उन पिडलियो पर, जो बालो से बिलकुल बेनियाज 15 थी, मुसामों के नन्हे-नन्हे निशान देखकर उन सगतरों के छिलके याद आ जाते थे, जिनके छोटे-छोटे र्खालयों में तेल भरा होता है और जो थोड़ा-सा दबाव पड़ने पर ऊपर की तरफ उठकर आँखो में घम जाया करता है-उसकी बाँहे भी मडौल थीं; कधो पर उनकी गोलाई, मोटे और बडे बेढब तरीके में मिले हुए ब्लाउज के बावजूद, बाहर झॉकनी थी – उसके बाल बडे घने और लबे थे और उनमें से खोपड़े के तेल की बू आती रहती थी, वह अपने बालों की लबाई से खुश नहीं थी कि खेलकुद के दौरान में उसकी चोटी उमें बहुत तकलीफ दिया करती थी, जो एक मोटे कोडे के मानिद उसकी पीठ को थपकती रहती थी; उसे अपनी चोटी को मस्तलिफ 16 तरीकों से काब मे रखना पडता था।

सरिता का दिलो-दिमागृहर किस्म के फिक्रो-तरद्दुद से आज़ाद था। दोनो वक्ट उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम-काज करती थी। हाँ, सुबह को मिरता दो बालटियाँ पानी से भरकर अंदर रख देती और शाम को हर रोज लैप मे एक पैसे का तेल भगवा लाती – कई बरमो से वह यह काम बड़ी बाक़ाइदगी से कर रही थी; हर शाम आदत के बायम खुद ब खुद उसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता, जिसमे पैसे पडे होते और फिर वह लैंप उठाकर नीचे चली जाती।

कभी-कभी, यानी महीने में चार या पाँच बार जब किशोरी सेठ लोगों को लिए आता था तो मेठ लोगो के साथ होटलो मे या कहीं अँधेरे मकामों पर जाने को वह तफरीह खयाल करती थी; उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर नहीं किया था, वह समझती थी कि दसरी लडिकयों के घरों में भी किशोरी-जैसे आदमी आते होगे और उन्हें भी मेठ लोगों के साथ बाहर जाना पडता होगा, और रात को वरली के ठडे-ठडे बैंचों पर या जुह की गीली रेन पर जो कुछ होता है, सबके साथ होता होगा। एक बार उसने अपनी माँ में कहा था 'माँ, अब तो शांता भी काफी बडी हो गई है उसको भी मेरे साथ भेज दिया करो ना यह सेठ लोग मुझे अडे खाने को देते हैं शाता को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं ' और उसकी माँ ने गोलमोल बात कही थी ' हाँ-हाँ, उसको भी किसी रोज तुम्हारे साथ भेज दुंगी । उसकी माँ तो पुना से वापिस आ जाए । ' और दसरे ही रोज उसने शाता को, जो उस वक्त सडास से निकल रही थी, यह खशखबरी सनाई थी ंतेरी माँ पना में आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा त भी मेरे साथ वरली जाया करेगी 'फिर उसने पिछली रात की बात शाता को कुछ इस तरीके में सुनाना शुरू की थी, जैसे उसने कोई बहुत ही प्यारा मपना देखा हो । शाता को, जो मरिता से दो बरम छोटी थी, मरिता की बाते मुनकर कुछ ऐसा लगा था, जैसे उसके सारे जिस्म के अदर नन्हे-नन्हे घुँघरू बज रहे हो, मरिना की सब बाने सनकर भी उसकी तसल्ली न हुई थी, और उसने मरिता का बाज स्रीचकर कहा था 'चल, नीचेचलते हैं वहाँ बातें करेगे ।'फिर वे दोनो मृतरी केपास, जहाँ गिरधारी बनिए ने बहुत-से टाटो पर खोपडे के मैले ट्कडे सुखाने के लिए डाल रखे थे, बैठकर देर तक कॅपकॅपी पैदा करनेवाली बाते करती रही थी।

धोती के परदे के पीछे सरिता नीली जार्जेंट की साडी पहन रही थी और साडी के मस ही से उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी, मोटर की सैर का खयाल उसके दिमाग में परिदों की-मी फडफड़ाहटे पैदा कर रहा था—अबकी बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा यह और इस किस्म के दूसरे सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे, जल्दी-जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने एक-दो मर्तबा यह जरूर मोचा कि ऐसा न हो, मोटर चले और चद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर रुक जाए, फिर एक बद कमरें में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका दम घटना शुरू हो जाए—उसे होटलों के बद कमरें पसद नहीं थेकि उनमें आमतौर पर लोहें की दो चारपाइयाँ इस तौर पर बिछी होती हैं, गोया उन पर जी भरक सोने की इजाजत नहीं है।

जल्दी-जल्दी उसने जार्जेट की माडी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई ''किशोरी, जरा देखो, पीछे से माडी ठीक है न ?'' और जवाब का इतजार किए बरौर वह लकड़ी के उस ट्टे हुए बक्स की तरफ बढ़ी. जिसमें उसने जापानी स्वीं रखी हुई थी, एक ग्रुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटकाने के

बाद दोहरी होकर उसके गालो पर पाउडर मला, फिर जब मुर्ख़ी लगाकर वह बिलकुल तैयार हो गई तो मुसकराकर उसने किशोरी की तरफ दाद तलब<sup>17</sup> निगाहो से देखा — शोख रग की नीली साडी में, होठो पर बेतरतीबी से सुर्खी की धडी जमाए और सॉवले गालो पर प्याजी रग का पाउडर मले वह मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी, जो दीवाली के दिनों में खिलौने बेचनेवालों की दकान में सबसे ज्यादा नमायाँ दिखाई दिया करता है।

इतने में उसकी माँ आ गई—उसने जल्दी-जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा ''देखों बेटा, अच्छी-अच्छी बाते करना जो क्छ वह कहे, मान लेना यह सेठ जो हैं, बड़े आदमी हैं मोटर इनकी अपनी है '' फिर किशोरी से मुखातिब होकर उसने कहा. ''अब तु जल्दी से ले जा इसे बेचारे कवे खड़े राह देख रहे होगे।''

दसरे ही लम्हे किशोरी और सरिता गली मे थे।

बाहर बड़े बाजार में, जहाँ एक कारखाने की लबी-सी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रग की मोटर 'यहाँ पेशाब करना मना है' के छोटे-से बोर्ड के पहलू में खड़ी थी और मोटर में तीन हैदराबादी नौजवान अपनी-अपनी नाक पर रूमाल रखें किशोरी का इतजार कर रहे थे—वह मोटर और आगे कहाँ ले जाते कि दीवार भी दूर तक चली गई थी ओर पेशाब का सिलसिला भी।

जब गली के मोड पर उस नौजवान को, जो मोटर का हैंडिल थामे बैठा था, को किशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी दो साथियों से कहा ''लो भई, वह आ गए वह रहा किशोरी और और '' उसने गली के मोड की तरफ निगाहे जमाए रखी ''अरे यह तो बिलकुल छोटी-सी लड़की है जरा तुम भी देखोन — अरे भई, वो नीली साड़ी में '' और जब किशोरी और सरिता मोटर के पास पहुँच गए तो पिछली सीट पर बैठे दो नौजवानों ने सीट के दर्रामयान में से अपने-अपने हैट उठा लिए और जगह बना दी—िकशोरी ने आगे बढ़कर मोटर का पिछला दरबाजा खोला और फूर्नी से सरिता को अदर दाखिल कर दिया। दरबाजा बद करने के बाद किशोरी ने उस नौजवान से, जो मोटर का है जिल थामे हुए था, कहा ''माफ वीजिएगा, जरा देर हो गई यह बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी। तो तो ''

उस नौजवान ने मुडकर सरिता की तरफ देखा और फिर किशारी से कहा ''ठीक है लेकिन '' उसने मोटर की खिडकी में से अपना सिर बाहर निकाला और हौले-से कहा ''शोर-बोर तो नहीं मुचाएगी ना ?''

किशोरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा "सेठ, आप मुझ पर भरोसा रिखए " उस नौजवान ने जेव म स दो रूपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए "जाओ, ऐश करो!"

किशोरी ने सलाम किया और नौजवान ने मोटर स्टार्ट कर दी। शाम क पाँच बज रहे थे।

बबई के बाजारों म गाड़ियों, ट्रामों, बसो और लोगों की आमदो-रफ्त<sup>18</sup> बहुत ज्यादा थी—सरिता सामोशी स दो नौजवानों के बीच में दबकी-सी बैठी हुई थी; बार-बार बह अपनी रानो को जोड़कर उन पर अपने हाथ रख देती, वह कुछ कहते-कहते रुक-सी जाती शायद वह मोटर चलानेवाले नौजवान से कहना चाहती थी ' 'सेठ, जल्दी-जल्दी मोटर चलाओ युँ तो मेरा दम घट जाएगा।'

बहुत देर तक किसी ने कोई बात न की — अगली सीट पर बैठा नौजवान मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान दाएँ और बाएँ कोनों में सिमटे अपनी-अपनी अचकनों में वह इज्तिराब<sup>19</sup> छुपाते रहे, जोअबकी दफा एक जवान लडकी को बिलकुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था, ऐसी जवान लडकी जो कुछ वक्त के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वह बिला खौफो-खतर<sup>20</sup> छेडछाड कर सकते थे।

वह नौजवान, जो मोटर चला रहा था, दो बरस से बबई मे कयामपजीर<sup>21</sup> था और सिरता-जैसी कई लडिकयाँ दिन के उजाले और रात के अधेरे मे देख चुका था; उसकी पीली मोटर मे मृस्तिलिफ रग व नस्ल की छोकरियाँ दाखिल हो चुकी थीं, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थीं—हैदराबाद से उसके दो दोस्त आए हुए थे और उनमें एक, जिसका नाम शहाब था, बंबई में पूरी तरह सैरो-तफरीह करना चाहता था और उसी के लिए किफायत ने, यानी बबई में कयामपजीर मोटर के मालिक ने अजगहे<sup>22</sup> दोस्तनवाजी किशोरी के जरिए मरिता हासिल कर ली थी, दूसरे हैदराबादी दोस्त अनवर में इखलाकी कुव्वत<sup>23</sup> कम थी, इसलिए वह मारे शर्म के किफायत से यह न कह सका कि उसके लिए भी एक हो जाए।

किफायत ने मरिता को पहले कभी नहीं देखा था कि किशोरी बहुत देर के बाद यह नई छोकरी कही में निकालकर लाया था, इम नएपन के बावजूद उमने अभी तक मरिता में दिलचम्पी न ली थी, शायद इसलिए कि वह एक वक्त में मिर्फ एक काम कर सकता था, शायद मोटर चलाने के साथ-साथ वह मरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था।

जब शहर पीछे रह गया और मोटर मजाफात<sup>24</sup> की एक सडक पर चलने लगी तो सरिता उछल पडी, वह दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठडी हवा के झोंको और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया, उसके अदर बिजलियाँ-मी दौड़ गईं और वह सर-ता-पा<sup>25</sup> हरकत बन गई; उसकी टांगे थिरकने लगी, बाज़ नाचने लगे, उँगलियाँ कॅपकॅपाने लगी और वह अपने दोनो तरफ भागते हुए दरस्तो को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी।

अब शहाब और अनवर भी आराम महसस कर रहे थे—शहाब ने, जो सरिता पर अपना हक समझता था, हौले-से अपना बाजू उसकी कमर में हाइल करना चाहा हो एकदम सरिता के गुदगुदी उठी और वह तड़पकर अनवर पर जा गिरी, पर पीली मोटर की खिर्डाक्यों में से बाहर उछलकर दूर तक पीछे की जानिब उसकी हँसी लुढ़कती बली गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो वह दोहरी हो गई और हँसते-हँसते उसका बरा हाल हो गया—अनवर कोने में दबका पड़ा बैठा रहा और अपने मुँह में थक पैदा करने की कोशिश करता रहा।

शहाब के दिलो-दिमाग में शोख रंग भर गए। उसने किफायत से कहा ''बल्लाह,

बडी करारी लौंडिया है ''यह कहकर उसने जोर से सरिता की रान मे चुटकी भर ली। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का कान हौले-से मरोड दिया, शायद इसलिए कि वह उसके बिलकल पास था—मोटर मे कहकहे उबलने लगे।

किफायत बार-बार म्ड-म्डकर देख रहा था, हालाँकि उसे अपने सामने लगे छोटे-से आईने में सबकुछ दिखाई दे रहा था—कहकहो के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार तेज कर दी।

सरिता का जी चाहा कि वह बाहर, सामने, मोटर के मुँह पर बैठ जाए, वहाँ, जहाँ हवा के टकराव से काँपती हुई परी फंसी पड़ी थी—वह आगे की तरफ झुकी हुई थी. शहाब ने उसे छेडा तो सँभलने की खातिर उसने किफायत के गले मे अपनी बाँहे हमाइल<sup>26</sup> कर दी, किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए, एक सनसनी-सी उसके जिस्म मे दौड गई और वह फाँदकर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलने लगी ''तम्हारा नाम क्या है ?'' उसने किफायत से पछा।

''मेरा नाम ?'' किफायत ने कहा ''मेरा नाम किफायत है।'' यह कहकर उसने दस रुपए का एक नोट सरिता के हाथ में थमा दिया।

र्मारता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जोह<sup>27</sup>न दी और नोट अपनी चोली मे उडमकर बच्चो की तरह खश होकर कहा ''तम बहुत अच्छे आदमी हो तम्हारी यह टाई बहुत अच्छी है। '' उस वक्त मरिता को हर शै अच्छी नजर आ रही थी, वह चाहती थी कि जो कुछ बुरा है, अच्छा हो जाए और और फिर ऐसा हो कि मोटर तेजी से दौड़ती रहे और हर शै हवाई बगला बन जाए, एकदम उसका जी चाहा कि गाए—उसने किफायत की टाई छोड दी और गाना शुरू कर दिया 'तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया सोए हए हृदय को जगाया 👆 छ देर वह यह फिल्मी गीत गाती रही, फिर एकदम पिछली सीट की तरफ घम गई और अनवर को गमसम देखकर कहने लगी ''तम चपचाप क्यों बैठे हो कोई बात करो, कोई गीत गाओ ं यह कहती हुई वह उचककर पिछली सीट पर चली गई और फिर शहाब के बालों मे अपनी उंगलियों से कघी करने लगी ''आओ, हम दोनो गाएँ तुम्हे याद है वह गाना, जो देविका रानी ने गाया था मैं बन की चिडिया बन के बन बन डोल रे-देविका रानी कितनी अच्छी है '' उसने दोनो हाथ जोडकर अपनी ठोढी के नीचे रख लिए और आँखे झपकाते हए कहा ''देविका रानी और अशोक कमार पाम-पाम खडे थे देविका रानी कहती थी मैं बन की चिडिया बन के बन बन डोलें रे और अशोक कुमार कहता था तुम कहो ना "सिरता ने गाना शुरू कर दिया "मै बन की चिडिया बन के बन बन डोलं रे

शहाब ने अपनी भद्दी आवाज बुलद की ''मैं बन का पछी बन के बन बन डोलूँ रे '' और फिर बाक़ाइदा ड्यूएट<sup>28</sup> शुरू हो गया; किफायत ने हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया, सरिता ने तालियाँ बजानी शुरू कर दीं—सरिता का बारीक सुर, शहाब की फटी हुई आवाज, हॉर्न की पों-पो, हवा की साँय-साँय और मोटर के इजन की फडफडाहट, सब मिल-जुलकर एक आरकेस्ट्रा बन गए। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था इन सबको ख़ुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा; वह दिल मे बहुत शर्मिदा हुआ कि उसने ख्वाहमख़्वाह अपने को कैद कर रखा है; उसके बाजुओ में हरकत पैदा हुई, उसके सोए हुए जज़्बात ने अँगड़ाइयाँ लीं और वह सरिता, शहाब और किफायत की शोर-अफशाँ<sup>29</sup> खुशियों में शरीक होने के लिए तैयार हो गया।

गाते-गाते सरिता ने अनवर के सिर पर से उसका हैट उतारकर अपने सिर पर रख लिया, जो बेध्यानी में अनवर ने पहन लिया था यह देखने के लिए कि हैट उसके मिर पर कैमा लगता है, मरिता उचककर अगली सीट पर चली गई और नन्हे-से आईने में अपना हैट से ढका हुआ सिर और चेहरा देखने लगी।

अनवर सोचने लगा, क्या वह मोटर में शुरू ही से हैट पहने बैठा है।

सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा ''अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूँ और कमीज पहनकर तुम्हारी-ऐसी टाई लगा लूँ तो क्या मैं पूरा साहब न बन जाऊँगी ?''

किफायत की समझ में कुछ न आया कि वह क्या कहे, क्या करे—उसने यूँही अनवर से कहा . ''अनवर, बल्लाह तुम निरे चुगद हो '''

अनवर ने महसूस किया कि वह वाकई बहुत बडा च्गद है।

किफायत ने सरिता से पछा ''तम्हारा नाम क्या है ?''

''मेरा नाम ?'' मरिता ने हॅट के फीते को अपनी ठोढी के नीचे जमाते हुए कहा ''मेरा नाम मरिता है।''

शहाब पिछली मीट में बोला "मरिता, त्म लडकी नही फ्लझडी हो।"

अनवर ने कछ कहना चाहा, मगर कछ कह न सका।

मरिता ने ऊँचे मुरों मे गाना शुरू कर दिया "प्रेम नगर मैं बना ऊँगी घर मे तज के मब मन-सा-आ-र"

किफायत और शहाब के दिल में बयक-बक्त यह स्वाहिश पैदा हुई कि उनकी यह मोटर युँही सारी उम्र चलती रहे।

अनवर फिर सोच रहा था कि वह चगद नही है, तो क्या है।

'प्रेम नगर में बनाऊँगी घर मैं तज क सब सन-रण आ-र' के टुकड़े देर तक उडते. रहे।

मरिता के बाल, जो उसकी ढीली चोटी की गिरफ्त से अब आजाद हो गए थे, यूँ लहरा रहे थे, जैसे गाढ़ा धुआँ हवा के दबाव से बिखर रहा हो—वह खुश थी।

शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर फिर खश होने का इसदा कर रहा था।

गीत खत्म हुआ तो सबको थोडी देर के लिए महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही थी, एकाएकी थम गई है। किफायत ने सरिता से कहा ''कोई और गीत गाओ।'' सरिता ने गाना शुरू कर दिया . "मोरे अँगना में आए आली मैं चाल चलूँ मतवाली "

मोटर भी मतवाली चाल चल रही थी।

आखिरकार सडक के सारे पेच खत्म हो गए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समंदर से आनेवाली हवा ख़ुनुकी इख्तियार<sup>30</sup> कर रही थी। मोटर रुकी तो सरिता ने हैट उतारकर सीट पर रख दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई: फिर उसने साहिल<sup>31</sup> के साथ-साथ बेमकुसद दौडना शुरू कर दिया।

किफायत और शहाब भी दौडने लगे।

खुली फजा में, बेपायाँ समदर के पास, ताड़ के ऊँचे-ऊँचे पेडो तले, गीली-गीली रेत पर सरिता समझ न सकी कि वह क्या चाहती है, उसका जी चाह रहा था कि बयकवकत 12 फजा में घुल जाए, समदर में फैंल जाए, इतनी ऊँची उठ जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर में देख सके, साहिल की रेत की सारी नमी पैरो के ज़रिए अपने अदर जज्ब 13 कर ले और फिर और फिर वही मोटर हो, वही उड़ाने, वही तेज-तेज झोके और वही मुसलसल 14 पौं-पौं—वह बहुत ख़ुश थी।

जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली-गीली रेत पर बैठकर बीयर पीने की तैयारी करने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली ''ठहरो, मैं डालती हूँ '' उसने इस तरह गिलाम मे बीयर उँडेली कि झाग ही झाग पैदा हो गए; वह यह तमाशा देखकर बहुत खुश हुई, साँबले-साँबले झागों मे उसने अपनी एक उँगली खबोई और अपने मुँह मे डाल ली, जब कडवाहट महस्स हुई तो ब्रा मुँह बनाया।

किफायत और शहाब बेइस्तियार हँस पडे-अनवर भी हँस रहा था।

बीयर की छः बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गईं और कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गईं।

सरिता गाती रही।

अनवर ने एक बार निगाहें जमाकर सरिता की तरफ देखा—उसे महसूस हुआ कि वह बीयर की बनी हुई है; उसके साँवले गाल समदर की नम आनूद हवा के मस<sup>15</sup> से गीले हो रहे थे, वह बेहद मसरूर<sup>36</sup> थी अब अनवर भी खुश था; उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समंदर का सारा पानी बीयर बन जाए और वह उसमें गोते लगाए, सरिता उसमें डबिकयाँ ले।

सरिता ने एक-एक खाली बोतल अपने दोनों हाथों में थामी और धीरे-से एक दूसरी में टकरा दी; झकार पैदा हुई तो उसने जोर-जोर से हँसना शुरू कर दिया—िकफायत, शहाब और अनवर भी हँसने लगे।

हँसते-<mark>हँसते सरिता ने कि</mark>फ़ायत से कहा <sup>: ''</sup>आओ मोटर चलाएँ '' सब उठ खड़े हुए।

खाली बोतलें गीली-गीली रेत पर औंधा पड़ी रह गईं और वे सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज-तेज झोके आने लगे, वही मुसलसल पौँ-पौँ शुरू हो गई, वही मरिता के गाढा धऑ-मे बाल बिखरने लगे—गीतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया।

मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही और सरिता गाती रही—वह पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दर्शमयान बैठी हुई थी; अनवर ऊँघ रहा था, उसने शरारत से शहाब के बालों में अपने दाएँ हाथ की उँगलियों से कंघी करना शुरू कर दी और वह उसके देखते-देखते मो गया; उसने अनवर की तरफ रुख किया तो उसे भी सोया हुआ पाया—वह दोना के बीच में से उठकर अगली मीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर होले-में कहने लगी अपने दोनो दोस्तों को सुला आई हूँ अब आप भी सो जाइए "

किफायत मुसकराया "फिर मोटर कौन चलाएगा ?"

सरिता भी मुसकराई "अपने-आप चलती रहेगी।"

फिर वह बाजार आ गया, जहाँ किशोरी ने सरिता को मोटर के अदर दाखिल किया था, फिर वह दीवार आ गई, जहाँ 'यहाँ पेशाब करना मना है' का बोर्ड लगा हुआ था।

सरिता ने कहा "बस यहाँ रोक तो।"

मोटर रुकी ही थी और पेशतर इसके कि किफायत कुछ सोच सकता या कह सकता, मिरता मोटर से बाहर निकल चुकी थी, उसने इशारे से सलाम किया और गली की तरफ चल दी।

किफ़ायत हैंडिल पर हाथ रखे हुए सिन्ता को जाता हुआ देख रहा था और साथ ही अपने जेहन में सारी शाम को ताज़ा करन की कोशिश कर रहा था कि सिरता के कदम रुक गए, वह मुडी; उसकी तरफ बढी; करीब पहुँची और चोली में से दस रुपए का नोट निकालकर उसने किफायत के पास सीट पर रख दिया।

किफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और कहा : ''सरिता, यह क्या '' ''यह रूपए लेकिन किस बात के ?'' यह कहकर वह फूर्ती से दौड गई।

किफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया—िफर उसने मुडकर पिछली सीट की तरफ देखा—शहाब और अनवर भी नोट की तरह पड़े हुए थे।

<sup>।</sup> जिता, 2 जितित, 3 सबोधित, 4 सबोधित, 5 दुख, 6 क्रोधित होकर; 7 प्रसन्तता, 8 शहरीरिक विकास, 9 तन्मयता, 10 व्यस्त, 11 हल्की-मी, 12 कैपकैपी, 13 सुगठित, 14 तीव्रता, 15 आज़ाद, 16 विभिन्त, 17 प्रशासा पाने की इच्छुक, 18 आवागमन, 19 आतुरता, व्याकृंतता, 20 बगैर किसी डर के, 21 ठहरा हुआ, 22 वास्ते, 23 शिष्टाचार, 24 शहर के पास की भस्ती,

<sup>25</sup> सिर मे पैर तक, 26 डालना, 27 ध्यान, 28 युगल गीत; 29 शोर-शराबा, 30 अधिकार,

<sup>31</sup> किनारा, 32 उसी समय, एक ही समय, 33 सोख लिया जाना, 34 निरतर, 35 स्पूर्श,

<sup>36</sup> प्रमन्नचित्त।

## बर्मी लडकी

जान की शर्टिंग थी. इसलिए किफायन जल्दी सो गया।

फ्लैट में और कोई था नहीं, बीबी-बच्चे रावलिंपडी चले गए थे, हमसायों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थीं; यूँ भी बबर्ड में लोगों को अपने हमसायों से कोई सरोकार नहीं होता—िकफायन ने बाडी के चार पैग पिए, खाना खाया, नौकरों को नीचे बाज़ार में सोने के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके सो गया।

मुबह पाँच बजे के करीब उसके खमार आलूद कानों को 'धक' की आवाज सुनाई दी, उसने आँखे खोली, उसी वक्त नीचे बाजार में मे एक ट्राम दनदनाती हुई गुजरी—चंद लम्हात के बाद दरवाज़े पर बडे ज़ोरो की दस्तक हुई।

वह उठा; पलंग से उतरा तो उसके नगे पैर टख़नो तक पानी में चले गए; उसको सस्त हैरत हुई कि कमरे में इतना पानी कहाँ में आ गया, बाहर कॉरीडोर में कमरे से भी ज्यादा पानी था।

दरवाजे पर दस्तक जारी थी—उसने पानी के मुताल्लिक मोचना छोडा और दरवाजा खोला ।

ज्ञान ने जोर से कहा "इतनी देर<sup>े</sup> यह सब क्या है?"

किफायत ने जवाब दिया "पानी "

''पानी नहीं, लडकी ।'' यह कहकर ज्ञान नीम अंधेरे कॉरीडोर में दाखिल हआ—उसके पीछे एक छोटे-से कद की लडकी थी।

ज्ञान की फर्श पर फैले हुए पानी का कुछ एहसास न हुआ, लेकिन लडकी ने कॉरीडोर में दाखिल होते ही अपना पाजामा जरा ऊपर उठा लिया और छोटे-छोटे कदम उठाती ज्ञान के पीछे चली गई।

किफायत के जेहन में पहले पानी था, अब वह लड़की दाखिल हो गई और ड़र्बाकयाँ लगाने लगी. 'यह लड़की कौन है शक्लो-सूरत और लिबाम से बर्मी मालूम होती है लेकिन ज्ञान इसे कहाँ से ले आया?'

ज्ञान अंदर कमरे में जाकर कपडे तब्दील किए बग़ैर पलग पर लेटा और लेटते ही सो गया—किफायत ने उससे बात करना चाही, मगर ज्ञान ने सिर्फ़ 'हूँ हाँ' में जवाब दिया, आँखे न खोलीं। बह लडकी सामनेवाले दूसरे पलंग पर बैठी थी —िकफायत ने एक नजर लडकी की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया।

बावर्चीखाने में जाकर उसे मालूम हुआ कि रबंड का वह पाइप, जो रात को बडा ड्रम भरा करता था, ड्रम से बाहर निकला हुआ है; तीन बजे के करीब जब नल में पानी आया तो उसने तमाम घर सेराब कर दिया।

तीनो नौकर नीचे बाजार में सो रहे थे; उसने तीनो को जगाया और पानी खारिज करने के काम पर लगा दिया और खुद भी उनके साथ शरीक हो गया, सब कटोरियों मे पानी उठाने लगे और बालिटयों में डालने लगे—उस बर्मी लडकी ने जब सबको काम करते देखा तो वह भी अपने मैंडिल उतारकर उनका हाथ बैटाने लगी।

उसके हाथ छोटे और गोरे थे, उँगेलियों के नाख़न बढ़े हुए थे, मगर उन पर सुर्खी लगी हुई नहीं थी, उसके बाल छोटे और कटे हुए थे, जिनमे हल्की-हल्की लहरें थी; वह मर्दाना वजा<sup>2</sup> का खुना, मगर रेशमी पाजामा पहने हुए थी; ऊपर उसने सियाह रग का कुर्ता पहन रखा था, जिसमे उसकी छोटी-छोटी छातियाँ छपी हुई थीं।

जब उसने उनका हाथ बँटाना शुरू किया तो किफायत ने उसे मना किया ''आप तकलीफ न कीजिए ।''

उसने कोई जवाब न दिया, वह छोटे-छोटे सुर्खी लगे होंठों मे मुसकराई और काम में लगी रही।

आध-पौन घंटे के अंदर-अंदर तमाम घर से पानी निकाल दिया गया । किफायत ने सोचा ''चलो यह भी अच्छा ही हुआ इसी बहाने सारा घर धुलकर साफ तो हो गया ''

बर्मी लडकी हाथ धाने के लिए ग्रस्तखाने में चली गई।

किफायत कमर सीधी करने के लिए पलग पर लेटा ही था कि सो गया।

नौ बजे के करीब उसकी,आँख खुली, जागते ही उसे पानी का खयाल आया, फिर उसने बर्मी लडकी के मुर्ताल्लिक सोचा, जो ज्ञान के साथ आई थी—'कहीं सब ख्वाब तो नही था ' लेकिन उसके सामने एलग पर ज्ञान सो रहा था और फर्श धला हुआ था।

किफायत ने गौर मे ज्ञान की तरफ देखा—ज्ञान पतलून, कोट, जूतो समेत औंधा पडा सो रहा था।

किफायत ने उसको जगाया।

उसने एक आँख खोली और पूछा : "क्या है ?"

''यह लडकी कौन है <sup>?</sup>''

ज्ञान एकदम चौंका ''लडकी ''कहाँ हैं ?'' फिर वह फॉरन ही चित लेट गया: ''ओह बकवास न करो सब ठीक है '' और फिर सो गया।

किफायत ने ज्ञान को फिर जगाने की कोशिश की, मगर वह सोया रहा।

उसको साढ़े नौ बजे अपने काम पर जाना था; उसने जल्दी-जल्दी गुस्ल किया. शेव भी गुस्लखाने के अंदर ही की—जब वह ड्राइंगरूम में गया तो उसे नाश्ते की मेज सजी हुई नज़र आई।

सुबह नाश्ते मे उसके यहाँ आमतौर पर बहुत ही मुख्तसर चीजे होती थी; दो उबले हुए अडे, दो तोस, मक्खन और चाय-सगर उस दिन मेज रगीन थी।

उसने गौर से देखा--छिले हुए अडे अजीबो-गरीब अदाज में कटे हुए थे कि फूल मालूम हो रहे थे, सलाद मौजूद था, बडी ख्बस्रती से प्लट में सजा हुआ; तोसो पर मीनाकारी की हुई थी।

वह चकरा गया-फिर वह बावचींखाने में गया।

वह बर्मी लडकी चौकी पर बैठी, मामने अंगीठी रखे कुछ कह रही थे और तीनो नौकर उसके इर्द-गिर्द बैठे हँस रहे थे।

किफायत को देखकर वह उठ खडे हुए, बर्मी लड़की ने आँखे घुमाकर उसकी तरफ देखा और मुसकरा दी।

उसने बर्मी लड़की से बात करना चाही, लेकिन वह कैमे बात करता, क्या बात करता, वह उसे जानता तक नहीं था; उसने अपने एक नौकर में मिर्फ इतना पूछा अज नाश्ता किसने तैयार किया है बशीर?''

बशीर ने बर्मी लडकी की तरफ इशारा किया विवाह जी ने।"

बर्मी लड़की मुसकरा रही थी।

उसने जल्दी-जल्दी बाँका-सजीला नाश्ता खाया और कपडे पहनकर अपने दफ्तर रवाना हो गया।

शाम को जब वह घर वापस आया तो उसने देखा, वह बर्मी लडकी उसके स्लीपिंग सूट का बचा हुआ इकलौता पाजामा पहने हुए अपना कुर्ता इस्तिरी कर रही है—वह पीछे हट गया कि बर्मी लडकी सिर्फ पाजामा पहने हुए थी।

"आ जाइए!"

बर्मी लड़की का लहजा बड़ा साफ-स्थरा था—जब वह कमरे में दाख़िल हुआ तो बर्मी लड़की ने अपने छोटे-छोटे होठों पर मुस्कराहट पैदा करके उसको सलाम किया; उसकी मौजूदगी मे बर्मी लड़की ने कोई हिजाब महस्स न किया, वह बड़े सुकून से अपना सियाह कुर्ता इस्तिरी करती रही— उसने देखा कि बर्मी लड़की की छोटी-छोटी गोल छातियों के दरमियाने हिस्से में इस्तिरी की तिपश के बायस पसीने की नन्ही-नन्ही बूँदें जमा हो गई हैं।

उसने ज्ञान के बारे में पूछने के लिए बशीर को आवाज देना चाही, मगर रूक गया; उसने बशीर को बुलाना मुनासिब न समझा कि बर्मी लडकी आधी नंगी थी। उसने हैट उतारकर एक तरफ़ रख दिया और थोडी देर तक बर्मी लडकी की नीम उरियानी<sup>4</sup> देखता रहा; उसने ख़ुद मे कोई हीजान<sup>5</sup> महसूस न किया— बर्मी लडकी का बदन बेदाग था; जिल्द निहायत ही मुलायम थी कि निगाहे फिसल-फिसल जाती थीं।

जब कुर्ता इस्तिरी हो गया तो बर्मी लडकी ने स्विच ऑफ कर दिया, फिर उसने कुर्ता तह किया और इस्तिरीशुदा पाजामे पर रख दिया ''मैं नहाने जा रही हूँ ''' उसने कहा और कपड़े और इस्तिरी उठाकर चली गई। वह सिर खजलाने लगा 'कौन है यह लडकी ?' उसके दिमाग में बड़ी खुदबुद हो रही थी।

वह उस लड़की के मुताल्लिक सोचता तो सारा वाकया उसकी आँखो के सामने आ जाता, दम्तक सुनकर रात को उसका उठना, कमरे मे पानी ही पानी होना; उसका दरवाजा खोलना और ज्ञान को जवाब देना 'पानी ।' ज्ञान का कहना 'पानी नहीं, लड़की 'और एक नन्ही-सी गुड़िया का छम-से अदर आ जाना।

उसने दिल में कहा 'हटाओं ना अब यह सब ज्ञान आएगा तो सबकुछ मालूम हो जाएगा वैसे लौंडिया है दिलचस्प इतनी छोटी है कि जी चाहता है, जेब में रख लो चलो बांडी पीते हैं '

बशीर ने गिलाम, ब्राडी और वर्फ वगैरह सबकुछ मुलाकाती कमरे में रख दिया तो उसने कपडे बदले और पीना शुरू कर दी—उसने पहला पैग खत्म किया तो उसे गुस्लखाने का दरवाजा खलने की 'चूँ' मुनाई दी, दूसरा पैग बनाकर वह इतजार करने लगा, उसे उम्मीद थी कि वह बर्मी लडकी उस मुलाकाती कमरे में जरूर आएगी, उसके मुकर्रग चार पैग खत्म हो गए, मगर वह न आई, जान भी न आया—वह झुँझला गया।

उसने बेडरूम मे जाकर देखा—बर्मी लडकी इस्तिरी किए हुए कपडे पहने, अपनी गोल-गोल छोटी-छोटी छातियो पर हाथ रखे बडे इत्मीनान से सो रही थी; पास ही मेज पर उसके अपने म्लीपिंग सूट का बचा हुआ इकलौता पाजामा बडी अच्छी तरह तह किया हुआ रखा था।

उसने वापिस मुलाकाती कमरे में आकर ब्रांडी का डबल पैग गिलास में डाला और एक ही घूँट में नीट ही चढा गया—थोडी देर के बाद उसका सिर घूमने लगा; उसने बर्मी लड़की के मुताल्लिक सोचने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि बर्मी लड़की कटोरी में पानी भर-भर के उसके दिमाग में डाल रही है।

खाना खाए बगैर वह सोफे पर लेट गया और बर्मी लडकी के मुताल्लिक कुछ सोचने की कोशिश करते हए सो गया।

सुबह हुई तो उसने देखा कि वह मुलाकाती कमरे में सोफ़े के बजाय अंदर बेडरूम में अपने पलंग पर है—उसने अपने हाफिजे<sup>7</sup> पर जोर दिया ''मैं रात को कब यहाँ आया क्या मैंने खाना खाया था?''

उसे कोई जवाब न मिल सका—सामनेवाला पलंग खाली था। उसने जोर से बशीर को आवाज़ दी—बशीर भागा-भागा अंदर आया। उसने पूछा: ''ज्ञान साहब कहाँ हैं ?''

''जी, वह रात को नहीं आए ।'' बशीर ने जवाब दिया । ''क्यों ?''

''मालूम नहीं साहब !''

''वह बाई जी कहाँ हैं ?''

"मछली तल रही हैं।"

उसके दिमाग मे मछलियाँ तली जाने लगी-वह उठकर बावर्चीखाने में गया।

बर्मी लडकी चौकी पर बैठी सामने अँगीठी रखे मछली तल रही थी—उसको देखकर बर्मी लडकी के होंठों पर एक छोटी-सी मुसकराहट पैदा हुई और उसने हाथ उठाकर उसे सलाम किया और फिर अपने काम में मश्गूल $^8$  हो गई—उसने देखा कि नौकर बेहट ममरूर $^{10}$  थे और बडी मस्तैदी $^{11}$  से बर्मी लडकी का हाथ बँटा रहे थे।

उसने बशीर से कहा ''इधर आओ बशीर, अपनी तनख्वाह ले लो मैं कल दफ्तर से कुछ रूपए ले आया था ''

बशीर को कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने मुल्क जाना था, वह कई दिनों से कह रहा था कि उसकी वालिदा बीमार है, घर से कई खत आ चुके हैं, उसे तनस्वाह दे दी जाए।

बशीर ने तनस्वाह सँभाल ली तो उसने कहा <sup>"</sup>'नौ बजे गाडी जाती है, उसीसे चले जाओ।''

''जी अच्छा '' बशीर ने जवाब दिया।

नाश्ता बेहद लजीज था, खासतौर पर मछली के टुकडे—नाश्ता शुरू करने से पहले उसने बशीर के जिंग्ए बर्मी लडकी को बुलवाया था, मगर वह नहीं आई थी; बशीर ने कहा था ''जी, वह कहती है, वह बाद में नाश्ता करेंगी ''

किफायत की माली हालत बहुत पतली थी; ज्ञान भी आसूदा<sup>11</sup> हाल नहीं था; दोनों इधर-उधर से पकड़कर गुजारा कर रहे थे, ब्राडी का बदोबस्त ज्ञान कर देता था, बाक़ी खाने-पीने का मिर्लामला भी किमी न किमी तरह चल ही रहा था—जिस फिल्म कपनी मे ज्ञान काम कर रहा था, उस कपनी का दीवाला निकलने के क़रीब था, मगर ज्ञान को यकीन था कि कोई मो जिजा<sup>12</sup> जरूर रूनुमा<sup>13</sup> होगा और कपनी सँभल जाएगी—शूटिंग हो रही थी, गालिबन इसीलिए जान रात को न आ सका था।

नाश्ना करने के बाद उसने झॉककर बावर्चीखाने में देखा—बर्मी लडकी काम में मश्गल थी: तीनो मलाजिम हॅस-हँसकर बर्मी लडकी से बाते कर रहे थे।

उसने बशीर से कहा "मछली बहत अच्छी थी।"

बर्मी लडकी ने मडकर देखा-उसके होठो पर छोटी-सी मसकराहट थी।

वह दफ्तर चला गया—उसको उम्मीद थी कि कुछ रूपयों का बदोबस्त जरूर हो जाएगा, लेकिन वह शाम को खाली जेब वापस आया।

वर्मी लडकी अदर बेडरूम में पलग पर जेटी कोई तसवीरोंवाला रिमाला । देख रही थी - उसको देखकर वह बैठ गई और फिर सलाम किया।

उसने बर्मी लडकी के सलाम का जवाब दिया और पूछा "ज्ञान साहब आए थे?"

''दोपहर को आए थे और खाना खाकर चले गए थे फिर अभी शाम को आए थे चंद मिनटों के लिए '' यह कहकर बर्मी लडकी ने एक तरफ हटकर तकिया उठाया और काग़ज़ में लिपटी हुई बोतल उठाई ''यह दे गए थे आपके लिए।''

उसने बोतल थाम ली-कागज पर ज्ञान की तहरीर में चंद अल्फाज़ मौजूद थे 'कमबख़्त यह चीज किसी न किसी तरह मिल ही जाती है, लेकिन पैसा नहीं

मिलता बहरहाल ऐश करो '

उसने बोतल पर लिपटा हुआ काग़ज़ अलग किया-ब्राडी की बोतल थी।

बर्मी लडकी ने उसकी तरफ देखा और म्सकराई।

वह भी मसकरा दिया ''आप पीती हैं?''

बर्मी लडकी ने जोर से अपना सिर हिलाया ''नही।''

उसने नजर भरकर बर्मी लड़की को देखा और सोचा 'क्या छोटी-सी नन्ही-मुन्नी गडिया है ' उसका जी चाहा कि बर्मी लड़की उसके साथ बैठे, बातें करे।

उसने कहा "आइए, उधर दूसरे कमरे मे बैठते हैं

''नही मैं कपडे धोऊँगी।''

''इस वक्त<sup>?''</sup>

''इस बक्त अच्छा होता है। रात को धोए, स्बह तक सुख गए। फिर उठते ही इस्तिरी कर लिए।''

किफायत थोडी देर खडा रहा, जब उसे कोई बात न सूझी तो मुलाकाती कमरे में बैठकर उसने बाडी पीनी शुरू कर दी—खाने का वक्त हुआ तो उसने बर्मी लड़की को बुलवाया, मगर बर्मी लड़की ने कहलवा भेजा कि वह जान के साथ खाना खाएगी।

उसने खाना खाया और बेडरूम में अपने पलग पर जाकर मो गया। रात के तकरीबन एक बजे उसकी आँख खुल गई—चाँदनी रात थी, हल्की-हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी; बडे मजे की हवा चल रही थी।

उसने करवट बदली तो देखा, सामने के पलग पर एक छोटी-सी सुडौल गृडिया ज्ञान के चौडे बालो भरे सीने के साथ चिंमटी हुई है—उसने ऑस्ट्रों बद कर ली।

थोडे वक्फे<sup>15</sup> के बाद उसने ज्ञान की आवाज सुनी ''अब मुझे मोने दो जाओ कपडे पहन लो ''

मुबह छ बजे के करीब वह उठ बैठा—वह रात को मोचकर सोया था कि मुबह जल्दी उठेगा, उमे ट्राम का बहुत लबा सफर तय करके एक आदमी के पास जाना था, जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी।

वह पलग पर से उतरा तो उसने देखा कि बर्मी लड़की नगे फर्श पर उसके स्लीर्पिग सूट का बचा हुआ इकलौता पाजामा पहने अपने छोटे-से सुडौल बाजू को सिर के नीचे रखे नीम उरियानी में बड़े सुकृन से सो रही है।

उसने बर्मी लडकी को जगाया—बर्मी लडकी ने अपनी काली-काली ऑखे खोली। उसने कहा: ''आप यहाँ फर्श पर क्यों लेटी हैं ?''

बर्मी लडकी के छोटे-छोटे होंठो पर नन्ही-सी मुसकराहट पैदा हुई ''जान साहब को आदत नहीं है किसी को अपने साथ मुलाने की ''

उसको ज्ञान की इस आदत का इल्म था। उसने कहा ं जाइए, मेरे पलग पर लेट जाइए।''

बर्मी लड़की उठी और उसके पलग पर लेट गई।

वह गुस्लखाने में चला गया—वहाँ रम्सी पर बर्मी लड़की के कपडे लटक रहे थे। जब उसने अपने बदन पर साबन मला तो उसका ख़याल बर्मी लड़की के मुलायम जिस्म की तरफ चला गया, जिस पर से निगाहे फिसल-फिसल जाती थीं।

गुम्ल में फारिंग होकर उसने कपडे पहने और घर में निकल आया।

मुबह-सवेरे का निकला वह रात के ग्यारह बजे वापस आया—उसकी जेबें ख़ाली थीं। बेडरूम में गया तो उसने देखा कि जान और बर्मी लडकी, इकट्टे लेटे हुए हैं।

उसने मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्राडी पीना शुरू कर दी—वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत ज्यादा मायूस था, बर्मी लडकी के मुताल्लिक सोचते-सोचते वह वही सोफे पर सो गया।

वह मुबह पाँच बजे उठा—ितपाई पर उसका चौथा पैग पडा-पडा बासी हो चुका था । वह बेडरूम मे गया—बेडरूम के नंगे फर्शा पर वर्मी लडकी मो रही थी और अलमारी वे आईने के मामने जान खडा टाई बाँध रहा था ।

टाई की गिरह ठीक करने के बाद ज्ञान ने अपन दोनों हाथों में बर्मी लड़की को उठाया और अपने पलग पर लिटा दिया। जब ज्ञान ने उसको देखा तो कहा ''हाँ, तो कुछ बदोबस्त हआ रुपयों का ?''

उसने बडी मायसी से कहा ''नही।''

''अच्छा तो मै जा रहा हँ देखो शायद कुछ हो जाए।''

पेशतर इसके कि वह जान को रोकता, जान तेजी से बाहर निकल गया, फिर कॉरीडोर से जान की आवाज आई ''त्म भी कोशिश करना किफायत''

उसने पलटकर पलग की तरफ देखा—बर्मी लडकी बडे सुकून के माथ सो रही थी, उसके नन्हें-से सीने पर छोटी-छोटी गोल-गोल छातियाँ चमक रही थी।

वह कमरे में निकलकर गुम्लखाने में चला गया—गुम्लखाने में रम्मी पर वर्मी लडकी के ध्ले हुए कपडे लटक रहे थे।

गुस्लक्षाने से फारिंग होकर वह बाहर निकला तो उसने देखा कि बर्मी लड़की नौकरों के साथ बैठी नाश्ता तैयार करने में मसरूफ<sup>16</sup> है — उसने नाश्ता किया और घर स बाहर निकल गया।

इसी तरह चार दिन और गुजर गए—उसको बर्मी लडकी के मुताल्लिक कुछ माल्म न हो सका।

ज्ञान कभी रात को देर से आता था और कभी मुबह बहुत जल्दी निकल जाता था —खुद उसका अपना भी यही हाल था।

पाँचवे रोज सुबह जब वह उठा तो बशीर ने उसको ज्ञान का एक रुक्क़ा दिया 'खुदा के लिए किसी न किसी तरह दस रुपए पैदा करो और बर्मी लड़की को दे दो '

बर्मी लड़की इस्तिरी कर रही थी, कुरते की मिर्फ एक आस्तीन बाकी रह गई थी, जिस पर वह बड़े मलीके से इस्तिरी फेर रही थी – उसने बर्मी लड़की की तरफ देखा, बर्मी लड़की ने भी उसकी तरफ देखा, जब उनकी निगाहे चार हुई तो बर्मी लड़की मसकरा दी। उसने सोचा कि वह दस रुपए कहाँ से पैदा करे—वह सोचते-सोचते कॉरीडोर में चला गया।

थोडी देर के बाद बशीर ने आकर कहा : "साहब "

जसने चौंककर पूछा : "क्या बात है ?"

''जी, कुछ कहना है '' बशीर ने दस रुपए का एक नोट जैब में से निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया: ''मैं मल्क नहीं गया साहब ''

उसने गैर इरादी तौर पर नोट ले लिया . ''लेकिन तुम गए क्यों नहीं अभी तक ?'' ''साहब, चला **जाऊँ**मा कल-परसो ''

उसने नोट जेब में डाल लिया : "अच्छा मैं रुपए शाम को लौटा दुँगा तुम्हे "

बर्मी लडकी ने फिर ख़ूबसूरत नाश्ता तैयार किया, उसने फिर भरपूर नाश्ता किया—जब उसे यक़ीन हो गया कि बर्मी लड़की भी नाश्ता कर चुकी है तो वह बावर्चीखाने में गया और उसने बर्मी लडकी को दस रुपए का नोट दिया . ''ज्ञान साहब मुझे दे गए थे कि आपको दे हुँ ''

बर्मी लड़की ने नोट लेकर बशीर को आवाज दी। बशीर आया तो बर्मी लड़की ने कहा: "बाओ, टैक्सी ले आओ :"

बशीर चला गया तो उसने पूछा : "आप जा रही हैं?"

"जी हाँ!" यह कहकर वह बेडरूम मे चली गई।

बशीर आया तो वह हाथ में रूमाल लिए बेडरूम में बाहर निकली और सलाम करने के बाद बोली: "अच्छा जी, अब मैं चलती हैं जान माहब को मेरा सलाम बोल देना "

उसने डूबती नज़रों से देखा—बर्मी लडकी के होठो पर एक छोटी-सी मुसकराहट थी। बर्मी लडकी ने तीनों नौफरो के साथ हाथ मिलाया और चली गई—उसने देखा कि तीनो नौकरों के चेहरों पर उदासी छा गई है।

जाने कब जान अत्या और आते ही पूछने लगा "कहाँ है वह बर्मी लडकी?"

''चली गई!''

''कैसे ? दस रूपए दिए थे तुमने उसे ?''

''<u>ਵ</u>ਾੱ ।''

ंतव ठीक है तब ठीक है ! ं ज्ञान सोफ पर बैठ गया ।

उसने पूछा ं'कौन थी यह बर्मी लडकी ?''

ंम्झे मालम नही <u>!</u>''

वह सर-ता-पा" हैरत बन गया "क्या मतलब?"

जान ने जवाब दिया ं मतलब यही कि मैं नही जानता, कौन थी?

ंझठ न बोलो यार

ंतम्हारी कसम, सच कहता हुँ <mark>किफायत ।</mark>''

्रनने पुछा : "फिर तुम्हें क<mark>हाँ मिल गई थी वह</mark>?"

जान ने अपनी टींगे मेज पर रख दीं और मसकराया "अजीब दास्तान है यार पानी

का सैलाब आनेवाली रात मैं शकर के यहाँ चला गया था, वहाँ मैंने बहुत पी ली अँधेरी स्टेशन से गाडी में सवार होते ही मैं सो गया और गाडी मुझे मीधा चर्च गेट ले गई चर्च गेट पर मुझे एक मुसाफिर ने जगाया मैंने कहा 'मुझे ग्राट रोड जाना है 'वह हँसा 'हुजूर, आप तीन स्टेशन आगे निकल आए हैं 'दूसरे प्लेटफार्म पर अँधेरी जानेवाली गाडी खडी थी, मैं उसमे मवार हो गया, गाडी चली तो मुझे फिर नीद आ गई और मैं वापस अँधेरी पहुँच गया ''

उसने पूछा "मगर तुम्हारी नीद और गाडी का लडकी मे क्या ताल्लुक है?"

'यार, तुम मुन तो लो ' ज्ञान ने सिग्नेट सुलगाया ' अंधेरी पहुँचा, यानी जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ, मैं एक छोटी-सी लाँडिया के साथ चिमटा हुआ हूँ पहले तो में हर गया कि वह जाग रही थी मैंने पूछा 'कौन हो तुम ' वह मुसकराई, मैंने फिर पूछा 'भई, कौन हो तुम ' वह फिर मुसकराई और कहने लगी 'इतनी देर से मुझे चूम रहे हो और अब पूछते हो कि मैं कौन हूँ ' मैंने हैरत से कहा 'अच्छा 'वह हँसने लगी, मैंने उसे अपने साथ भीच लिया, सुबह तीन बजे तक हम दोनो प्लेटफार्म की एक बेच पर लिपटे पडे रहे माढे तीन बजे सुबह की पहली गाडी आई तो हम उसमे मवार हो गए मैंने सोचा था कि एक-आध दिन मे बदोबस्त करके कुछ रुपए उसको दे दूँगा यहाँ पहुँचे तो पानी का तूफान आया हुआ था है ना दिलचस्प दास्तान ''

उसने कहा ''हाँ, दास्तान तो खामी दिलचस्प है, मगर वह इतने दिन यहाँ क्यो रही ?''

ज्ञान ने सिगरेट फर्श पर फेक दिया ''वह कहाँ रही, मैंने ही उसे जाने न दिया मेरे पास कुछ था ही नहीं, जो उसे देता और चलना करता बस दिन गुजरते गए मैं बेहद शर्मिंदा था कल रान मैंने उसे साफ-साफ कहा 'देखो दिन बढते जा रहे हैं, तुम अपना एड़ैस मुझे दो, मैं तुम्हारा हक तुम्हे पहुँचा दूँगा, आजकल मेरा हाल बहुत पतला है ''

उसने बड़े जब्न " के माथ पूछा "तुम्हारी बात सुनकर उसने क्या कहा?"

जान ने अपने सिर को जुबिश दी "कुछ अजीब लड़की थी कहने लगी 'क्या कहते हो े मैंने तुमसे कुछ माँगा है े हाँ, मुझे दस रूपए जरूर दे देना मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं टैक्सी मे जाऊँगी, नेरे पास एक भी पैसा नही है '''

उसने बडी मुश्किल से पूछा 'नाम क्या है उसका ?''

ज्ञान सोचने लगा।

"भल गए क्वा ?"

ज्ञान ने अपनी टाँगे मेज पर से हटा ली ''नही यार, भूल क्या गया, मैंने तो उससे नाम ही नहीं पूछा भई, हद हो गई '' यह कहकर ज्ञान हैंसने लगा।

किफायत उदास हो गया।

जलसग्न, 2 ढग, 3 झिझक, 4 अधनगापन, 5 उत्तेजना, 6 निश्चित, 7 स्मरण, 8 व्यस्त,
 प्रसन्नचित्त, 10 बुस्ती, 11 खुशहाल, 12 चमत्कार, 13 प्रकट होना, 14 पत्रिका, 15 अतराल,
 16. व्यस्त; 17. सिर मे पैर तक, 18 महन करना।

## शादी

जमील को अपना शेफर लाइफ टाइम कलम मरम्मत के लिए देना था।

उसने टेलीफोन डायरेक्टरी में शेफर कंपनी का नबर तलाश किया, फोन करने से उसे मालूम हुआ कि उनके ऐज़ेट मैसर्ज डी जे स्मेवेयर हैं, जिनका दफ्तर ग्रीन होटल के पास वाके हैं।

उसने टैक्सी ली और फोर्ट की तरफ चल दिया, ग्रीन होटल पहुँचकर उसे मैसर्ज डी जे स्मेबेयर का दफ्तर तलाश करने में दिक्कत न हुई; पास ही था, तीसरी मींजल पर।

लिएट के जीरए वह तीसरी मीजल पर पहुँचा—कमरे में दाखिल होते ही चौबी दीवार की छोटी-मी सिडकी के पीछे उसे एक खुशशक्ल एग्लो इंडियन लडकी नजर आई. जिसकी छातियाँ ग़ैर मामली तौर पर नमायाँ थी।

उसने कलम उस खिड़की के अदर दाखिल कर दिया—वह मुँह से कुछ न बोला। लड़की ने कलम उपके हाथ से ले लिया, खोलकर एक नजर देखा, एक चिट पर कुछ लिखा और चिट उसके हवाले कर दी—मॅह से वह भी कुछ न बोली।

उसने चिट देशी-कलम की रसीद थी।

बह चलने ही बाला था कि पलटकर उसने लड़की से पूछा . ''मेरा खयाल है। दस-बारह रोज में तैयार हो जाएगा ?''

लडकी बड़े जांग से हंसी।

वह कुछ खिमियाना-मा हो गया "मै आपकी हॅमी का मतलब नही समझा।"

लडकी ने खिडकी वे साथ मुँह लगाकर कहा। "मिस्टर, आजकल वार है वार। यह कलम अमरीका जाएगा। तम नौ महीने के बाद तपास<sup>ी</sup> करना ।"

वह बौखला गया ंनौ महीने?''

लड़की ने अपने बुरीदा 'बालोवाला मिर हिलाया—उसने फौरन लिफ्ट का रुख़ किया। 'यह नौ महीने का सिलिसला ख़ब है नौ महीने इतनी मुद्दत के बाद हो औरत गुलगूथना बच्चा पैदा करके एक तरफ रख देती है नौ महीने नौ महीने तक इस छोटी-सी चिट को सभाने रखो और यह भी कौन वसके 'से कह सकता है कि भौ महीने तक आदमी याद रख सकता है कि उसने एक कलम मरम्मत के लिए दिया था हो सकता है, इस दौरान् मे वह कमबस्त मर-खप ही जाए साला सब ढकोसला है कलम मे मामुली-सी खराबी है, उसका फीडर जरूरत मे ज्यादा रोशनाई सप्लाई करता है; इसके

लिए उसे अमरीका भेजना सरीहन<sup>6</sup> चालबाजी है। फिर उसने सोचा। लानत भेजो जी उस कुलम पर। अमरीका जाए या अफ्रीका। <sup>'</sup>

उसने वह कलम ब्लैक भार्केट से एक मौ पचहत्तर रूपए में खरीदा था और प्रक बरस तक उसे खूब इस्तेमाल किया था: हजारों सफे काले कर डाले थे—वह एकदम कनूती<sup>7</sup> से रजाई<sup>8</sup> बन गया, और रजाई बनते ही उसे खयाल आया कि वह फोर्ट में है और फोर्ट में शगब की बशुमार दूकानें हैं; विहस्की तो, जाहिर है, नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रांम की बेहतरीन ब्राडी मिल जाएगी

उसने करीबवाली शराब की दुकान का रुख किया।

बाडी की एक बोतल खरीदकर वह लौट रहा था कि ग्रीन होटल के पास आकर रूक गया—होटल के नीचे कदे-आदम शीशों का बना हुआ कालीनों का शो-रूम था, जो उसके दोस्त पीर साहब का था।

उसने सोचा 'चलो अदर चले '

चद लम्हात के बाद वह शो-रूम में था और अपने दोस्त पीर साहब से, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़े थे, हॅसी-मजाक की गुफ़्तगु कर रहा था।

बारीक काग़ज़ में लिपटी बाडी की बोतल दबीज ईरानी कालीन पर लेटी हुई थी —पीर साहब ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा भी यार जमील, इस दुल्हन का धंघट तो खोलों जरा इसमें छेडखानी तो करों।

वह मतलब समझ गया ंंतो पीर साहब, गिलास और सोडे मॅगवाइए फिर देखिए क्या रग जमता है।''

फौरन ही गिलास और यखबस्ता सोडे आ गए।

पहला दौर हुआ—दसरा दौर शुरू होने ही वाला था कि पीर साहब के एक गजराती दोस्त अदर चले आए और बडी बेतकल्लफी से कालीन पर बैठ गए।

इत्तिफाक से होटल का छोकरा दो के बजाय तीन गिलास उठा लाया था—पीर साहध क गजराती दोस्त ने बड़ी साफ उर्द में चढ़ इधर-उधर की बाते की, तीसरे गिलास में यह बड़ा पैग डाला, गिलास को सोड़े से लवालब भरा, तीन-चार लबे-लबे घॅट लिए, हमाल स मंह साफ किया और कहा "सिगरेट निकालों यार !"

पीर साहब में साता ऐब भगर्ड" थे, मगर वह सिगरेट नहीं पीते थे—उसन अपना सिगरेटकेस निकाला और कालीन पर रख दिया। साथ ही लाइटर भी।

पीर साहब ने गुजराती का तआरफ कराया - मिस्टर सटबरलाल - आप मातियो की दलाली करते हैं। "

उसने एक लहजे क लिए साचा । कायला की दलाली में ता आदमी का मुंह काला हाता है। मोतियों की दलाली में

पीर साहब ने उसकी तरफ इसत हैं। कहा मिस्टर जमील मशहूर सौग राइटर । '' उसने नटवरलाल के साथ हाथ मिलाया और पिर नया दौर शुरू हुआ और ऐसा शहू हुआ कि बोतल साली हो गई। उसने मोचा ंयह कमबस्त मोतियों का दलाल बला का पीनेवाला है मेरी प्यास और मेरे सरूर की मारी बांडी चढा गया खुदा करे, इसे मोतियाबिद हो जाए ं

जूँ ही आखिरी दौर के पैरा ने उसके पेट में कदम जमाए, उसने नटवरलाल को माफ कर दिया और कहा: ''मिस्टर नटवरलाल, उठिए, एक बोतल और हो जाए।''

नटवरलाल फौरा उठा, उसने अपने सफेद डगले<sup>11</sup> की शिकने दुरुस्त कीं, धोती की लाँग ठीक की और कहा : ''चिलए!''

वह पीर साहब से मुखातिब हुआ "हम अभी हाजिर होते हैं।"

उसने और नटवरलाल ने बाहर निकलकर टैक्सी ली और शराब की दूकान पर पहुँचे। उसने टैक्सी रुकवाई ही थी कि नटवरलाल ने कहा '''मिस्टर जमील, यह दूकान ठीक नहीं सारी चीजें महँगी मिलती हैं '''फिर वह टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब हुआ '''देखो, कोलाबा चलो।''

कोलाबा पहुँचकर नटवरलाल उसे शराब की एक छोटी-सी दूकान में ले गया—ब्रांडी का जो ब्रांड उसने फोर्ट से लिया था, वह तो न मिला लेकिन एक दूसरा मिल गया, जिसकी नटवरलाल ने बहुत तारीफ की कि नंबर बन चीज है।

नबर वन चीज खरीदकर दोनों बाहर निकले।

साथ ही बॉर थी। नटवरलाल रुक गया ' 'मिस्टर जमील, क्या खयाल है आपका एक-दो पैग यहीं से पीकर चलते हैं ''

उसे भला क्या एतराज हो सकता था-उसका नशा हालते-नजुअ 12 में था।

दोनों बॉर के अंदर दाखिल हुए — उसको खयान आया कि बॉरवाले तो कभी बाहर की शराब पीने की इजाजत नहीं दिया करते ''मि नटवरलाल, हम यहाँ कैसे पी सकते हैं यह लोग इजाजत नहीं देंगे।''

नटवरलाल ने जोर से ऑख मारी ''सब चलता है।'' यह कहकर वह एक केंबिन के अंदर घम गया।

वह भी नटवर लाल के पीछे था।

नटवरलाल ने ब्राडी की बोतल सगीन तिपाई पर रखी और बैरे को आवाज़ दी—जब वैरा आया तो उसको भी ऑख मारी ''देखो, दो सोडे रोजर्ज, ठडे और दो गिलास, एकदम साफ!''

बैरा आर्डर लेकर चला गया और फौरन सोडे और गिलास लेकर आ गया। नटवरलाल ने दूसरा आर्डर दिया ''फर्स्ट क्लास चिप्स, फर्स्ट क्लास क्यंटलस और टोमाटो सॉस ''

बैरा चला गया तो नटवरलाल उसकी तरफ देखकर मुसकराया. फिर उसने बोतल का कार्क अलग किया: एक गिलास में उससे पूछे बगैर एक डबल पैग डाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया: दूसरे गिलास में डबल पैग से कुछ ज्यादा बड़ा बनाया, दोनो गिलासों में सोड़ा हल किया और अपना गिलास उठा लिया—दोनों ने गिलास टकराए।

वह प्यामा था, एक ही जुरअे<sup>13</sup> में उसने आधा गिलास खत्म कर दिया –सोडा बहुत

ठंडा और तेज था, वह फॅ-फं करने लगा।

दस-पद्रह मिनट के बाद चिप्स और कटलम आ गए—वह सुबह घर से नाश्ता करके निकला था, लेकिन ब्रांडी की वजह मे उसे भूख लग गई थी, चिप्स भी गर्म-गर्म थे और कटलम भी, वह पिल पडा, नटवरलाल ने उसका साथ दिया—दो ही मिनट मे प्लेटें साफ़ हो गई।

दो प्लेटें और मॅगवाई गई—दो घटे इसी तरह गुजर गए, बोतल तीन चौथाई गायब हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब पीर साहब के पास जाना बेकार है।

मुरूर बढ़ रहा था, नशा जम रहा था, वह और नटवरलाल हवा के घोडो पर सवार थे—ऐसे सवारो को आमतौर पर ऐसी वादियो में जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है, जहाँ उन्हें उरियाँ विवन हसीन औरते मिलें; वह इनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें घोडे पर बिठा लें और यह जा, वह जा।

उसका दिलो-दिमाग उस वक्त किसी ऐसी ही बादी के मुताल्चिक सोच रहा था, जहाँ उसकी मुठभेड़ किसी ऐसी खूबसूरत औरत से हो जाए, जिसको वह अपने तपते हुए सीने के साथ भीच सके, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियाँ तक चटख जाएँ।

उसको इतना नो माल्म था ही कि वह ऐसी जगह पर है, ऐसे इलाक़े में हैं, जो अपने कहवाखानों की वजह से सारी बबई में मशहूर हैं; जिन्हें ऐयाशी करना होती है, वह उधर ही का रुख करते हैं; जिस लडकी को लुक-छुपकर पेशा करना होता है, वही आती है।

उसने नटवरलाल से कहा ''मैंने कहा, बह वह, मेरा मतलब है, इधर कोई छोकरी-वोकरी नहीं मिलती?''

नटवरलाल ने अपने गिलास में एक और बडा पैग उंडेला और हँसा : ''मिस्टर जमील, एक नहीं, हजारों हजारों हजारों ''

शायद नटवरलाल की 'हजारों, हजारों' की गर्दान  $^{15}$  जारी रहती, अगर उसने काट न दी होती  $\dot{}$  इन हजारों में से आज एक ही मिल जाए तो हम समझें कि नटवर भाई ने कमाल कर दिया।  $\ddot{}$ 

नटवरलाल मजे मे था: उसने झूमकर कहा ''जमील भाई, एक नहीं, हज़ारों चलों गिलास खटम करों ''

बोतल में जो कुछ बचा था, दोनों ने ख़त्म किया, बिल अदा करने और बैरे को तगड़ी टिप देने के बाद दोनों बाहर निकले —केंबिन में हल्की रोशनी थी और बाहर तेज धूप चमक रही थी. उसकी ऑस्ट्रे च्हिया गईं, एक लहज़े के लिए उसे कुछ नजर न आया; जब उसकी ऑस्ट्रें तेज धूप को कबूल करने लगी तो उसने नटवरलाल से कहा: ''चलो भई '!''

नटवरलाल ने तलाशी लेनेवाली निगाहों से उसकी तरफ़ देखा: "माल-पानी है ना?" उसके होठों पर नशीली मुसकराहट नमूदार हुई; नटवरलाल की पसिलयों में कुहनी से ठोका देकर उसने कहा: "बहुत माल है नटवर भाई, बहुत " उसने जेब में से सौ-सौ के पाँव नोट निकाले: "क्या इतने काफी नहीं?"

नटवरलाल की बाछे खिल गई . ''काफी ? बहुत ज़्यादा हैं ! चलो आओ, पहले एक

योतता खरीद लें वहाँ जरूरत पडेगी।"

उसने मोचा ंबान बिलकुल ठीक हैं। वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या किसी मस्जिद में पड़ेगी। ?'

फौरन बोतल खरीदी गई, फौरन <mark>टैक्सी ली गई, और वह दोनों उस वादी की सैयाही <sup>16</sup></mark> के लिए निकल पड़े।

मैकडो कहवासाने थे-बीस-पच्चीय का जाइज़ा लिया गया, मगर जमील को कोई औरत पसद न आई।

मव औरते मेक अप की मोटी और शोख तहों के अंदर छुपी हुई थीं—वह चाहता था कि ऐसी लडकी मिले, जो मरम्मतशुदा मकान मालूम न हो; जिसको देखकर यह एहसास न हो कि जगह-जगह उखडे हुए पलम्तर के ट्कडो पर बड़े अनाडीपन से सुर्खी और चूना लगाया गया है।

नटवरलाव तम आ गया—उसके सामने जो भी औरत आती, वह कहता ''जमील भाई, चलेगी ?''

मगर 'जमील भाई' उठ खडा होता "हाँ चलेगी और हम भी चलेंगे।"

दो जगहे और देखी गईं, उसे फिर मायूसी का मुँह देखना पड़ा—वह सोच रहा था 'इन औरतो के पास कौन आता होगा, जो सुअर के स्खे हुए गोशत के टुकड़ो की तरह दिखाई देती है इनकी अदाएँ कितनी मकूह<sup>17</sup> हैं उठने-बैठने का अदाज कितना फहश<sup>18</sup> है और कहने को यह प्राइवेट हैं दरपर्दा पेशा करनेवाली औरते उसकी समझ में नही आता था कि वह पर्दा है कहाँ, जिसके पीछे वह धधा करती है?

वह मोच ही रहा था कि नटवरलाल ने टैक्सी रुकवाई और चला गया—उसे कोई जरूरी काम याद आ गया था।

अब वह अकेला था; टैक्सी तीस की रफ़्तार से चल रही थी। साढे चार बज चुके थे। उसने ड्राइवर से पूछा "यहाँ वह चीज़ मिलेगी?"

ड़ाइवर ने जवाब दिया ''मिलेगी जनाब ।''

"तो चलो उसके गास।"

ड्राइवर ने इधर-उधर दो-तीन मोड घूमे और एक प्रहाडी बॅगलानुमा बिल्डिंग के पास टैक्सी खडी कर दी; फिर उसने दो-तीन मर्तबा हॉर्न बजाया।

उसका सिर नशे के बायस सस्त बोझिल हो रहा था और आँखों के सामने धुंध-सी छाई हुई थी—उसे मालूम ही न हो सका कि वह कैसे और किस तरह वहाँ पहुँचा; जब उसने अपने सिर को जरा झटका तो उसने देखा कि वह एक पलंग प्र बैठा हुआ है और उसके पास ही एक जवान लड़की, जिसकी नाक की फुनैंग पर एक छोटी-सी कसी थी, अपने बुरीदा बालों में कंधी कर रही है।

उसने लडकी को ग़ौर में देखा—वह मोचना चाहता था कि वहाँ कैसे पहुँचा है, मगर उसने सोचा कि सोचना फ़िज़ूल है—उसने अपनी जेब में हाथ डालकर अंदर ही अंदर नोट गिने, फिर उसने पास ही पड़ी हुई तिपाई पर ब्रांडी की मालिम बोतल देखी—उसकी तशापकी<sup>19</sup> हो गई कि सब ठीक है, और उसने महसस किया कि नशा किसी कदर नीचे उतर गया है।

बह उठा और उस गेम धरीदा<sup>"।</sup> लडकी के पास गया, जब उसकी समझ में और कुछ न आया तो उसने मसकराकर कहा — 'कहिए, मिजाज कैसा ठेट''

लडको ने कथी मेज पर रखी और कहा। ''आप कहिए। आपका मिजाज कैसा है ?'' ंबस ठीक हूँ। '' उसने लडकी की कमर में हाथ डाला। ''आपका नाम ?'

ंबता ता चुकी हूँ एक दफा मिरा खयाल है, अपको यह भी बाद न रहा होगा कि आप टैक्सी में यहाँ आए थे। आप जाने कहाँ-कहाँ घमते रहे होगे। टेक्सी का बिल अउनीस रूपए था। आपने बिल अदा किया और एक शस्य नटबरलाल का बेशमार गालियाँ दी

वह अपने अदर इचकर सारे मामले की तह तक जाना चाहता था, वेकिन उसने सोचा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वह अक्सर भूल जाया करता है, वह सिफ इतना याद कर सका कि दैक्सी का बिल अइतीस रुपए बना था। जो उसन अदा किया था।

लडकी पलग पर बैठ गई "मेरा नाम तारा है :"

उसने तास के कधे पकड़े, तास को पलय पर लिटाया और अपने हाथी और डोठों से उसे प्यार करने लगा।

थोडी देर के बाद उसको प्यास महसूस हुई—उनने कहा ं जो यखवस्ता सोडे और गिलास तो मँगवाओं।''

तारा ने दोनों चीजे फौरन मँगवा दी।

उसने बोतल खोली, दो पैग बनाए और फिर वह और तारा, दोनो पीने लगे।

तीन पैग पीने के बाद उसने महस्म किया कि उसकी हाला बेहतर हो गई है—वह बहुद देर तक तारा को चूमता-चाटता रहा, फिर उसने मोचा कि किस्मा मुख्तमर करना चाहिए ''तारा, कपडे उतार दो!''

''सारे कपडे ?''

''हाँ, सारे !''

नारा ने सारे कण्डे उतार दिए और पलग पर लेट गई।

उसने तारा के नगे जिस्स को एक नजर देखा और महस्म किया कि अच्छा जिस्म है। उसका निकाह हो चुका था और उसने अपनी बीजी को बस दो-तीन मर्तबा देखा था। उसके दिमारा में खयालात का एक तांता बाँध गया 'उसका बदन कैमा होगा। क्या वह तारा की तरह एक मर्तबा कहने पर अपने सारे कपड़े उतारकर उसके साथ लेट जाएगी। क्या वह उसके साथ बाडी पिएगी। क्या उसके बाल कटे हुए हैं '

ख़यालात के ताँने में उसका जमीर<sup>21</sup> जाग उठा 'निकाह का यह मतलब है कि नुम्हारी शादी हो चुकी हैं मिर्फ एक मरहला<sup>22</sup> बाक़ी है कि तुम अपनी ससुराल जाओ और लड़की का हाथ पकड़कर ले आओ क्या यह तुम्हारे लिए वाजिब है कि एक बाजारू औरत को अपनी आगोश की ज़ीनत<sup>23</sup> बनाओ ख़ुम के ख़ुम लुटाते फिरो ''

वह बहुत ख़फ़ीफ़ 24 हआ; उसकी आँखें मैंदना शुरू हो गईं और वह सो गया—थोड़ी ही

देर मे तारा भी खाबे-गफलत25 के मजे लने लगी।

उसने कई बेरब्त, ऊटपटाँग ख्वाब देखे, कोई दो घटे के बाद एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखते हुए वह हडबड़ा के उठ बैठा—जब उसकी आँखे अच्छी तरह खुनीं तो उसने देखा कि वह एक अजनबी कमरे में है और एक अलिफ नगी जवान लडकी उसके साथ लेटी हुई है।

वह सुद भी अलिफ नगा था —वह बौखला गया, उसने पाजामा उलटा पहन लिया और उमको एहसास तक न हुआ, कुर्ता पहनकर उसने जेबे टटोली —सबके-सब नोट मौजूद थे ।

उसने सोडा खोला और एक पैग बनाकर पिया, फिर उसने तारा को हौले-से झँझोडा उठ्ये उठ्ये ना '''

नाग आँखे मलती हुई उठ बैठी।

उसने कहा ''कपडे पहन लो।'

तारा ने कपडे पहन लिए।

बाहर गहरी शाम रात बनने की तैयारियाँ कर रही थी।

उसने मोचा 'अब कूच करना चाहिए ' लेकिन वह तारा से कुछ पूछना चाहता था कि बहुत-सी बाते उसके जेहन से निकल गई थी, उसने हिचिकचाते हुए तारा से पूछा 'क्यो तारा जब हम लेटे मेरा मतलब है, जब मैंने तुमसे कपडे उतारने को कहा तो उसके बाद क्या हुआ ?''

"कुछ नहीं आपने अपने कपडे उतारे और मेरे बाजू पर हाथ फेरते-फेरते सो गए " तारा ने जवाब दिया।

''**ब**स ?''

''हाँ लेकिन सोते-सोते आप दो-तीन मर्तबा बडबडाए 'मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, ''' तारा पलग पर से उठी और अपने बाल सँवारने लगी।

उसने एक डबल पैग अपने हलक में जल्दी-जल्दी उँडेला, बोतल को कागज़ में लपेटा और दरवाज़े की तरफ बढ़ा—यकायक वह रुका, उसने अपनी जेब से सौ रुपए का एक नोट निकाला और आगे बढ़कर तिपाई पर रख दिया।

तारा ने पूछा "चले?"

"हाँ फिर कभी आऊँगा "यह कहकर वह लोहे की पेचदार सीढ़ियों से नीचे उतर गया।

बडे बाजार की तरफ उसके कदम उठने ही वाले थे कि हॉर्न बजा । उसने मुड़कर देखा तो एक टैक्सी खडी थी, उसने सोचा 'चलो अच्छा हुआ यहीं मिल गई पैदल च्लने की जहमत से बच गए '

उसने ड्राइवर से पूछा "क्यों माई, ख़ाली है?"

ड्राइवर ने जवाब दिया "खाली है ? क्या मतलब ?"

"तो फिर " वह मुडा।

''किधर जाता है सेठ?'' ड्राइवर ने उसको प्कारा।

उसने जवाब दिया: "कोई और टैक्सी देखता हूँ।"

ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया : <sup>''</sup>मस्तक तो नहीं फिरेला ' यह टैक्सी तम्हीं ने तो ले रखी है।''

वह बौखला गया: "मैंने?"

ड्राइवर बड़े गैंवारपने पर उतर आया: ''हाँ तूने साला दारू पीकर सबकुछ भूल गया ''

इस पर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई; इधर-उधर से लोग इकट्ठे हो गए।

उसने टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया: ''चलो!''

ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की: ''किधर?''

उसने कहा . "पुलिस स्टेशन!"

ड्राइवर ने वाही-तबाही बकना शुरू कर दी।

वह सोच में पड़ गया: 'जो टैक्सी मैंने ली थी, उसका बिल अड़तीस रुपए बना था और जो मैंने अदा कर दिया था: वह दूसरी टैक्सी कहाँ से आन टपकी मैं नशे की हालत में ज़रूर हूँ, मगर यक़ीनी तौर पर कह सकता हूँ कि न यह वह टैक्सी है और न यह वह ड्राइवर है, मुझे वहाँ ले गया था '

जब टैक्सी पुलिस स्टेशन पहुँची तो उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। सब-इंस्पेक्टर फ़ौरन भाँए गया कि मामला क्या है—उसने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा।

ड़ाइवर ने अपनी दास्तान बयान की, जो सर-ता-पा गलत थी।

वह उस दास्तान की तर्दीद<sup>26</sup> करता, मगर उसमें ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी—उसने सब-इंस्पेक्टर से कहा: ''जनाब, मेरी समझ में नहीं आता, यह क्या किस्सा है जो टैक्मी मैंने ली थी, उसका बिल अड़तीस रुपए बना था, जो मैंने अदा कर दिया था अब मुझे मालूम नहीं, यह कौन है और मुझसे कैसा किराया माँगता है ''

ड्राइवर ने कहा: "हुज़ूर इंस्पेक्टर बहादुर, यह दारू पिएला है "

वह झुँझला गया : ''अरे भई कौन सुअर कहता है कि उसने नहीं पी सवाल तो यह है कि आप कहाँ से तशरीफ़ ले आए ''

सब-इंस्पेक्टर ग़ैर-मृतवक्के<sup>27</sup> तौर पर शरीफ आदमी था; उसने ड्राइवर के बार-बार बयालीम रुपए कहने के बावजूद पंद्रह रुपए तय कर दिए—ड्राइवर बहुत चीख़ा-चित्लाया, मगर सब-इंस्पेक्टर ने उसे डाँट-डपटकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा दिया, फिर उसने एक सिपाही को दूसरी टैक्सी ले आने के लिए कहा।

टैक्सी आई तो सब-इंस्पेक्टर ने एक सिपाही उसके साथ कर दिया कि उसे घर तक छोड़ आए।

उसने लुकनत<sup>28</sup> भरे लहजे में बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया और पूछा: "जनाब, क्या ग्रांट रोड पुलिस स्टेशन है ?"

सब-इंस्पेक्टर ने ज़ोर का कहकहा लगाया और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा:

''मिस्टर, तुमने वाक्ई ख़ूब पी रखी है यह कोलाबा पुलिस स्टेशन है जाओ, अब घर जाकर सो जाओ ''

वह घर पहुँचा और खाना खाए बिना, कपड़े उतारे बगैर सो गया—ब्राडी की बोतल भी उसके साथ सोती रही।

दूसरे रोज़ सुबह दस बजे के क़रीब वह उठा—उसके जोड-जोड में दर्द था, सिर मे जैसे बडे-बड़े वज़नी पतथर भरे पड़े थे; मुँह का ज़ाइका ख़राब था—उसने जूँ-तूँ उठकर फ़ूट साल्ट<sup>29</sup> के दो-तीन गिलास पिए; फिर चार-पाँच प्याले चाय के पिए, तब कही शाम को जाकर उसकी तबीयत क़दरे-बहाल<sup>30</sup> हुई और उसने ख़ुद को गुजिश्ता<sup>31</sup> वाकिआन के म्ताल्लिक सोचने के काबिल महसूस किया।

वाकियात की बहुत लंबी जजीर थी; बाज़ कड़ियाँ तो सलामत थीं, मगर बाज गायब; वाकिआत का तसल्सुल<sup>32</sup> शुरू से लेकर ग्रीन होटल तक और ग्रीन होटल से कोलाबा के बॉर तक बिलकुल साफ था; फिर नटवरलाल के साथ उस वादी की सैयाही शुरू होनी थी और मामला गडमड हो जाता था; चद झर्लाकयाँ दिखाई देती थी, बडी वाज़ेह, मगर फौरन ही मुबहम<sup>33</sup> परछाइयो का सिलसिला शुरू हो जाता था; वह कैसे उस लड़की के घर पहुँचा; उस लड़की का नाम उसके हाफ़िजे<sup>34</sup> से फिसलकर किस खड़ु मे जा गिरा—लडकी की शक्लो-सुरत उसे बड़ी अच्छी तरह याद थी।

वह उस लड़की के घर कैसे पहुँचा था, उसने महसूस किया कि यह जानना उसके लिए बड़ा अहम है—अगर उसका हाफिजा उसकी मदद करता तो बहुत-सी किडियाँ मिल जाती. मगर बसद<sup>35</sup> कोशिश वह किसी नतीजे पर न पहुँच सका—और यह टैक्सियों का क्या सिलिसला था; उसने पहली को तो छोड़ दिया था, मगर वह दूसरी कहाँ से टपक पड़ी थी -सोच-सोचकर उसका दिमाग पाश-पाश<sup>36</sup> हो गया; उसने महसूस किया कि जितने वज़नी पत्थर उसके दिमाग में भरे पड़े थे, सब आपस मे टकरा-टकराकर चूर-चूर हो गए हैं।

रात को उसने बाडी के तीन पैग पिए, थोडा-सा हल्का खाना खाया और गुजिश्ता बांकुआत के मुताल्लिक सोचता-सोचता मो गया।

वह कडियाँ, जो गुम थी, उनको तलाश करना अब उसका मसलक<sup>37</sup> हो गया—वह चाहता था कि जो कुछ उम रोज हुआ था, मिनो-अन<sup>38</sup> उसकी आँखो के सामने आ जाए और रोज-रोज की मगजपाशी दूर हो—अब उसको इस बात का भी बडा कलक था कि उसका गुनाह नामुकम्मल रह गया था।

वह सोचता था . 'यह अधूरा गुनाह जाएगा किय खाते मे ं वह चाहता था कि उंसके अधूरे गुनाह की भी तकमील है हो जाए।

तलाशे-बिसयार<sup>\*0</sup> के बावजूद वह पहाड़ी बंगलानुमा बिल्डिंग उसकी आँखों से ओझल रही —जब वह थक-हार गया तो एक दिन उसने सोचा : 'क्या वह सब ख़्वाब तो नहीं था ?'

फिर उसने सोचा ं मगर ख़्वाब में आदमी रुपए तो ख़र्च नहीं करता उस रोज़ मेरे

कम से कम ढाई सौ रुपए खर्च हए थे

एक रोज उसने पीर साइब में नटवरलाल के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि नटवरलाल उस रोज के बाद दूसरे ही दिन कहीं समंदर पार चला गया है गालिबन मोतियों के मिर्लासले में — उसने नटवरलाल पर हजार लानतें भेजी और फिर तलाश शुरू कर दी।

एक दिन अचानक ही उसे अपने हाफिजे में उस पहाडी बैंगलानुमा बिर्लिडग की दीवार पर पीतल की एक नेमप्लेट नजर आई 'डॉक्टर डॉक्टर बैराम जी '

कोलाबा की गिलयों में चलते-चलते आखिर वह एक ऐसी गली में जा निकला, जो उसे जानी-पहचानी-मी लगी—दो रूया<sup>41</sup> उसी किस्म की पहाड़ी बँगलानुमा बिल्डिगें थीं, हर बिल्डिंग के बाहर पीतल की छोटी-छोटी नेमप्लेटे लगी हुई थी, किसी बिल्डिंग पर चार, किसी पर पाँच, किसी पर नीन।

वह दाएँ-बाएँ गौर से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके दिमाग में वह खत भी घूम रहा था, जो उसे सुबह उसकी सास की तरफ से मौसूल रेहिआ था कि इतजार की हद हो गई है, तारीख मुकरेर के कर दी गई है, अब वह आ जाए और अपनी दल्हन को ले जार "और मैं इधर खाई हुई एक कड़ी ढ़ँढ रहा हूं अपने एक नामुक स्मान रेम गुनाह का मुक स्मान करने की कोशिश में मारा-मारा फिर रहा हूँ

एकदम उसे अपने दाहिने हाथ पीतल की नेमप्लेट न जर आई, जिस पर खुदा हुआ था। 'डॉक्टर एम. बैराम जी, एम. डी. ।'

बह कॉपने लगा "बही बिल्डिंग, बिलक्ल बही रंग , दही लोहे की पेचदार मीढियाँ "

वह सॅभला और फिर बेधडक मीढियाँ चढ गया—अब उसके लिए हर चीज जानी-पहचानी थी।

कॉरीडोर के सिरे पर उसने सामनेवाले दरवात्रं एर दस्तक दी।

थोडी देर के बाद एक लड़के ने टरवाजा श्लोला—उसने फौरन पहनान लिया कि वहीं लड़का है, जो उस रोज सोडे और गिलास लाया था।

उसने अपने होठों पर मरनूई मुसकगहट पैदा करने हुए लड़के में पूछा : ''बेटा, बाई जी हैं ?''

लडके ने इस्बात<sup>45</sup> में सिर हिलाया <sup>: ''</sup>जी डॉ <sup>!''</sup>

''जाओ उनसे कहो, साहब मिलन आए हैं।'' उसके लहजे में बेतकल्लुफी थी। लडका दरवाजा भेडकर अंदर चला गया।

थोडी देर के बाद दरवाजा खुला और तारा नम्दार हुई—तारा को देखते ही उसने पहचान जिया कि वही लडकी है; अब तारा की नाक पर फुमी नहीं थी।

उसने कहा . "नमस्ते।"

''नमस्ते कोहए मिजाज कैसा है ?' तारा ने अपने कटे हुए बालों को एक खफीफ़-सा झटका दिया।

उसने जवाब दिया: "अच्छा है मैं पिछले दिनों बहुत मसरूफ रहा, इसलिए न आ

सका "कहिए फिर, क्या इरादा है?"

तारा ने बड़ी संजीदगी से कहा: "माफ कीजिए, मेरी शादी हो चकी है " विह बौखला गया: "शादी '? कब "

तारा ने फिर संजीदगी से जवाब दिया : ''जी आज सुबह ''आइए, आपको अपने पति से मिलाऊँ -'''

वह चकरा गया और कुछ कहे-सुने बगैर खटाखट सीढ़ियाँ उतर गया। सामने टैक्सी खड़ी थी—उसका दिल एक लहज़े के लिए साकित<sup>46</sup> हो गया। तेज़ कदम उठता वह बड़े बाज़ार की तरफ बढ़ा ही था कि ड्राइवर ने जोर से कहा: "मेठ माहब, टैक्सी ।"

उसने झुँझलाकर कहा: "नहीं कमबख़्त, शादी "

<sup>1.</sup> स्थित, 2 प्रकट, 3 मालूम, 4 कटे हुए, 5 विश्वास, 6 जानबूझकर की गई, 7 निराष्ट्रा,

<sup>8</sup> आशावादी, 9 ठड में जमा हुआ, 10 इंग्लामी कानून के अनुसार, 11 वस्त्र, 12 मरणावस्था,

<sup>13</sup> पूँट, 14 नग्न, 15 रट, 16 मैंग, 17 ब्री, 18 अश्लील, 19 तमल्ली: 20 कटे हुए ब्राल,

<sup>21</sup> अतरात्मा; 22 मीजल, 23 शोभा; 24 हल्का, 25 स्वप्नों भरी गहरी नीद, 26 खड़न,

<sup>27.</sup> अप्रत्याशित, 28. हकलाहट, 29 फलो का नमक; 30 पहले में कुछ बेहतर, 31 गत,

<sup>32</sup> सिलिसिला, 33 अस्पष्ट, 34 स्मरण-शक्ति, 35 सैकडों बार, 36 ट्कडे-ट्कडे; 37. धर्म,

<sup>38.</sup> ह-ब-ह, 39. पूर्ति, 40 बहुत ज्यादा खोजना, 41. दोनो तरफ, 42. प्राप्त, 43. निश्चित;

<sup>44.</sup> अध्रेः, 45. स्वीकारोक्ति, 46. स्पदन रहित।

## शारदा

बड़े डाकख़ाने से कुछ आगे, बदरगाह के फाटक में कुछ इधर, सिगरेटवाले की दूकान से नज़ीर को स्कॉच मुनासिब, दामों पर मिल जाती थी—जब उसने पैंतीस रूपए अदा करके कागज में लिपटी हुई बोतल थामी तो उस वक्त दिन के ग्यारह बजे.थे; यूँ तो वह रात को पीने का आदी था, मगर उस रोज मौसम खुशगवार होने के बायस वह चाहता था कि मुबह ही में शरू कर दे और रात तक पीता रहे।

बोतल हाथ भ पकड़ वह ख़ुश-ख़ुश घर की तरफ रवाना हुआ; उसका इरादा था कि वह बोरीबंदर के स्टैंड से टैक्सी पकड़ेगा, एक पैग टैक्सी में बैठकर पिएगा और हल्के-हल्के सुरूर में घर पहुँच जाएगा; बीवी पीने से मना करेगी तो वह कहेगा 'देखो मौसम कितना अच्छा है ।' फिर वह उसे वह भोंडा-सा शोर स्नाएगा

'की फरिश्तों की राह अब ने बद, जो ग्नाह कीजै सवाब है आज।'

वह कुछ देर जरूर चख करेगी, लेकिन बिल आखिर खामोश हो जाएगी, और फिर उसके कहने पर कीमे के पराँठे बनाना शरू कर देगी ।

वह कोई बीस-पच्चीस कदम ही चला होगा कि एक आदमी ने उसको सलाम किया। नजीर का हाफिजा कमजोर था, उसने सलाम करनेवाले आदमी को न पहचाना, लेकिन उस पर यह जाहिर न किया कि वह उसको नही जानता—बड़े अख्लाक से उसने कहा ''क्यो भई, कहाँ होने हो ? कभी नजर ही नही आए!''

उस आदमी ने मुसकराकर कहा ''हुजूर, मै तो यही होता हूँ आप ही कभी तशरीफ नहीं लाए!'

नजीर ने उस आदमी को फिर भी न पहचाना : '' मैं अब जो तशरीफ ले आया हूँ । '' ''तो चिलए मेरे माथ ''

नजीर उस वक्त बड़े अच्छे मृड मे था. "चलो "

उम आदमी ने नलीर के हाथ में बोतल देखी और मानीखेज तरीके पर मुसकराया : ''बाकी सामान तो आपके पास है ।''

नजीर ने फौरन ही जान लिया कि वह आदमी दलाल है: ''तुम्हारा नाम क्या है?'' ''करीम आप भूल गए थे!''

नजीर को याद आ गया कि उसकी शादी से पहले करीम उसके लिए अच्छी-अच्छी

लडिकयाँ लाया करता था, घडा ईमानदार टलाल था वह करीम-उसने गौर से देखा तो मूरत जानी-पहचानी मालूम हुई, फिर पिछले तमाम वािकआत उसके जेहन में उभर आए।

उसने करीम में माज़रत चाही ''यार, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था मेरा खयाल है, गालिबन छः बरस हो गए हैं तुमसे मिले हुए।''

''जी हाँ!''

"तुम्हारा अड्डा तो पहले ग्राट रोड का नाका हुआ करता था ?"

करीम ने बीडी सुलगाई और जरा फख से कहा ''वह मैंने छोड दिया है आपकी दुआ से अब यहाँ एक होटल में धंधा शुरू कर रखा है।''

नजीर ने दाद दी "यह बहुत अच्छा किया है तमने।"

करीम ने और ज्यादा फिख्या लहजे में कहा ''दस छोकरियाँ ई एक बिलकुल नई

नजीर ने छेड़ने के अदाज में कहा "त्म लोग यही कहा करते हो।"

करीम को बुरा लगा ''कसम कुरान की, मैंने कभी झूठ नही बोला सुअर खाऊं, अगर वह छोकरी बिलकुल नई न हो ''फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और नजीर के कान के साथ मुँह लगाकर कहा ''आठ दिन हुए हैं जब पहला पैमेजर आया था झूठ बोल्ं तो मेरा मुँह काला हो।''

नज़ीर ने पूछा "कुँवारी थी?'

"जी हाँ दो सौ रुपए लिए थे उस पहले पैसेजर से।"

नजीर ने करीम की पसलियों में एक ठोका दिया ''तुम तो यही भाव पक्का करने लगे।''

करीम को नजीर की बात फिर बुरी लगी ''कमम कुरान की, सुअर हो जो आपसे भाव करे आप तशरीफ ले चलिए आप जो भी देगे, मुझे कुबूल होगा करीम ने आपका बहुत नमक खाया है।''

नजीर की जेब में उस वक्त साढ़े चार सौ रूपए थे, मौसम अच्छा था, मूड भी अच्छा था, उसके जी मे आया कि वह छ बरम पीछे के जमाने में चला जाए—वह बिन पिए मसरूर था ''चलो यार, आज फिर नमाम ऐयाशियाँ हो जाएँ लेकिन एक और बोतल का बदोबस्त होना चाहिए।''

करीम ने पूछा ''आप कितने में लाए हैं यह बोतल ?''

''पैंतीस रुपए मे ।''

''कौन-सा बाड है ?''

''जानीवाकर !''

करीम ने छाती पर हाथ मारकर कहा "मैं आपको तीम मे ला दूंगा।"

नजीर ने दस-दस के तीन नोट निकाले और करीम के हवाले कर दिए ''नेकी और पूछ-पूछ यह लो मुझे होटल में विठाकर तुम पहला काम यही करना तुम जानते हो,

मैं ऐसे मौकों पर अकेला नही पिया करता।"

करीम मुमकराया ''और आपको याद होगा, मैं डेढ़ पैग से ज्यादा नहीं पिया करता ।'' नज़ीर को याद आ गया कि करीम छः बरस पहले सिर्फ डेढ़ पैग पिया करता था. वह मुसकराया: ''आज दो हो जाएँ ?''

''जी नहीं, डेढ़ से ज़्यादा एक कृतरा भी नही ''

करीम एक थर्ड क्लास बिल्डिंग के पास ठहर गया, जिसके एक कोने में छोटे-से मैले बोर्ड पर लिखा था 'मैरीना होटल' नाम ख़ूबसूरत था, मगर इमारत निहायत ही गलीज़ थी, मीढ़ियाँ शिकस्ता —ग्राउंड फ्लोर पर सूदखोर पठान बडी-बडी शलवारें पहने खाटो पर लेटे हुए थे; पहली मंज़िल पर क्रिश्चियन आया लोग नज़र आ रही थीं और दूसरी मंजिल पर जहाजों के बेशुमार ख़लासी; तीसरी मंज़िल 'मैरीना होटल' थी और चौथी मंज़िल पर कोने का एक कमरा करीम के पास था, जिसमे कई लड़कियाँ मुर्गियों की तरह अपने दड़बे में बैठी हुई थीं।

करीन ने होटल के मानिक से चाबी मँगवाई और तीमरी मंजिल का एक बड़ा, लेकिन बेहंगम-सा कमरा खोला, जिसमें लोहे की एक चारपाई, एक कुर्सी और एक तिपाई पड़ी थी; तीन अतराफ़<sup>5</sup> से यह कमरा खुला था; बेशुमार खिड़िकयाँ थी, जिनके शीशे ट्टे हुए थे, और कुछ था या नहीं, हाँ हवा की बहुत इफ़ात थी।

करीम ने आरामकुर्सी, जो बेहद मैली थी, एक कुर्सी से भी ज्यादा मैले कपडे में साफ की और नजीर में कहा . ''तशरीफ़ रिखए लेकिन अर्ज यह है कि इस कमरे का किराया दस रूपए होगा।''

अब नजीर ने कमरे को गौर से देखा "दस रुपए ज्यादा है यार।"

करीम ने कहा ''बहुत ज्यादा हैं लेकिन क्या किया जाए, याला होटल का मालिक बीनया है, एक पैसा कम नहीं करता और नजीर साहब, मौज-शौक करनेवाले भी कम-ज्यादा की परवाह नहीं करते।''

नजीर ने कुछ सोचकर कहा "तम ठीक कहते हो किराया पेशगी दे दे ?"

''जी नहीं आप पहले छोकरी तो देख लीजिए ''यह कहकर वह कमरे से निकल गया।

थोडी देर के बाद वह वापिस आया तो उसके साथ एक निहायत ही शर्मीली-सी लड़की थी, घरेलू किस्म की हिंदू लड़की, जो सफेद धोती बाँधे हुए थी, उम्र चौदह बरस के लगभग होगी, वह खुशशक्ल तो नहीं थी, लेकिन भोली-भाली थी।

करीम ने लड़की से कहा ''बैठ जाओ यह साहब मेरे दोस्त है विलक्त अपने आदमी है।''

लडकी नजरें नीची किए लोहे की चारपाई पर बैठ गई।

''अपना इत्मीनान कर लीजिए नजीर साहब, मैं गिलास और सोडा लाता हूँ !''
करीम चला गया तो नज़ीर आरामकुर्मी पर मे उठकर लड़की के पास बैठ गया और
उसने अपने छ: बरस पहले के अंदाज में पछा: ''आपका नाम ?''

लडकी ने कोई जवाब न दिया—नज़ीर ने ज़रा सरककर उसके हाथ पकडे ऑर फिर पछा: ''आपका नाम क्या है जनाब?''

लड़की ने हाथ छड़ाकर कहा: "शक्तला।"

नजीर को वह शक्तंतला याद आ गई, जिस पर राजा दुष्यंत आशिक हुआ था ''मेरा नाम दुष्यंत है।'' वह मुकम्मल ऐयाशी पर तुला हुआ था।

लडकी ने उसकी बात सुनी और मुसकरा दी।

इतने में करीम आ गया — उसने नज़ीर को सोडे की चार बोतलें दिखाई, जो ठंडी होने के बायम पसीना छोड़ रही थीं. ''मुझे याद है कि आप रोजर्ज़ का सोडा पसंद करते थे मैं रोजर्ज ही का बर्फ़ में लगा हुआ सोडा लेकर आया हैं।''

नजीर ख़ुश हो गया: "तुम कमाल करते हो करीम " फिर वह लडकी से मुख़ातिब हुआ: "जनाब आप भी शौक फ़र्माएँगी?"

लडकी ने कुछ न कहा।

करीम ने जवाब दिया . ''नज़ीर साहब, यह नहीं पीती दस दिन ही तो हुए हैं इसको यहाँ आए हुए ।''

नजीर को अफसोस हुआ: "यह तो बहुत ब्री बात है।"

करीम ने जानीवाकर की बोतल खोलकर नजीर के लिए एक बडा पैग बनाया और ऑख मारकर कहा ''आप राज़ी कर लीजिए इसे।''

नजीर ने एक ही जुरओ में गिलास खाली कर डाला।

करीम ने अपना पैग पिया तो फौरन ही उसकी आवाज नशा-आलूद<sup>6</sup> हो गई—जरा झुमकर उसने नजीर से पुछा ं छोकरी तो पसद है ना आपको ?''

नजीर ने मोचा कि लडकी उसे पसद है या नहीं, लेकिन वह कोई फैसला न कर मका—उसने शक्तंला की तरफ गौर से देखा। अगर उसका नाम शक्तंला न होता तो बहुत मिस्किन है, वह उसे पसद कर लेता—वह शक्त्तला, जिस पर राजा दुष्यत शिकार खेलते-खेलते आशिक हो गया था, बहुत ही खूबसूरत थी, कम से कम किताबों में तो यही दर्ज था कि वह चंदे आफताब, चंदे माहताब थी, आह्चश्म थी—उसने फिर शक्तंला की तरफ देखा—उसकी ऑखें बुरी नहीं थी, वह आह्चश्म भी नहीं थी, लेकिन उसकी ऑखें उसकी अपनी आंखें उसकी अपनी आंखें थीं, काली-काली और बडी-बड़ी।

उसने और कुछ न मोचा और करीम में कहा ''बोलो मामला कहाँ तय होता है ?'' करीम ने गिलास कें अपने लिए आधा पैग और उँडेला और कहा ''सौ कर्पए।'' नजीर ने फिर कुछ न सोचा ''ठीक हैं ''

करीम ने अपना आधा पैग पिया और खिमक लिया।

नजीर ने उठकर दरवाजा बद कर दिया—वह शकुतला के पास बैठा तो वह ध्वरा-सी गई; उसने प्यार लेना चाहा तो वह खडी हो गई। नजीर को शकुंतला की यह हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कोशिश की; बाज़ू से पकडकर उसने शकुंतला को अपने पास बिठाया और जबर्दस्ती चूमा—बडा ही वेकैफ सिलिमला था, लेकिन जानीवाकर का नशा अच्छा था—उसको अफसोस हुआ कि इतनी महँगी चीज अच्छे नशे के वावजृद बेकार जा रही है—शकुतला बिलकुल अल्हड थी, उसको ऐसे मामलो के आदाब की कोई वाकिफियत ही नहीं थी—नजीर एक अनाडी तैराक के माथ इधर-उधर बेकार हाथ-पाँव मार रहा था, आखिर वह उकता गया।

दरवाजा खोलकर उसने करीम को आवाज दी।

करीम लपकता हुआ आया ''क्या बात है नजीर साहब?''

नजीर ने बडी नाउम्मीदी से कहा ''कुछ नही यार, यह छोकरी अपने काम की नहीं है!''

''क्यों ?''

''क्<mark>छ समझ</mark>ती ही नहीं।''

करीम ने शकुतला को एक तरफ ले जाकर बहुत समझाया, मगर वह कुछ न समझ सकी और शर्माती, लजाती, धोती सँभालती कमरे में बाहर निकल गई।

करीम ने कहा "मैं अभी हाजिर होता हूँ।"

नजीर ने उसको रोका ''जाने दो यार कोई और छोकरी ले आओ '' यकायक उसने कुछ और सोच लिया ''वह रूपए जो मैंने तुम्हें दिए थे, उनकी एक जानीवाकर ले आओ और शकृतला के अलावा जितनी लडिकयाँ इस वक्त मौजूद हैं, उन सबको यहाँ भेज दो मेरा मतलब है, वह लडिकयाँ जो पीती हैं आज कोई और सिलिमला नहीं होगा मैं वस बातें कहूँगा।''

करीम बहुत अच्छी तरह से नजीर को समझता था – उसने चार लडिकयाँ कमरे मे भेज दी।

नजीर ने चारो लडिकयों को सरसरी नजर में देखा—वह फ़ैसला कर चुका था कि अब प्रोग्राम सिर्फ पीने का होगा।

उसने लडिकयों के लिए गिलास मॅगबाए और उनके साथ पीना शुरू कर दी, होटल में दोपहर का खाना मँगवाकर उन लडिकयों के साथ खाया और शाम के छः बजे तक बाते करता रहा, बडी फिज्ल किस्म की बाते—वह खुश था कि जो कोफ्त शकुतला ने पैदा की थी, दर हो गई है।

जानीवाकर की एक बोतल आधी बच गई थी, उसे वह साथ लेकर घर चला आया।

पद्रह रोज के बाद फिर मौसम की वजह में उसका जी चाहा कि सारा दिन पीता रहे—सिगरेटवाले की दूकान में जानीवाकर खरीदने के बजाय उसने मोचा, क्यों न करीम से मिला जाए, वह तीस में ले देगा।

वह मैरीना होटल पहुँचा—इत्तिफाक से करीम मौजूद था। करीम ने मिलते ही बहुत हौले-से कहा . ''नजीर माहब, शक्तला की बडी बहन आई हुई है आज ही सुबह की गाड़ी से पहुँची है बहुत हठीली है, मगर आप उसको जरूर राजी कर लेंगे।''

नजीर कुछ न सोच सका-फिर उसने अपने दिल में कहा: 'चलो देख लो !'

उसने करीम से कहा: ''यार, पहले तुम जानीवाकर ले आओ।'' उसने जेब में से तीस रूपए निकालकर करीम को दे दिए। करीम ने नोट लेकर नजीर से कहा: ''मैं बोतल ले आता हैं आप अंदर कमरे में बैठिए।''

नजीर के पास सिर्फ़ दस रूपए बाक़ी बचे थे, लेकिन वह कमरा खुलवाकर बैठ गया। उसने सोचा था कि जानीवाकर लेकर, एक नजर शक्तला की बहन को देखकर वह चल देगा और जाते वक्त दो रूपए करीम को दे देगा।

तीन तरफ से खुले हुए हवादार कमरे में निहायत ही मैली आरामकुर्मी पर बैठकर उसने सिगरेट सलगाया और टाँगे फैला दीं।

थोडी देर के बाद आहट हुई और करीम दाखिल हुआ—उसने नजीर के कान के साथ मुँह लगाकर हौले-से कहा '''नजीर साहब, आ रही है, लेकिन आप ही राम<sup>8</sup> कीजिएगा उसे !'' यह कहकर वह चला गया।

पाँच-सात मिनट के बाद एक लड़की, जिसकी शक्लो-मूरत करीब-करीब शक्तला में मिलती थी, तेवरी चढ़ाएं, शक्तला के-से अदाज में सफेद धोती पहने कमरे में दाखिल हुई; बड़ी बेपरवाई से उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर नजीर को 'आदाब' कहा और लोहे के पलंग पर बैठ गई।

नजीर ने यूँ महसूस किया, जैसे वह उससे लडने आई है—छ बरस पीछे के जमाने में ड्बकी लगाकर उसने पूछा: ''आप शक्तला की बहन हैं ?''

उसने बडे तीखे और खफगीआमेज<sup>9</sup>लहजे में कहा ''जी हाँ।''

नजीर खामोश हो गया—उसने उम लडकी को, जिसकी उम्र शक्तला से गालिबन तीन बरस बडी थी, वडे गौर से देखा।

नजीर की यह हरकत उस लड़की को बहुत नागवार लगी—उसने बडे जोर से टॉगे हिलाकर कहा ''आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं ?''

नजीर अपने होठों पर छ। बरम पीछे की मसकराहट ले आया। ''जनाब, आप इस कदर नाराज क्यो हैं ?''

वह बरस ही तो पडी ं'मैं नाराज क्यों न हूँ ? यह आपका करीम मेरी बहन को जयपुर से उड़ा लाया है बताइए आप, मेरा खून नहीं खौलेगा ? मुझे मालूम हूआ है, मेरी बहन आपको भी पेश की गई थी !''

नजीर की जिंदगी में ऐसा मामला कभी नहीं हुआ था, कुछ देर सोचकर उसने बड़े खुलूस के साथ उस लड़की में कहा: ''शकृतला को देखते ही मैंने मोच लिया था कि वह मेरे काम की नहीं है वह बहुत अल्हड़ है मुझे ऐसी लड़िकयाँ पसद नहीं आप शायद बुरा मानें, लेकिन यह हकीकत है कि मैं उन औरतों को पसंद करता हूँ, जो मर्द की ज़रूरियात को समझती हैं '' वह खामोश रही।

नज़ीर ने पुछा: "आपका नाम?"

उसने मुह्तसरन<sup>10</sup> कहा : ''शारदा ।''

नज़ीर ने फिर पुछा . "आपका वतन?"

''जयपुर ।'' उसका लहजा बहुत तीखा और खफगीआलूद<sup>।।</sup> था ।

नज़ीर ने मुसकराकर कहा: ''देखिए आपको मुझसे नाराज होने का कोई हक नहीं है करीम ने अगर कोई ज्यादती की है तो आप उसको सजा दे सकती हैं भला मेरा इसमें क्या कुसूर है '' वह उठा और यकायक उसने शारदा को अपने बाजुओं में समेट लिया और उसके होंठो को चूम लिया: ''हाँ, इस जुर्म की सजा मैं भुगतने के लिए तैगार हूँ!'

शारदा क्छ कह न पाई, उसके माथे पर बेशुमार तब्दीलियां नमृदार हुई, उसने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन वह फिर कुछ न कह मकी; वह उठ खडी हुई, लेकिन फौरन ही बैठ गई।

नजीर उसे देख रहा था और कहना चाहता था 'बताइए आप मुझे क्या सजा देना चाहती हैं ?' कि ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई।

शारदा उठी-नजीर ने उसे रोका "कहाँ जा रही हैं आप?"

''मेरी मुन्नी रो रही है दूध के लिए '' वह एकदम माँ बन गई और कमरे से बाहर निकल गई।

नजीर ने शारदा के बारे में सोचने की कोशिश की, मगर कुछ मोच न सका।

थोडी देर के बाद करीम आ गया, जानीवाकर, मोडे और गिलास वह साथ लाया था—उसने अपने और नजीर के लिए पैग बनाए और नजीर से राजदाराना लहजे मे पूछा "कुछ बाते हुईं शारदा से मैंने तो समझा था कि आपने उसे पटा लिया होगा?"

नजीर ने मुसकराकर जवाब दिया ''बडी गसीली औरत है।''

ंजी हां सुबह आई है और अब तक मेरी जान खा गई है आप जरा उसको राम करें सच कहता हूँ, शकतला खद यहाँ आई थी उसका बाप उसकी माँ को छोड चुका है शारदा का मामला भी ऐसा ही है उसका पित शादी के चद माह बाद उसको छोड़कर खुदा मालम कहाँ चला गया है अब अपनी बच्ची के साथ अपनी माँ के पास रहती है खदा के लिए आप मना लीजिए ना उसको !'

नजीर ने कहा . "इसमे मनाने की क्या बात है ?"

करीम ने ऑस मर्रा ''साली मुझसे तो मानती नहीं जब से आई है डाँट ही रही है।''

तभी शारदा अपनी एक साल की बच्ची को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुई—उसने गस्से से करीम को देखा।

करीम ने जल्दी से अपना पैग पिया, और बाहर चला गया।

शारदा की बच्ची को मख्त जुकाम था, उसकी नाक बहुत ब्री तरह बह रही

थी—नजीर ने करीम को बुलाया और उसको पाँच रुपए का नोट देकर कहा: ''जाओ विक्स ले आओ।''

'जी अच्छा' कहकर करीम चला गया।

नजीर अब शारदा की बच्ची की तरफ मृतवज्जेह<sup>12</sup> हुआ; उसको बच्चे वैमे भी बहुत अच्छे लगते थे—बच्ची खुशशक्ल तो नहीं थी, लेकिन कमिसनी के बायस दिलकश थी—उसने बच्ची को गोद में ले लिया, और जिसे उसकी माँ न सुला सकी थी, उसके बालों में हौले-हौले उँगलियाँ फेरकर उसे सुला दिया और शारदा से कहा ''मुन्नी की माँ तो मैं हैं।''

शारदा पहली बार मुसकराई ''लाइए, मैं मुन्नी को ऊपर छोड आऊँ।'' चढ ही मिनट के बाद वह लौट आई-उसके चेहरे पर गस्से के आसार नही थे।

नजीर उठा और शारदा के पास बैठ गया, थोडी देर वह खामोश रहा, फिर उसने कहा ''क्या आप मुझे अपना पित बनने की इजाजत दे सकती हैं '' और शारदा के जवाब का इतजार किए बगैर उसने शारदा को अपने सीने के साथ लगा लिया—शारदा ने गुस्से का कोई इजहार न किया।

नजीर ने कहा 'जवाब दीजिए जनाब!''

शारदा सामोश रही—नजीर ने एक पैग बनाया तो शारदा ने नाक सिकोडकर कहा ''मझे इस चीज से बड़ी नफरत है ।''

नजीर ने पैग में सोड़ा हल किया और कहा। ''आपको इस चीज से बड़ी नफरत हैं। लेकिन क्यों  $^{\circ}$ 

शारदा ने मुख्तसर-सा जवाब दिया: "बस है!"

ं'तो आज मे नही रहेर्गी ः यह लीजिए!'' उसने गिलास शारदा की तरफ बढ़ा दिया । ''मैं हर्गिज नही पियंगी !''

"मैं कहता हूँ, तुम हर्गिज इनकार नही करोगी।"

शाग्दा ने गिलाम थाम लिया—थोड़ी देर तक वह गिलाम को अजीब निगाहों में देखती रही; फिर उसने मजलूमाना<sup>13</sup> निगाहों में नजीर की तरफ देखा और बाएँ हाथ में नाक बद करके सारा गिलास गृटागृट पी गई; उसका जी जरा की जरा मतला, मगर उसने जब्त कर लिया, फिर उसने धोती के पल्लू में अपनी भीगी ऑखे पौंछकर कहा . ''यह पहली और आखिरी बार है लेकिन मैंने क्यों पी है ?''

नजीर ने उसके गीले होठ चुम लिए और कहा ''यह मत पूछो ''फिर उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया।

शाम को सात बजे के करीब नजीर ने दरवाजा खोला।

सामने करीम खडा था।

शारदा नजरे झकाए ऊपर चली गई।

करीम बहुत खुश था, उसने नजीर से कहा ''आपने कमाल कर दिया आप सौ नहीं, सिर्फ पचास दे दीजिए।'' नजीर बेहद मृतमइन<sup>14</sup> था, इस कदर मृतमइन कि वह गुजिश्ता<sup>15</sup> तमाम औरतो को भूल चुका था, शारदा उसके जिसी सवालात का सौ फीसदी जवाब थी। उसने कहा ''तुम्हे पैसे मैं कल दूँगा होटल का किराया भी कल चुकाऊँगा जानीवाकर और विक्स के बाद अब मेरे पास सिर्फ पाँच रुपए बाकी बचे हैं।''

करीम ने कहा ''कोई वादा' नहीं मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने शारदा से मामला फिट कर लिया हजूर, वह मेरी जान खा गई थी अब वह शकुनला से कुछ नहीं कह सकती।''

नजीर जाने ही वाला था कि शारदा आ गई-शारदा को देखते ही करीम खिसक गया-उसकी गोद मे मुन्नी थी।

नजीर ने मुन्नी की नन्ही-नन्ही उँगलियों मे पाँच रूपए का नोट फँसाया तो शारदा ने 'ना ना नही 'की—नजीर ने मुसकराकर कहा ''यह तुम क्या कर रही हो मैं इसका बाप हुँ।''

शारदा खामोश हो गई, रुपए उसने मुन्नी की उँगलियो ही मे फँसे रहने दिए—चद घटे पहले उसके तेवर ही कुछ और थे, ऐसा लगता था कि तेज-तर्रार बातो के दरिया बहा देगी, मगर अब वह बात करने से भी गुरेज कर रही थी।

नजीर ने मुन्नी को गोद में लेकर प्यार किया और शारदा से कहा ''लो भई शारदा, मैं अब चला कल नहीं तो परसो जरूर आर्जंगा।''

लेकिन नजीर दूसरे ही रोज मैरीना होटल पहुँच गया —शारदा के जिस्मानी खुलूस<sup>17</sup> ने उस पर जादू-सा कर दिया था।

उसने करीम के आगे-पीछे के सब रूपए दिए, जानीवाकर की एक बोतल मँगवाई, अपने पसदीदा सिगरेटो का एक डिब्बा मँगवाया और होटल के उसी तीन तरफ से खुले हवादार कमरे में शारदा के साथ बद हो गया।

उसने शारदा से पीने के लिए कहा तो वह हौले-से बोली ''मैंने कल ही कह दिया था कि यह पहली और आखिरी नार है ''

नजीर अकेला पीता रहा—सुबह ग्यारह बजे से शाम के सात बजे तक वह शारदा के साथ रहा।

जब वह घर लौटा तो बेहद मृतमइन था, पहले रोज से भी ज्यादा मृतमइन — शारदा अपनी वाजिबी-सी शक्लो-स्रत और कमगोई के बावजूद उसके शहवानी हवास पर छा गई थी।

वह बार-बार सोचता 'शारदा कैसी औरत है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खामोश, मगर जिस्मानी तौर पर ऐसी प्र-गो<sup>18</sup> औरत नहीं देखी '

अब उसने हर दूसरे रोज मैरीना होटल जाना शुरू कर दिया—उसको रुपए-पैसे से कोई खास दिलचस्पी नही थी—वह करीम को साठ रुपए देता। वह जानता था कि करीम दस रुपए होटलवाले को देता होगा, पचास में से बारह-तेरह रुपए अपनी कमीशन के वजअे<sup>19</sup> कर लेता होगा, बाकी के शारदा के पास जाते होगे, लेकिन न कभी उसने शारदा से

और न कभी शारदा ने उससे रुपए-पैसे की बात की।

अभी दो महीने ही गुजरे थे कि उसके सरमाए ने जवाब दे दिया; इसके अलावा उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि शारदा उसकी अज़्दवाजी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह हाइल हो रही है, जह बीवी के साथ सोता है तो उसको एक कमी-मी महसूस होती है और वह चाहने लगता है कि बिस्तर में उसकी बीवी के बजाय शारदा मौजूद हो। उसको शदीद<sup>21</sup> एहसास था कि यह बुरी बात है; इसी एहसास की शिद्दत के सबब उसने कोशिश की कि शारदा से उमका सिलसिला किमी न किसी तरह खतम हो जाए।

एक रोज उसने शारदा से कहा ''शारदा, मैं शादीशुदा हूँ मेरी जितनी जमा पूँजी थी, सब खत्म हो गई है समझ मे नहीं आता, मैं क्या करूँ तुम्हे छोड भी नहीं सकता और यह भी चाहता हूँ कि इधर का कभी रुख न करूँ ''

शारदा ने उसकी बात सुनी और खामोश रही, फिर थोडी देर के बाद उसने कहा ''जितने रूपए मेरे पास हैं, आप ने सकते हैं मुझे सिर्फ़ जयपुर तक का किराया दे दीजिए कि मैं शकतला को लेकर वापस चली जाऊँ।''

नजीर ने उसका प्यार लिया और कहा '''बकवास न करो तुम मेरा मतलब नहीं सभझी बात यह है कि मेरा सारा रूपया खर्च हो गया है; बल्कि यूँ कहो कि ख़त्म हो गया है मैं यह सोच रहा हूँ कि तम्हारे पास कैसे आ सकगा ?''

शारदा ने कोई जवाब न दिया।

दूसरे रोज एक दोस्त से कर्ज लेकर नजीर जब होटल में पहुँचा तो करीम ने उसे बताया कि शारदा जयपुर जाने के लिए तैयार बैठी हैं। नजीर ने शारदा को बुलवा भेजा, मगर वह न आई। शारदा ने करीम के हाथ बहुत-से रुपए भिजवाए और कहलवाया कि नजीर यह रुपए रख ले और उसे अपना एड्रेस दे दे।

नजीर ने करीम को अपना एड्रेस लिखकर दे दिया और रुपए वापस कर दिए—वह जाने ही वाला था कि शारदा आ गई; उसकी गोद में मुन्नी थी, उसने कहा . "मैं आज शाम को जयपर जा रही हूँ!"

नजीर ने पूछा ''क्यो ?''

शारदा ने मुख्तसर-सा जवाब दिया ''मुझे मालूम नही ''और यह कहकर वह चली गई।

नज़ीर ने करीम से कहा कि वह शारदा को बुला लाए, मगर वह न आई←नज़ीर चला आया; उसको यूँ महसूस हुआ कि जैसे उसके बदन की हरारत चली गई है, जैसे उसके जिस्मानी सवाल का जवाब चला गया है।

शारदा चली गई, वाकई चली गई—करीम को शारदा के चले जाने का बहुत अफसोस था।

एक इत्तिफाकिया<sup>??</sup> मुलाकात के दौरान करीम ने नज़ीर से शिकायत <mark>के तौर पर कहा :</mark> ''नज़ीर साहब, आपने शारदा को क्यों जाने दिया ?''

नजीर ने कहा 'भाई, मैं कोई सेठ तो हुँ नहीं हर दूसरे रोज पचास एक, दस एक,

बोतल के तीस अलग और ऊपर का ख़र्च अलहदा मेरा तो दीवाला पिट गया है खुदा की कसम मकरूज़<sup>23</sup> हो गया हूँ ''

करीम खामोश रहा।

नज़ीर ने फिर कहा ''मैं मजबूर था कहाँ तक यह किस्सा चलाता?'' करीम ने कहा ''नजीर साहब, शारदा को आपसे मुहब्बत थी।''

नजीर नहीं जानता था कि मुहब्बत क्या होती है, वह फकत इतना जानता था कि शारदा में जिस्मानी खुलूम था; वह उसके मर्दाना सवालात का बिलकूल सही जवाब थी; इसके अलावा वह और कुछ नहीं जानता था—शारदा के कुछ थोड़े-से हालात वह जरूर जानता था; यही कि उसका खार्विद ऐयाश था और शादी के चद माह बाद ही उसे छोडकर चला गया था और कि मन्नी की शक्ल अपने बाप पर है।

शारदा अपन साथ शकतला को जयपुर ले गई थी कि वह शकुतला का ब्याह करना चाहती थी, उसकी स्वाहिश थी कि शक्तला शरीफाना जिंदगी बसर करे; वह शक्तला से बहुत मुहब्बत करती थी—करीम ने बहुत कोशिश की थी कि शकुतला पेशा करे; कई पैसेजर एक-एक रात के दो-दो सौ रूपए देने के लिए तैयार थे, मगर शारदा नही मानती थी. वह करीम से लडना शुरू कर देती थी। करीम कहता 'तुम जानती नही हो, तुम क्या कर रही हो 'वह जवाब देती मै जानती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अगर तुम बीच मे न होते तो मै नजीर साहब का एक पैसा भी खर्च न होने देती

एक बार शारदा ने नजीर से उसका फोटो माँगा था, जो उसने अगली ही मुलाकात पर शारदा को दे दिया था, शारदा ने कभी नजीर से महब्बत का इजहार नहीं किया था—जब वे दोनों साथ-साथ बिस्तर पर लेटे होते, वह बिलकुल खामोश रहती, वह उसे बोलने के लिए उकसाता, मगर वह क्छन कहती। नजीर उसके जिस्मानी खुल्स का कायल था; जहाँ तक जिस्म का ताल्ल्क था, वह इख्लास<sup>34</sup> का मुजस्समा<sup>25</sup> थी।

शारदा के जाने के बाद चढ़ दिन तक तो वह उदास रहा, फिर उसके सीने का बोझ हल्का हो गया—वह उसकी घरेल जिंदगी में बहुत ब्री तरह हाइल हो गई थी; वह अगर कुछ दिन और बबई में रहती तो बहुत मुम्किन था, वह अपनी बीवी से बिलकुल गाफिल हो जाता—अब वह अपनी असली हालत पर आने लगा था, शारदा का जिस्मानी लम्स<sup>26</sup> आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म से दूर हो रहा था।

एक दिन कि जब वह घर मे बैठा दफ्तर का काम कर रहा था, उसकी बीवी ने सुबह की डाक उसके सामने रखी और खोलना शुरू की—सारी डाक वही खोला करती थी—एक लिफाफा उसने खोला और कहा ''मालुम नहीं, यह खत गुजराती में हैं या हिंदी में ?''

नजीर ने खत लेकर देखा; उसे भी मालूम न हो सका कि ज़बान हिंदी है या ग्जराती; उसने खत ट्रे मे रख दिया और अपने काम में मश्गूल हो गया।

थोडी देर के बाद उसकी बीवी ने अपनी छोटी बहन नईमा को आवाज दी; वह आई तो उसने ख़त उठा कर नईमा को दिया और कहा '''जरा पढ़ो तो क्या लिखा है तुम तो हिंदी और गुजराती पढ़ सकती हो।'' नईमा ने ख़त देखा और कहा : ''हिंदी में हैं '''फिर उसने ख़त पढ़ना शुरू किया . 'जयपुर प्रिय नज़ीर साहब ' इतना पढ़कर वह रुक गई। नज़ीर चौंका। नईमा ने एक सतर पढ़ी

'आदाब आप तो मुझे भूल चुके होंगे, मगर जब से मैं यहाँ आई हूँ, आपको याद करती रहती हूँ 'नईमा का चेहरा सुर्ख़ हो गया, उसने खत पलटा और दूसरा रुख देखा . ''कोई शारदा है ''

नज़ीर उठ खड़ा हुआ; उसने हाथ बढ़ाकर नईमा से खत लिया और अपनी बीवी से कहा: "खुदा मालूम कौन है मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ " उसने बीवी को कुछ कहने का मौका ही न दिया और घर से बाहर निकल गया।

एक दोस्त के पास जाकर उसने शारदा का ख़त सुना; फिर शारदा के खत-जैसे काग़ज़ मँगवाए और हिंदी में वैसी ही रोशनाई से अपने नाम शारदा की तरफ से खत लिखवाया; पहला फ़िक़ा शारदा के खत का ही रखा और बाद का मजमून बदलवा दिया, मजमून कुछ इम किस्म का लिखवाया कि वह उसे बंबे सैंट्रल पर इत्तफाक़ से मिली थी और इतने बडे मुमव्विर<sup>27</sup> से मिलकर बहुत खुश हुई थी, वगैरह-वगैरह—बीवी का मामला था, पेशबदी जरूरी थी।

खत के झमेले में फारिंग होकर नजीर ने शारदा को अर्जेंट तार दिया कि वह उसके नण् पते का इतजार करे, और नया पता मिलने तक उसे खत न लिखे।

शाम को दिल में खदशा<sup>28</sup> लिए जब वह घर पहुँचा तो उसकी बीवी ने उससे शारदा के मुताल्लिक पुछा।

उसने कहा ''अर्सा हुआ, मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था मेरा दोस्त शारदा को जानता था और वही प्लेटफार्म पर उसमे तआरूफ हुआ था शारदा को मुसब्बिरी का शौक है ''

बात आई-गई हो गई—चंद दिन बाद उसने शारदा को एक दोस्त का पता भेज दिया, और फिर शारदा के खत आना शुरू हो गए।

मैरीना होटल के उस मैले और तीन तरफ से खुले कमरे में उसकी मुलाकाते जिस शारदा से हुई थीं, वह बहुत कम गो थी, लेकिन अब वह बहुत लबे खत लिखती थी। शारदा ने कभी उसके सामने अपनी मुहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन अब उसके खन मुहब्बत के इजहार से पुर होते थे, वहीं गिले-शिकवे, हिजो-फिराक<sup>29</sup> और उसी किस्म की आम बातें, जो इश्किया खतों में होती हैं— नजीर को शारदा से वह मुहब्बत नहीं थी, जिस मुहब्बत का जिक्र अफसानों और नाविलों में अक्सर होता है; उसकी समझ में नहीं आता था कि वह जवाब में क्या लिखवाए; जवाब लिखने का काम उसका एक दोस्त करता था; वह हिंदी में जवाब लिखकर नजीर को सुना देता और नजीर कह देता "ठीक है!" शारदा बंबई आने के लिए बेकरार थी, लेकिन वह मैरीना होटल में करीम के पास नहीं ठहरना चाहती थी। नजीर उसकी रिहाइश का कही और बदोबस्त नहीं कर सकता था कि उन दिनों मकान मिलते ही नहीं थे, उसने किसी और होटल के बारे में सोचा, मगर फिर अपना खयाल रह कर दिया और शारदा को लिखवा दिया कि वह अभी कुछ दिन और इतजार करे।

उन्ही दिनो फिरकावाराना फसाद शुरू हो गए, बँटवारे से पहले की अजीब अफरा-तफरी थी।

नजीर की बीवी ने कहा कि वह लाहौर जाना चाहती है 'मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगी अगर हालात ठीक हो गए तो वापस आ जाऊँगी, वरना आप लाहौर चले आइएगा।''

नजीर ने कुछ दिन तो उसे रोका, मगर जब उसकी बीवी का भाई लाहौर जाने के लिए तैयार हो गया तो वह भी तैयार हो गई, और फिर अपने भाई और बहन के साथ लाहौर चली गई।

वह अब अकेला था—उसने शारदा को सरसरी तौर पर लिखवाया कि वह अब अकेला है। जवाब मे शारदा का तार आया कि वह आ रही है, तार के मज्मून के मुताबिक वह जयपर से चल चुकी थी।

नजीर एक लम्हे के लिए तो सिटिपटाया मगर दूसरे ही लम्हे उसने महसूस किया कि उसका जिस्म बहुत खुशा है, वह शारदा के जिस्म का खुलूस चाहता है, वह फिर वही दिन मॉगता है, जब वह शारदा के साथ चिमटा होता था, सुबह ग्यारह बजे से शाम के सात बजे तक।

उसने सोचा कि अब रुपयों का मसला नहीं होगा, करीम नहीं होगा, होटल नहीं होगा, बस एक नौकर को राजदार बनाना पड़ेगा और नौकर का मुँह बद करने के लिए दस-पद्रह रुपए काफी होगे।

दूसरे रोज सुबह वह स्टेशन पहुँचा, फ्रांटियर मेल आई तो तलाश के बावजूद शारदा उसे न मिली, उसने सोचा कि शायद किसी वजह से वह जयपुर ही मे रुक गई है।

वही स्टेशन पर उसने नाश्ता किया और फिर लोकल ट्रेन पकडकर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया।

वह महालक्ष्मी उतरा करता था-गाडी रुकी तो उसने देखा कि शारदा प्लेटफार्म पर गेट के पास खड़ी है।

उसने जोर से पुकारा "शारदा!"

शारदा ने चौंककर उसकी तरफ देखा "नजीर माहब।"

''त्म यहाँ कहाँ <sup>?</sup>''

"आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं आपके दफ्तर पहुँच गई वहाँ पता चला कि आप अभी नक दफ्तर नहीं आए हैं मैं यहाँ प्लेटफार्म पर आपका इतजार कर रही थी।" शारदा ने शिकायतन कहा। नज़ीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा : ''तुम यही ठहरो मैं अभी दफ्तर से छुट्टी लेकर आता हैं।''

शारदा को एक बेच पर बिठाकर वह जल्दी-जल्दी दफ़्तर पहुँचा, एक अर्जी लिखकर चपरासी के हवाले की और लौटकर शारदा को अपने घर ले चला—रास्ते में दोनों ने कोई बात न की, लेकिन उनके जिस्म आपस में गुफ्तगू करते रहे, एक-दूसरे की तरफ खिचने रहे।

घर पहुँचकर उसने कहा. ''तुम नहा लो, मैं तुम्हारे नाश्ते का बदोबस्त करता हूँ।'' शारदा गुस्लखाने में दाखिल हुई तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसके एक दोस्त की बीवी आई है, वह जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, फिर उसने अलमारी मे से जानीवाकर निकाली; दो के बराबर एक पैग गिलास मे उँडेला और पानी मिलाकर गटागट पी गया—वह उसी होटलवाले ढग से शारदा से इंख्तिलान में चाहता था।

शारदा नहा-धोकर बाहर निकली—वह नाश्ता करने लगी तो नजीर ने नौकर को बहुत दूर बिला वजह एक काम पर भेज दिया।

शारदा इधर-उधर की बेशुमार बाते कर रही थी—नजीर ने महस्स किया, जैसे वह बदल गई है, पहले वह बहुत कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी, अब वह बात-बात पर अपनी महब्बत का इजहार कर रही थी।

नजीर ने मोचा 'यह मुहब्बत क्या है अगर भारदा महब्बत का इजहार न करें तो कितना अच्छा हो मुझे शारदा की ख़ामोशी पसद थी उसकी खामोशी के जीरए मुझ तक बहुत-सी बाते पहुँच जाती थी शारदा को अब जाने क्या हो गया है बाते कर रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि इंश्किया खत पढ़कर मुना रही है

शारदा ने नाश्ता सत्म किया तो नजीर ने एक छोटा पैग तैयार किया और शारदा को पेश किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया।

नज़ीर ने इसरार<sup>31</sup> किया तो उसने तेवरी चढ़ाकर, नाक बद करके पैग अपने अदर उँडेल लिया और मुँह बुरा बनाया—नजीर को अफ़सोस हुआ कि शारदा ने पैग क्यो पी लिया; उसके इसरार पर भी न पिया होता तो अच्छा होता।

उसने इन बारे में गौर करना मुनामिब न समझा और उठकर दरवाजा बद कर दिया; फिर शारदा को गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसके साथ लेट गया: ''तुमने लिखा था कि वह दिन फिर कब आएँगे लो वह दिन फिर आ गए हैं वही दिन, बिल्क रातें भी उन दिनों रातें नहीं होती थीं, सिर्फ दिन होते थे, होटल के मैले-कुचैले दिन यहाँ हर चीज़ उजली है, हर चीज़ साफ़ है होटल का किराया नहीं, करीम नही यहाँ हम अपने मालिक आप हैं '''

शारदा ने अपने फिराक़ की बातें शुरू कर दीं—वह ज़माना उसने कैसे काटा; वही किताबों और अफ़सानोंवाली फ़िज़ूल-फ़िज़ूल बातें; गिले-शिकवे, आहें; रातें तारे गिन-गिनकर काटना।

नज़ीर उठा, उसने एक और पैग पिया और सोचा : 'कौन तारे गिनता है, गिन भी कैसे

मकता है इतने सारे तारो को बिलकुल फिजुल बात है, बेहदा और बकवाम

मोचते-सोचते उसने शारदा की तरफ देखा और उसे अपने साथ लगा लिया—बिस्तर उजला था, शारदा उजली थी, वह खद उजला था, कमरे की फ़जा भी उजली थी, लेकिन उसके दिलो-दिमाग पर वह कैंफियन नारी नहीं हो पा रही थी, जो मैरीना होटल के गलीज कमरे में लोहे की चारपाई पर शारदा की कर्वन े में नारी हो जाती थी।

नजीर ने फिर सोचा कि शायद उसने कम पी है – उसने एक और पैग बनाया और एक ही जर अे  $^{11}$  में खत्म करके शारदा के साथ लंट गया ।

शारदा ने फिर वहीं लाख मतंबा कहीं हुई बाते शरू कर दी, वहीं हिज़ो-फिराक की बाते, वहीं शिले-शिकव—नजीर उकता गया और उस उकताहट ने उसके जिस्म का कद कर दिया, उसने महसस किया कि शारदा की सान घिसकर बेकार हा गई है, वह अब उसके जिस्म के जज्बात तेज नहीं कर सकती।

उसने बड़ी म्णिकल से खद को अपनी सांच से अलग किया, बड़ी म्णिकल से शारदा की बाते न सनी-काफी देर के बाद वह शारदा के जिस्म से उलझ सका।

जब वह फारिंग हुआ तो उसका जी चाहा कि टैक्सी पकडे और अपने घर चला जाए. अपनी बीवी के पास, मगर जब उसने सोचा कि वह अपने घर में है और उसकी बीवी लाहौर में है तो वह दिल ही दिल में बहुत झुझलाया—फिर उसके मन में यह स्वाहिश पैटा हुई कि उसका घर होटल बन जाए, वह दस रूपए कमर के दे, पचास रूपए करीम को दे और चला जाए।

शारदा के जिस्स का खुलूस बदस्तृर बरकरार था, सगर वह फजा नहीं थी, वह सौदा नहीं था, वह गिलाजत<sup>34</sup> नहीं थी, वह सब चीजे मिलकर जो एक माहौल बनाती थी, वह माहौल नहीं था; वह खुद नहीं था—वह अपने घर में था; घर में उस बिस्तर पर था, जिस पर उसकी बीवी उसके साथ सोती थी।

घर और बीवी, होटल और शारदा, घर और शारदा, उसकी समझ में कुछ न आ रहा था कि मामला क्या है—कभी वह सोचता कि जानीवाकर ख़राब थी, कभी वह सोचता कि शारदा ने इल्तिफात<sup>35</sup> नहीं बरता; कभी वह खयाल करता कि शारदा खामोश रहती तो सब ठीक रहता; फिर वह सोचता कि शारदा इतने दिनों के बाद मिली है, उसे दिल की भडास तो निकालना ही थी, एक-दो दिन में ठीक हो जाएगी, वहीं पुरानी शारदा बन जाएगी।

पंद्रह दिन गुजर गए, मगर नजीर को शारदा, वह पुरानी होटलवाली शारदा महसूस न हुई।

शारदा की बच्ची मुन्नी जथपुर मे थी; होटलवाले दिनों में मुन्नी उसके साथ होती थी—नज़ीर मुन्नी के ज़ुकाम के लिए, उसकी फ़्रीसयों के लिए, उसके गले के लिए दवाएँ मैंगवाया करता था; अब ऐसा कुछ न था, शारदा अकेली थी; और वह शारदा को और उसकी मुन्नी को बिलकुल एक समझता था—उन दिनों एक बार शारदा की दूध से भरी हुई छातियों पर दबाव पड़ने के बायस नजीर के बालों भरे सीने पर दूध के कई कृतरे चिमट गए

थे और उसने एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की थी, उसने सोचा था 'माँ बनना कितना अच्छा है और यह दूध मर्दों में कितनी बड़ी कमी है कि वह खा-पीकर सबकुछ हजम कर जाते हैं औरने खाती हैं और खिलाती हैं किसी को पालना, अपने बच्चे ही को सही, कितनी शानदार चीज है 'मुन्नी शारदा के साथ नहीं थी और शारदा नामुकम्मल थी, उसकी छातियाँ भी नामुकम्मल थी, अब उनमें दूध नहीं था, वह सफेद-सफेद आबे-हयात—वह शारदा को अपने मीने के साथ भीचना था तो वह उसको मना नहीं करती थी, शारदा अब वह शारदा को जपने मीने के बाद उसका जिस्मानी खुलूस और तेज हो गया था; अब वह बहानी तौर पर भी उसे चाहनी थी, लेकिन नजीर को महसूस होता था कि शारदा में अब वह पहली-सी किशश, या जो कुछ भी उन दिनों इसमें था, अब नहीं रहा था।

लगातार पद्रह दिन शारदा के साथ गुजारने के बाद नजीर इस नतीजे पर पहुँचा कि दफ्तर से पद्रह दिन की गैरहाजिरी बहुत काफी है—उसने दफ्तर जाना शरू कर दिया।

वह मुबह दफ्तर जाता और शाम को लौटता—शारदा ने बिलकुल बीवियों की तरह उमकी खिद्मत शुरू कर दी, बाजार में ऊन खरीदकर उसके लिए एक स्वेटर बुन दिया, शाम को वह दफ्तर में आता तो उसके लिए सोडे रखे होते; बर्फ से थर्मस भरी होती; सुबह शेव का सामान मेज पर रखा होता; गुस्लखाने में गरम पानी पडा होता—वह खुद झाड़ू देती; खुद घर माफ करती—वह और भी ज्यादा उकता गया।

रात को वह और शारदा इकट्ठे सोते थे; मगर अब उसने इस बहाने कि वह कुछ सोच रहा है, कुछ सोचना चाहता है, अलग सोना शुरू कर दिया।

उसकी उलझन और बढ़ गई—शारदा गहरी नीद मो जाती और वह जागता रहता और सोचता रहता कि यह सबकुछ अिखर है क्या; शारदा अिखर यहाँ क्यों है; मैरीना होटल मे शारदा के साथ चंद दिन बड़े अच्छे गुजरे हैं, मगर अब वह उसके साथ क्यो चिमट गई है, आिखर इसका अंजाम क्या होगा; मुहब्बत वगैरह सब बकवास है; वह जो एक बात उनके बीच थी, अब नहीं रही है, और अब शारदा को जयपुर लौट जाना चाहिए—उकताहट और उलझन का एहसास कुछ दिनों के बाद गुनाह के एहसास में तब्दील हो गया; गुनाह वह मैरीना होटल में करता रहा था और शादी से पहले भी उसने ऐसे बेशुमार गुनाह किए थे, मगर उसको महसूस तक न हुआ था, अब उसने बड़ी शिइत से महसूस करना शुरू कर दिया कि वह अपनी बीवी के साथ दगा कर रहा है, अपनी सादा लोह 36 बीवी के साथ, जिसको उसने शारदा के खत के सिलसिले में चकमा दिया था—शारदा और भी ज्याद। बेकिशश हो गई।

वह शारदा के साथ रूखा बर्ताव करने लगा, मगर शारदा के इल्तिफ़ात में कोई फ़र्क़ न आया—वह सिर्फ़ इतना जानती थी कि आर्टिस्ट लोग मौजी होते हैं, इसलिए वह नज़ीर की बोइल्निफ़ाती का गिला नहीं करती थी।

पूरा एक महीना बीत गया-नज़ीर ने जब दिनों का हिसाब किया तो उसको बहुत

उलझन हुई 'यह औरत क्या पूरा एक महीना यहाँ इस घर मे रही है मैं किस कदर जलील आदमी हूँ जैसे इस औरत के बिना मेरी जिंदगी अजीरन <sup>37</sup> है मैं कितना बड़ा फ्रांड हूँ मैं क्यो उससे साफ-साफ नहीं कह देता कि अब मुझे कोई लगाव नहीं रहा है क्या मुझे लगाव नहीं रहा, या उसमें अब वह पहली-सी बात नहीं रही?

वह मोचता, मगर उसे कोई जवाब न मिलता—उसके जेहन मे एक अजीब अफरा-तफरी फैली हुई थी, जब कभी इख़्लािकयात <sup>18</sup> का सवाल उसके दिमाग़ में गूँजता, बीवी मे दगाबाजी का एहमाम उस पर गालिब हो जाता—कुछ दिन और गुजरे तो यह एहमास और भी ज्यादा शदीद हो गया और उसे खुद अपने-आपसे नफरत होने लगी 'मैं बहुत ज़लील हूँ यह औरत मेरी दूसरी बीवी क्यो बन गई है यह क्यो मेरे साथ चिपक गई है वह जो कछ करती है, सब बनावट है वह मुझे इस बनावट में मेरी बीवी मे जुदा करना चाहती है

उसकी नजरों में शारदा और गिर गई और उसका स्लूक और ज्यादा रूखा हो गया। नजीर के रूखेपन को देखकर शारदा बहुत ज्यादा मुलायम हो गई—उसने नजीर के हर आरामो-आसाइश का खयाल रखना शुरू कर दिया।

नजीर को शारदा के रवेये में बहुत ज्यादा उलझन होने लगी और वह शारदा में बेहद नफरत करने लगा।

एक दिन उसकी जेब खाली थी, बैंक से रूपए निकलवाने उसको याद नहीं रहे थे, तबीयत खराब होने के सबब जब वह बहुत देर से दफ्तर जाने लगा तो शारदा ने उसे कुछ कहना चाहा, वह शारदा पर बरस पडा "बकवास करने की कोई जरूरत नहीं मैं ठीक हूँ बैंक से रूपया निकलवाना भूल गया हूँ और मेरे मारे सिगरेट खटम हो गए हैं "

दफ्तर के पास की दूकान से उसको गोल्ड फ्लैक का डिब्बा मिला; यह सिगरेट उसको पसद नहीं थे, मगर उधार मिल गए थे; उसने दो-तीन सिगरेट मजबूरन पिए—शाम को घर आया तो उसने देखा कि तिपाई पर उसके मनभाते मिगरेटो का डिब्बा पडा हुआ है—उसने खयाल किया कि खाली होगा; फिर सोचा, शायद एक-दो सिगरेट पडे हो, डिब्बा खोलकर देखा तो भरा हआ पाया।

उसने शारदा से पूछा : "यह डिब्बा कहाँ से आया ?"

शारदा ने मुसकराकर जवाब दिया : "अदर अलमारी मे पडा था।"

नज़ीर ने कुछ न कहा, उसने सोचा कि शायद उसने कभी डिब्बा खोलकर अदर अलमारी में रख दिया था और फिर भूल गया था; लेकिन दूसरे दिन फिर तिपाई पर एक सालिम डिब्बा मौजूद था—उसने जब शारदा से इस डिब्बे की बाबत पूछा तो उसने मुसकराकर वही जवाब दिया: "अंदर अलमारी में पडा था।"

नज़ीर ने बड़े गुस्से के साथ कहा: ''शारदा, तुम बकवास करती हो तुम्हारी यह हरकतें मुझे पसद नहीं मैं अपनी चीज़ें ख़ुद ख़रीद सकता हूँ मैं भिखारी नहीं हूँ कि तुम हर रोज मेरे लिए सिगरेट खरीदा करो ''

शारदा ने बड़े प्यार से कहा ''आप भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने दो मर्तबा गुस्ताखी की।''

नजीर ने और ज्यादा गुस्से से कहा ''मेरा दिमाग खराब है और मुझे यह गुस्ताखी पमद नहीं।''

शारदा का लहुजा बहुत ही मुलायम हो गया "मैं आपसे माफी माँगती हूँ।"

एक लहजे के लिए नजीर ने सोचा कि शारदा की कोई गलती नहीं है, उसे तो आगे बढ़कर शारदा का मुँह चूम लेना चाहिए कि वह उसका इतना खयाल रखती है, लेकिन फौरन ही उसको अपनी बीवी और घर का खयाल आ गया कि वह दगा कर रहा है, उसने शारदा से बड़े नफरत भरे लहजे में कहा ''बकवास न करो मेरा खयाल है कि मैं कल तुम्हे यहाँ से रवाना कर दूँ जितने रुपए तुम्हे दरकार होगे, मैं कल सुबह दे दूँगा '' उसके दिल का बोझ हल्का तो हो गया, मगर उसने महसूस किया कि वह बड़ा कमीना और रजील है।

शारदा ने कुछ न कहा।

रात को नजीर की हिचकिचाहट के बावजूद शारदा उसके माथ ही मोई—वह मारी रात नजीर को प्यार करती रही।

नजीर तमाम रात उलझन में रहा, मगर उसने अपनी उलझन का कोई इजहार न किया।

सुबह नाश्ते में बेशुमार लंजीज चीजे मौजूद थी—नजीर ने शारदा से कोई बात न की नाश्ते से फारिंग होकर वह सीधा बैंक पहुँचा।

बैंक जाने से पहले उसने शारदा से सिर्फ इतना कहा था ''मैं बैंक जा रहा हूँ थोडी देर मे वापिस आ जाऊँगा।''

बैंक की वह शाख, जिसमें उसका रुपया जमा था, बिलकुल नजदीक थी –वह दो सौ रुपए निकलवाकर फौरन ही वापस आ गया।

उसने सोचा था कि वह दो सौ रूपए शारदा के हवाले कर देगा और टिकट वगैरह दिलवाकर उसे रुख्सत कर देगा।

जब वह घर पहुँचा तो उसके नौकर ने, जिसे वह इस तमाम अर्से मे तकरीबन भूल चका था, कहा ''वह चली मई हैं ''

उसने पूछा "कहाँ?"

नौकर ने कहा ''जी, मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा अपना ट्रक और बिस्तर वह साथ ले गई हैं।''

वह बुझे-बुझे दिल के साथ अदर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तिपाई पर उसके पसदीदा सिगरेटों का डिब्बा पडा है, भरा हुआ।

I याददाश्त, स्मरणशक्ति; 2 क्षमा, 3 टूटी-फूटी, 4 बेढब-सा, 5 वारो ओर 6 नशाय्क्त,

<sup>7</sup> हिरनी-जैसी आँख, 8 वशीभूत, 9 क्रोधयुक्त, 10 सक्षिप्त में 11 कोधयक्त, 12 आकर्षित,

<sup>13</sup> पीडित, 14 सतुष्ट, 15 गत, 16 चिंता, 17 अपनत्व, 18 अधिक बोलनेवाली, 19 रखना,

<sup>20</sup> दापत्य, 21 तीब, 22 सयोगवश, 23 कर्जदार, 24 अपनत्व, स्नेह, 25 मूर्गि, 26 स्पर्श

<sup>27</sup> चित्रकार, 28 शका, 29 वियोग, 30 मिलन 31 प्रार्थना, 32 मार्माप्य, 33 र्ष्ट, 34 गढगी,

<sup>35</sup> ध्यान देना, 36. सीधी-सादी, 17 दभर 38 नैतिकता।

## फ़ोभा बाई

हैदराबाद से शहाब आया तो बाबे सैंट्रल के प्लेटफार्म पर पहला कदम रखते ही उसने हनीफ से कहा ''देखो, आज शाम को वह मामला जरूर होगा वर्ना याद रखो, मैं फौरन वापिस चला जाऊँगा ।''

हनीफ को मालूम था कि वह मामला क्या है—शाम को उसने टैक्सी ली, शहाब को साथ लिया, ग्रांट रोड के नाके पर एक दलाल को बुलाया और उससे कहा ''मेरे दोस्त हैदराबाद से आए हैंं उनके लिए एक अच्छी-सी छोकरी चाहिए '''

दलाल ने अपने कान में उडसी हुई बीडी निकाली और उसको होठो मे दबाकर कहा ''दक्कनी चलेगी ?''

हनीफ ने शहाब की तरफ सवालिया नजरो से देखा।

शहाब ने कहा ''नही भाई मुझे कोई मुसलमान छोकरी चाहिए।''

''मुसलमान ?''दलाल ने बीडी को चूसा ''अच्छा चलिए '''यह कहकर वह टैक्सी की अगली निशस्त<sup>।</sup> पर बैठ गया और उसने डाइवर में कछ कहा।

टैक्सी म्टार्ट हुई और मुख़्तलिफ बाजारों से होती हुई फोरजट स्ट्रीट की साथवाली गली में दाखिल हुई—यह गली एक पहाडी पर थी, बहुत ऊँचान थी, ड्राइवर ने टैक्सी को फर्स्ट गेयर में डाला तो हनीफ को महसूस हुआ कि टैक्सी रास्ते ही में रुककर पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगी; मंगर ऐसा न हुआ—दलाल ने ड्राइवर को ऊँचान के ऐन आखिरी सिरं पर, जहाँ चौक-सा था, रुकने के लिए कहा।

हनीफ उस तरफ कभी नही आया था।

एक ऊँची पहाडी थी, जिसके दाएँ तरफ एकदम ढलान थी—जिस बिल्डिंग में दलाल दाखिल हुआ वह दो मीजला थी, हालाँकि दूसरी तरफ की बिल्डिंगें सबकी-सब चार मिजला थी, हनीफ को बाद में मालूम हुआ कि ढलान के बायस उस बिल्डिंग की तीन मिजले नीचे थी, और उन तक लिएट जाती थी।

शहाब और हनीफ, दोनो, सामोश बैठं रहे—रास्ते में दलाल ने उस लडकी की बहुत तारीफ की थी: उसने कहा था. बड़े अच्छे सानदान की लडकी है। स्पेशल तौर पर आपके लिए निकाल रहा हैं।

दानों साच रहे थे कि वह लड़की कैसी होगी, जो स्पेशल तौर पर उनके लिए निकाली जा रही है। थोडी देर के बाद दलाल नमुदार हुआ-वह अकेला था।

ड्राइवर ने उसने कहा ''गाडी वापम करो।'' यह कहकर वह अगली सीट पर बैठ गया। टैक्सी एक चक्कर लेकर मुडी, तीन-चार बिल्डिंगों के बाद उसने ड्राइवर में कहा ' ''यहाँ रोक लो !'' फिर वह हनीफ में मुखातिब हुआ ''आ रही है पूछ रही थी, कैसे आदमी हैं ? मैंने कहा, नवर वन ।''

दस-पद्रह मिनट के बाद एकदम टैक्सी का पिछला बायाँ दरवाजा खोलकर एक औरत हनीफ के साथ बैठ गई।

रात का वक्त था और गर्ला मे रोशनी कम थी शहाब और हनीफ, दोनो, उस औरत को अच्छी तरह देख न सके।

पिछली निशस्त पर बैठते ही उम औरत ने ड्राइवर से कहा ''चलो।'' टैक्सी तेजी से नीचे उतरने लगी।

हनीफ़ के पास ऐसी कोई जगह न थी, जहाँ वह मामला हो सकता, इसलिए, जैसा कि तय पाया था, वह डॉक्टर खान की तरफ हो लिए।

डॉक्टर खान मिलिट्री हॉम्पिटल मे मुत्रऐयिन<sup>2</sup> थे और हॉस्पिटल ही मे उसको दो रिहाइशी कमरे मिले हुए थे—शहाब ने बबई पहुँचते ही डॉक्टर खान को फोन कर दिया था कि वह रात को हनीफ के साथ आएगा और मामला उनके साथ होगा।

टैक्सी मिलिट्री हॉस्पिटल पहुँची —दलाल रास्ते ही मे सौ रूपण् लेकर ग्राट पर उतर गया था।

गस्ते मे शहाब और हनीफ उस औरत को अच्छी तरह देख न सके थे, और न उनके बीच कोई खास बाते हुई थी। शहाब ने जब अपने ठेठ हैदराबादी लहजे मे उस औरत मे पृछा था 'आपकाद इस्मे-गिरामी<sup>3</sup> ?' तो उस औरत ने कहा था 'फोभा बाई!'—हनीफ सोचता रह गया था 'फोभा बाई? यह कैसा नाम है।'

डॉक्टर खान उनका इतजार कर रहा था—सबसे पहले शराब कमरे में दाखिल हुआ—दोनो गर्ने मिले और दोनो ने एक-दूसरे को खूब गालिया दी।

डॉक्टर खान ने जब एक जवान औरत को दरवाजे में खडा देखा तो एकदम ख़ामोश हो गया; फिर उसने कहा ''आइए-आइए '' उसने अपने सीने पर हाथ रखा ''मैं डॉक्टर खान हॅ और आप?'' उसने शहाब की तरफ देखा।

शहाब ने उस औरत की तरफ देखा-औरत ने कहा 'फोभा बाई।''

डॉक्टर खान ने बढकर उस औरत में हाथ मिलाया ''आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।''

फोभा बाई मुसकराई ''मुझे भी खुफी हुई।'' शहाब और हनीफ ने एक-दुसरे की तरफ देखा।

डॉक्टर खान ने दरवाजा बद कर दिया और अपने दोस्तो से कहा .''आप दूसरे कमरे में चले जाइए मुझे यहाँ कुछ काम करना है।''

शहाब ने जब फोभा बाई से कहा : ''चिलए'' तो फोभा बाई ने डॉक्टर खान का हाथ

पकड लिया "नहीं, आप भी तफरीफ लाइए।"

"आप तशरीफ ले चिलिए, मैं अभी आता हूँ।" डॉक्टर खान ने अपना हाथ छुडा लिया।

शहाब, हनीफ और फोभा बाई अदर दूसरे कमरे में चले गए।

थोडी-सी गुफ्तुगू के बाद शहाब और हनीफ को मालूम हो गया कि फोभा बाई की जबान मोटी है, वह सीन और शीन अदा नहीं कर सकती, सीन और शीन के बदले उसके मुँह से फे निकलती है, सीन और शीन की जगह फे की अदाइगी ने उसे शोभा बाई से फोभा बाई बना दिया है—कुछ देर और बाते करने के बाद उनको पता चला कि शोभा भी उसका असली नाम नहीं है, वह मुसलमान है और जयपुर उसका वतन है, चार साल हुए, वह भागकर बबई चली आई थी—इससे ज्यादा, दोनो दोस्त, फोभा बाई के बारे में न जान सके।

शोभा बाई मामूली शक्लो-सूरत की थी—औंखे बडी नही थी, नाक खुश वजह थी, बालाई होठ के ऐन दरिमयान एक छोटे-से जख्म का निशान था जब वह बात करती तो यह निशान थोडा-सा फैल जाता—शोभा बाई ने गले मे जडाऊ नैकलेस पहना हुआ था और उसके दोनो हाथो मे सोने की चुडियाँ थी।

बहुत ही बातूनी औरत थी —थोडी ही देर में उसने इधर-उधर की बातें शुरू कर दी। हनीफ और शहाब सिर्फ 'ह हाँ' करते रहे।

फिर शोभा बाई ने दोनो दोस्तो के बारे में पूछना शुरू कर दिया – वह क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं उम्र कितनी है, फादीफुदा हैं या गैर फादीफुदा, हनीफ इतना दुबला क्यो है फहाब ने दो मफनूई दाँत क्यों लगवा रखे ह अगर वह गोफ्तखोरा है तो डॉक्टर खान से इलाज क्यों नहीं करवाता. फरमाता क्यों है. फेर क्यों नहीं गाता ।

शहाब ने शोभा को कई शेर सुनाए और शोभा ने बडे जोरो की दाद दी। जब शहाब ने यह शेर सुनाया

खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियाँ हैं।

तो शोभा उछल पडी।

वाह जनाब वाह बहुत अच्छा फेर है उठती जवानियाँ हैं वाह वा ।'' फिर शोभा ने बेशुमार शेर सुनाए, बिलकृल बेजोड, बेतुके, जिनका सिर था न पैर । शेर सुनाकर उसने शहाब से पूछा ''फहाब फाहब, मजा आया आपको ?''

शहाब ने जवाब दिया "बहुत।"

शोभा ने शरमाकर कहा 'यह फर मेरे हैं मुझे फायरी का बहुत फौक हैं।'' शहाब और हनीफ, दोनो ने एक-दूसरे की तरफ देखा और मुसकरा दिए। इसक बाद शोभा ने एक सही शेर मुनाया

कंभी तो मेरे दर्दे-दिल की खबर ले मेरे दर्द फे आफना होनेवाले। हनीफ़ यह शोर कई बार स्न च्का था और शायद कहीं पढ़ भी चुका था।

शोभा ने कहा: "हनीफ फाहब, यह फेर भी मेरा है।"

हनीफ़ ने ख़ुब दाद दी:" "माफाल्ला, आप तो कमाल करती हैं।"

शोभा चौंकी: "माफ कीजिएगा मेरी जुबान में तो कुछ खराबी है, लेकिन आपने क्यों माफाल्लाह के बदले माफाल्लाह कहा?"

हनीफ और शहाब, दोनों बेइस्तियार हँम पडे-भोभा भी हँमने लगी।

इतने में डॉक्टर ख़ान आ गया—उसने अंदर दािखल होते ही शोभा से कहा ''क्यो जनाब, इतनी हँसी किस बात पर आ रही है ?''

ज्यादा हैंसने की बायस शोभा की आँखों में औस आ गए थे—उसन रूमाल से ऑस पोछे और डॉक्टर खान से कहा: ''एक ऐफी बात हुई कि हम फब हँफ पड़े।

डॉक्टर खान ने हँसना शुरू कर दिया।

शोभा ने कहा: ''आइए बैठिए '' चारपाई के एक तरफ सरककर उसने डॉक्टर खान का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया।

फिर शेरो-शाइरी शुरू हो गई-शोभा ने लबी-लबी चार बेतकी गजले मुनाई और मबने दाद दी।

अब शहाब उकता गया-वह मामला चाहता था।

शहाब के बदलते हुए तेवर देखकर हनीफ भाँप गया--उसने कहा "अच्छा भई शहाब, मैं रुख़्सत चाहता हूँ इशाअल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी।"

हनीफ कुर्सी पर से उठा तो शोभा ने उसका हाथ पकड लिया ं नहीं, आप नहीं जा फकते।''

हनीफ ने जवाब दिया "मैं माजरत<sup>5</sup> चाहता हूँ बीवी मेरा इतजार कर रही होगी।"
"ओह ! लेकिन नहीं आप थोडी देर और जरूर बैठे, अभी तो फिर्फ ग्यारह बजे हैं "शोभा ने इसखर किया।

शहाब ने एक जम्हाई ली: "बहुत वक्त हो गया है।"

शोभा ने मुसकराकर शहाब की तरफ देखा "मैं फारी रात आपके पाफ हूँ " शहाब का तकदुद्र दर हो गया।

हनीफ थोडी देर और बैठा, फिर रुख्सत लेकर चला आया।

दूसरे रोज मुबह नौ बजे के करीब शहाब आया और उसने रात की बात सुनाई ''अजीबो-गरीब औरत है यह फोभा बाई उसके पेट पर बालिश्त भर ऑपरेशन का निशान है रात कहने लगी कि वह एक लकडीवाले सेठ की दाशता गी, मेठ ने उसे एक फिल्म कंपनी खोल दी थी, चेकों पर उसी के दस्तखत होते थे, सेठ ने उसे एक मोटर ले दी थी, जो अब तक मौजूद है; बहुत-से नौकर-चाकर थे लकडीवाला मेठ उससे बेहद मुहब्बत करता था जब उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था तो सेठ ने एक हज़ार रूपया खैरात के तौर पर यतीमखाने को दिया था ''

हनीफ ने पूछा : "लकडीवाला सेठ अब कहाँ है ?"

शहाब ने जवाब दिया: "दूसरी दुनिया में टाल खोले बेंठा है "ख़ूब औरत है यह फोभा बाई जमकर मामला हुआ मैं सोने लगा तो वह दूसरे कमरे में डॉक्टर ख़ान के साथ लेट गई मुबह पाँच बजे डॉक्टर ख़ान ने कहा: 'शोभा, सुबह हो रही है, अब जाओ 'शोभा ने कहा: 'अच्छा मैं जाती हूँ लेकिन मेरे यह जेवर तुम अपने पाफ रख लो मैं अकेली इनके फाथ बाहर नहीं निकलती ''

हनीफ़ ने पूछा: ''और डॉक्टर खान ने जे़वर रख लिए ?''

शहाब ने सिर हिलाया ''हाँ हमारा खयाल था कि नक़ली हैं ''मगर जब दिन की रोशनी में देखे तो असली निकले।''

"और वह चली गई?"

''हाँ चली गइ ेयह कहकर कि वह किसी रोज आकर अपने जेवर वापफ ले जाएगी!''

''शहाब, यह तुमने बडे अचभे की बात सुनाई '''

''खुदा की कसम, यह हकीकत है '' शहाब ने सिगरेट सुलगाया ''इसीलिए तो मैंने कहा कि अजीबो-गरीब औरत है यह फोभा बाई!''

हनीफ ने पूछा "वैस औरत कैसी है ?"

शहाब ने कहा ं यह तम डॉक्टर खान से पछना वह एक्सपर्ट है।"

शाम को दोनो दोम्त डॉक्टर खान से मिले –जेवर डॉक्टर खान के पास महफूज थे। डाक्टर खान ने कहा ं मेरा ख्याल है, शोभा किसी दिमागी सद्मे का शिकार है।'' शहाब न पूछा ं'तुम्हारा मतलब है, पागल है?''

डॉक्टर खान ने कहा ं नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग यकीनन नार्मल नहीं है बेहद मुख्लिस<sup>8</sup> औरत है एक लडका है उसका जयपुर में उसको बराबर दों सौ रूपए माहवार भेजती है हर तीसर महीने उससे मिलने जाती है जयपुर पहुँचते ही बुकों ओढ़ लेती है कि वहाँ उसे परदा करना पड़ता है

हनीफ ने कहा ंयह त्मने कैसे समझा कि उसका दिमाग नार्मल नहीं ?''

डॉक्टर खान ने जवाब दिया ''भई, यह मेरा खयाल है नार्मल औरत होती तो अपने डेढ़-दो हजार क जेवर एक अजनबी के पास क्यो छोड जाती फिर उसको मॉर्फिया के इजेक्शन लने की भी आदत है।''

शहाब न पछा "क्या यह नशा होता है एक किस्म का?"

डॉक्टर ने जवाब दिया ' 'बहुत ही स्तरनाक किस्म का शराब से भी बदतर ' ' ''इसकी आदत कैसे पड गई उसे ?'' शहाब ने मेज पर से पेपरवेट उठाकर दबात पर रख दिया।

''मेरा खयाल है, उसका ऑपरेशन बिगड गया था और शिव्दत के दर्द का एहसास कम करने के लिए डॉक्टर उसे मॉर्फिया का इजेक्शन देते रहे थे, तकरीबन दो महीने तक बस यूँ आदत पड गई होगी।'' फिर डॉक्टर खान ने मॉर्फिया और उसके खतरनाक असरात पर एक लैक्चर-सा शुरू कर दिया। एक हफ्ता गुजर गया और शोभा न आई । शहाब वापस हैदराबाद चला गया ।

एक दिन डॉक्टर खान जेवर लेकर हनीफ के पास पहुँचा "चलो दे आएँ!"

दोनों ने ग्राट रोड के नाके के पास उस दलाल को बहुत तलाश किया, ो शोभा का शहाब और हनीफ के पास लाया था, मगर वह न मिला। हनीफ को इतना मालूम था कि गली कौन-सी है और बिल्डिंग कौन-सी है।

डॉक्टर खान ने कहा ''इतना काफी है हम पता लगा लेगे यह जेवर मैं अब और अपने पास नहीं रख सकता चोरी हो गए तो क्या करूँगा वह तो अजीब बेपरवाह औरत है।''

दोनो टैक्सी मे उसी बिल्डिंग के पास पहुँच गए —हनीफ ने बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और डॉक्टर खान से कहा ''तुम जाकर तलाश करो उसे में नही जाऊँगा ।'

डॉक्टर खान अकेला उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया—उसने एक-दो आदिमयों से शोभा के बारे में पूछा, मगर किसी को कुछ पता न था।

जब लिफ्ट नीचे से ऊपर आई तो किसी होटल का एक छोकरा प्यालियाँ उठाए बाहर निकला—डॉक्टर खान ने छोकरे से पूछा तो उसने बताया कि वह भवसे निचली मंजिल के आखिरी फ्लैट में चला जाए।

लिफ्ट के जरिए डॉक्टर खान नीचे पहुँचा और फिर उसने आखिरी फ्लैट की घटी बजाई—थोडी देर के बाद एक बढ़िया ने दरवाजा स्रोला।

डॉक्टर खान ने पूछा "शोभा बाई हैं ?"

ब्ढिया ने जवाब दिया ''हाँ, हैं!''

डॉक्टर खान ने कहा ' जाओ उनसे कहो, डॉक्टर खान आए हैं।

अदर से शोभा की आवाज आई "आइए डॉक्टर फाहब, आ जाइए।

डॉक्टर खान अदर दाखिल हुआ —छोटा-सा ड्राइगरूम था चमकीले फर्नीचर से भरा हुआ, फर्श पर कालीन बिछा हुआ था।

बुढ़िया दूसरे कमरे में चली गई तो शोभा की आवाज आई 'डॉक्टर फाहब, अदर आ जाइए मैं बाहर नहीं आ फकती।''

डॉक्टर खान दूसरे कमरे में दाखिल हुआ-शोभा चादर ओढ़े लेटी हुई थी। डॉक्टर खान ने पछा ''क्या बात है ?''

शोभा मुसकराई "कुछ नही डॉक्टर फाहब तेल मालिफ करवा रही थी।"

डॉक्टर खान पलग के पास ही कुर्सी पर बैठ गया—उसने जेब से हमाल में बँध हए जेवर निकाले और फिर हमाल खोलकर पलग पर रख दिए ''भई कब तक मै तुम्हारे इन जेवरों की हिफ़ाजत करता रहूँगा तुम तो ऐसी गई कि फिर हमारी तरफ का रुख तक न किया!''

शोभा हँसी ''मुझे बहुत काम थे लेकिन आपने क्यो तकलीफ की मैं खुद आके ले जाती ''फिर उसने बढ़िया से कहा ''चाय मैंगवाओ डॉक्टर फाइब के लिए।'' डॉक्टर खान ने कहा "नही, मुझे अब जाना है।"

''कहाँ?''

''हॉस्पिटल ।''

''टैक्फी मे आ आए हैं आप ?''

''हौं । '

''बाहर खडी है <sup>?</sup>''

डॉक्टर खान ने सिर के इशारे से 'हाँ' की।

''तो आप चिलए मैं अभी आती हूँ।''यह कहकर शोभा ने जेवर तिकए के नीचे रख दिए और रूमाल डॉक्टर खान को दे दिया।

डॉक्टर खान गली में हनीफ के पास पहुँचा तो हनीफ ने पूछा ''मिल गई ?'' डॉक्टर खान मसकराया ''मिल गई आ रही है!''

पद्रह-बीस मिनट व बाद शोभा ने टैक्सी का दरदाजा खोला और अदर बैठ गई। फिर डॉक्टर खान वे कमरे में दर तक फिजूल किस्म की शेरबाजी होती रही—शोभा ने हिंजो-विसाल<sup>9</sup> और इश्को-महब्बत के बेशुमार आमियाना<sup>10</sup> अशआर सुनाए और अपने नाम से मनसब किए।

डॉक्टर खान और हनीफ ने खुब दाद दी।

शोभा बहत खश हुई "याकुब फेठ घटो मुझसे फे'र फ्ना करते थे।"

याकृब फेठ वही लकडीवाला सेठ था, जिसने शोभा के लिए एक फिल्म कपनी खोली थी। डॉक्टर खान और हनीफ हँस पडे—शोभा भी हँसने लगी।

बस डॉक्टर खान और शोभा की दोस्ती हो गई—शुरू-शुरू में नो वह हफ्ते में दो बार आनी थी, फिर करीब-करीब हर रोज आने लगी; रात को आती, सुबह सबेरे चली जाती, बिला नागा मॉफिया का इजेक्शन लेती, डॉक्टर खान इजेक्शन लगाने से पहले उसके बाज़् पर बेहिस करनेवाली दवा लगाता, शोभा को यह ठडी-ठडी चीज बहुत पसद थी।

तीन महीन गुजरे तो शोभा अपने लडके से मिलने जयपुर जाने के लिए तैयार हो गई—उसने अपनी मोटर डॉक्टर खान के हवाले कर दी कि वह उसकी गैर मौजूदगी मे माटर का ध्यान रखे।

डॉक्टर खान उसे स्टेशन तक छोड़ने गया; देर तक दोनो एक-दूसरे से बाते करते रहे। गाडी चलने लगी तो शोभा ने एकदम डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा ''मुझे क्यो एकदम ऐफा लगा है कि कुछ होनेवाला है।''

डॉक्टर खान न कहा "क्या होनेवाला है ?"

शोभा के चेहर से वहशत<sup>11</sup> बरसने लगी ''मालूम नहीं मेरा दिल बैठा जा रहा है।'' डॉक्टर खान ने उसे दम-दिलासा दिया—गाडी चल पडी तो दूर तक शोभा का हाथ हिलता रहा।

जयपूर से डॉक्टर खान को शोभा के दो खत मिले कि वह खैरियत से पहुँच गई है और कि जब वह वापस आएगी तो डॉक्टर खान के लिए बहुत-से तोहफे लाएगी। फिर कई दिन के बाद उसका एक पोस्ट कार्ड आया, जिस पर लिखा था

'मेरी अँधेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दीया था, वह कल, ख़ुदा ने बुझा दिया अला हो जसका।'

डॉक्टर ख़ान से पोस्ट कार्ड लेकर हनीफ ने यह अल्फाज पढ़े तो उसकी आँखो में आँसू आ गए—'भला हो उसका' में बेपनाह गम था।

बहुत अर्सा गुजर गया, मगर शोभा का कोई ख़त न आया—िफर एक बरस बीत गया और डॉक्टर खान को शोभा का कोई पता न चला।

शोभा अपनी मोटर डॉक्टर खान के हवाले कर गई थी — डॉक्टर खान उस बिर्लिडग में गया, जिसकी सबसे निचली मज़िल के आख़िरी फ्लैट में वह रहा करती थी; फ्लैट पर अब कोई और ही काबिज था, एक दलाल किस्म का आदमी।

डॉक्टर ख़ान आख़िर थक-हारकर ख़ामोश हो गया—मोटर उसने एक गेराज में रखवा दी। एक दिन हनीफ घबराया हुआ हॉस्पिटल पहुँचा, उसका चेहरा जर्द था। डॉक्टर खान डयटी पर था।

एक तरफ ले जाते हुए हनीफ ने डॉक्टर खान से कहा ''मैंने आज शोभा को देखा !'' डॉक्टर खान ने हनीफ का बाज पकडकर एकदम पछा ''कहाँ ?''

''चौपाटी पर मैं उसे मुश्किल से पहचान सका वह हिड्डयो का एक ढाँचा है '' ''हिड्डियों का ढाँचा ''' डॉक्टर ख़ान की आवाज खोखली थी।

हनीफ ने सर्द आह भरी ''वह शोभा नहीं है, उसका साया है आँखे अदर को धँमी हुई, बाल परेशान और गर्द आलूद '² यूँ चल रही थी, जैसे अपने-आपका घसीट रही हो मेरे पास आई और कहने लगी. 'मुझे पाँच रु.ए दो ' मैं उसे पहचान न सका, मैंने पूछा. 'क्या करोगी पाँच रुपए लेकर—' वह बोली 'मॉफिया का टीका लगवाऊँगी 'एकदम मैंने गौर से उसकी तरफ़ देखा; उसके बालाई होंठ पर ज़ख्म का निशान मौजूद था, मैं चिल्लाया 'शोभा ' उसने थकी हुई वीरान आँखों से मुझे देखा और पूछा 'कौन हो तुम ' मैंने कहा: 'मैं हनीफ़ हूँ ' उसने जवाब दिया: 'मैं किफ़ी हनीफ को नहीं जानती ' मैंने तुम्हारा जिक्न किया, मैंने कहा: 'डॉक्टर खान ने तुम्हे बहुत तलाश किया है, बहुत ढूँढा है ' मेरी बात सुनकर उसके होंठों पर ख़फ़ीफ-सी मुसकराहट पैदा हो गई और वह कहने लगी. 'उफ फे कह दो मत ढूँढ़े मुझे मेरी तरफ देखो मैं इतनी मुद्दत फे अपना खोया हुआ लाल ढूँढ़ रही हूँ यह ढूँढना बिलकुल बेकार है कुछ नहीं मिलता लाओ, पाँच रुपए दो मुझे ' मैंने उसे पाँच रुपए दिए और कहा: 'अपनी मोटर तो ले लो डॉक्टर ख़ान से ' लेकिन वह कमजोर कहक़हे लगाती हुई चली गई ''

डॉक्टर ख़ान ने कहा ''कहाँ ?'' हनीफ़ ने जवाब दिया ''मालूम नही किसी डॉक्टर के पास गई होगी !'' डॉक्टर खान ने बहत तलाश किया मगर शोभा का कुछ पता न चला।

<sup>।</sup> सीट, 2 नियुक्त, 3 शुभनाम, 4 मांसाहारी, 5 क्षमा, 6 उदासी, 7 रखैल: 8 निश्छल। 9 संयोग-वियोग, 10 घटिया शेर; 11. भय, त्रास; 12 ध्ल मे भरे हुए।

## सिराज

नागपाडा पुलिस चौकी के उस तरफ़ जो छोटा-सा बाग है, उसके बिलकुल सामने, ईरानी होटल के बाहर, खंबे के साथ लगकर ढूँडू खडा था—दिन ढले, मुकर्ररा वक्त पर ढूँडू वहाँ पहुँच जाता और सुबह चार बजे तक अपने धधे में मसरूफ रहता।

मालूम नहीं, उसका असली नाम क्या था, मगर सब उसे ढूँडू कहते थे; इस लिहाज से तो यह नाम बहुत मुनासिब था कि उसका काम अपने मुविकक्लो के लिए उनकी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक हर नस्ल और हर रंग की लड़कियाँ ढूँढना था।

वह यह धधा करीब-करीब दस बरस से कर रहा था — इस दौरान में हजारों लडिकयाँ उसके हाथों में गुजर चुकी थी; हर मजहब की, हर नस्त की, हर मिजाज की।

उसका अड्डा शुरू ही से वही रहा था; नागपाडा पुलिस चौकी के उस तरफ, बाग के बिलक्ल सामने, ईरानी होटल के बाहर खंबे के साथ।

वह खबा उसका निशान बन गया था, मुझे तो वह खबा ढूँडू ही मालूम होता था — मैं जब कभी उधर से गुजरता, मेरी नजर उस खबे पर जरूर पडती, जिस पर जगह-जगह चूने और कन्थे से लुथडी हुई उँगलियाँ पोंछी गई थी; मुझे ऐसा लगता कि ढूँडू खडा है और काली कांडी और सेंके की स्पारीवाला पान चबा रहा है।

वह खबा काफी ऊँचा था-ढुँडू भी दराज कृद था !

खबे के ऊपर तारों का जाल-सा बिछा हुआ था, कोई तार दूर तक दौडता चला गया था और दूसरे खंबे के तारों के उलझाव में मदगम हो गया था; कोई तार किसी बिल्डिंग में और कोई तार किसी दूकान में चला गया था, ऐसा लगता था कि उस खंबे की पहुँच दूर-दूर तक है और वह दूसरे खंबों के साथ मिलकर सारे शहर पर छाया हुआ है। उस खंबे के साथ टेलीफोन के महकमे ने एक बक्स लगा रखा था, जिसके जिएए से वक्तन-फवक्तन तो तारों की दुरुस्ती वगैरह की जाँच-पडताल की जाती थी—मैं अक्सर सोचता था कि ढूँडू भी उसी किस्म का एक बक्स है, जो लोगों की जिसी जाँच-पडताल के लिए खबे के साथ लगा रहता है, उसे आसपास के इलाके के अलावा दूर-दूर के उन तमाम सेठों का भी पता था, जिनको थोडे-थोडे वक्फों के बाद या हमेशा ही अपनी जिसी ख्वाहिशात के तने हुए या ढीले तार दुरुस्त कराने की जरूरत महसूस होती थी।

उसे उन तमाम छोर्कारयों का भी पना था, जो उस धध में थी, वह उनके जिस्म के हर

खद्दोखाल <sup>1</sup> मे वाकिफ था, उनकी हर नब्ज से आश्ना <sup>4</sup> था, कौन किस मिजाज की है और किस वक्त और किस गाहक के लिए मौजूं है, उसको इसका बखूबी अदाजा था—एक सिर्फ उसको सिराज के मुताल्लिक अभी तंक कोई अदाजा नहीं हुआ था, वह अभी तक सिराज की गहराई तक नहीं पहुँच सका था।

ढूँडू कई बार मुझसे कह चुका था ''साली का मस्तक फिरेला हे समझ में नहीं आता मटो साहब, कैमी छोकरी है घडी में माशा, घडी में तोला, कभी आग, कभी पानी अभी हैंस रही है, कहकहे लगा रही है, फिर एकदम रोना शुरू कर देती है साली की किसी में नहीं बनती, बडी झगडालू है, हर पैसिजर से लडती है, साली से कई बार कह चुका हूँ कि देख, अपना मस्तक ठीक कर, वरना जा, जहाँ से आई है, अग पर तेरे कोई कपडा नहीं, खाने को तेरे पास डेढ़या नहीं, मारा-मारी और धाँधली से तो मेरी जान, काम चलेगा नहीं पर वह भी एक त्खम है मटो साहब, कुछ स्नती ही नहीं।''

मैंने मिराज को एक-दो मर्तबा देखा था बडी दबली-पतली लडकी थी, मगर खबसरत, उसकी आँखे जरूरत से ज्यादा बडी थी, ऐसा लगता था कि वह उसके बैजवी चेहरे पर सिर्फ अपनी बडाई जताने की खातिर छाई हुई हैं। मैंने जब उसको पहली मर्तबा क्लेयर रोड पर देखा था तो मझे बडी उलझन हुई थी, मेरे दिल मे यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि उसकी आँखो से कहूँ, भई तम थोडी देर के लिए एक तरफ हट जाओ कि मैं सिराज को देख सकें लेकिन मेरी इस ख्वाहिश के बावजद, जो यकीनन मेरी आँखो ने उसकी आँखो तक पहुँचा दी होगी, वे उसी तरह उसके सफेद बैजवी चेहरे पर छाई रही सिराज मस्तसर-सी थी, मगर इस इक्लिसार के बावजद बड़ी जामें मालम होती थी, ऐसा लगता था कि वह एक सुराही है, जिसमें उसके हुजूम से ज्यादा पानी मिली शाराब भरने की कोशिश की गई है, और नतीजे के तौर पर वह मैयाल नीज दबाव के बायस इधर-उधर तडपकर बह निकली है मैंने पानी मिली शराब इसलिए कहा है कि सिराज में तल्खी थी वही तल्खी, जो तेजो-तद शराब में होती है. ऐसा लगता था. किसी घोखेबाज ने उसमे पानी मिला दिया है कि मिकदार ज्यादा हो जाए, मगर सिराज में निसाइयत<sup>8</sup> की जो मिकदार थी, वैसी की वैसी मौजूद थी, और उसकी झुँझलाहट से, जो उसके घने बालों से, उसकी तीखी नाक से, उसके भिचे हुए होठो से और उसकी उँगलियो से, जो नक्शानवीसो की नकीली और तेज-तेज पेमिले मालूम होती थी, मैंने यह अदाजा लगाया था कि वह हर चीज से नाराज है, ढँड से, उस खबे से, जिसके साथ लगकर वह खडा रहता था, उन गाहको से, जो उसके लिए लाए जाते थे, अपनी बडी बडी ऑखो से भी जो उसके सफेद बैजवी चेहरे पर कब्जा जमाए रखती थी. वह हर चीज से नाराज थी-वह अपनी पतली-पतली उन उँगलियों से भी, जो नक्शानवीसों की पेंसिलों की तरह तेज थी, नाराज थी, शायद इसलिए कि जो नक्शा वह बनाना चाहती थी. उमकी उँगलियाँ नही बना सकती थी।

यह तो खैर एक अफसानानिगार के तास्सुरात  $^9$  हैं, जो छोटे-से तिल मे मगे-अस्बद  $^{10}$  की तमाम सिंहतयाँ बयान कर सकता है, आप ढूंडू की जबानी सिराज के मुताल्लिक कुछ सिनए।

ढूँडू ने एक दिन मुझसे कहा: ''मटो साहब, आज साली ने फिर टटा कर दिया वह तो जाने किस दिन का सवाब काम आ गया और आपकी दुआ से यूँ भी नागपाड़ा चौकी के सब अफ़सर मेहरबान हैं, वरना आज ढूँडू अदर होता आज उसने वह धमाल मचाई है कि मैं तो बाप रे बाप कहता रह गया: ''

मैंने पुछा : "बात क्या हुई थी ?"

"वहीं, जो हुआ करती हैं मैंने लाख लानत भेजी अपनी हश्त-पृश्त" पर कि हरामी, जब तू उस छोकरी को अच्छी तरह जानता है तो फिर क्यों उसको निकालकर लाता है तेरी मॉ लगती है या बहन मेरी तो अक्ल काम नहीं करती मटो साहब!"

हम दोनो ईरानी के होटल मे बैठे हुए थे — ढूँडू ने कॉफी मिली चाय पिर्च में उँडेली और मडप-सडप पीने लगा ''असल बात यह है कि माली से मुझे हमदर्दी है!''

मैंने पूछा ""क्यो?"

ढुँडू ने सिर को एक झटका दिया ''जाने क्यो ? यह साला मालूम हो जाए तो रोज-राज़ का टटा न खत्म हो जाए ''फिर उसने एकदम पिर्च मे प्याली औंधी करके मुझसे कहा ''आपको मालूम है अभी तक कुँआरी है ।''

यकीन मानिए, मैं एक लहुजे के लिए चकरा गया "क्आरी?"

''आपकी जान की कसम।''

मैंने चाहा कि वह अपनी बात पर नजरमानी करे। मैंने कहा : ''नही ढूँडू !'' ढूँडू को मेरा यह शक नागवार मालूम हुआ : ''मैं आपसे झूठ नहीं रुहता मटो साहब सोलहा आने कुँआरी है आप मुझसे शर्त लगा लीजिए!''

मैं सिफ इसी कदर कह सका "मगर ऐसा क्यो कर हो सकता है?"

ढ़ूँडू ने बड़े वम्क<sup>11</sup> के साथ कहा ''ऐसा क्यों होने को नहीं सकता सिराज-जैसी छोकरी तो इस धंधे मे रहकर भो सारी उम्र कुँआरी रह मकती है साली किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती मुझे उसकी सारी हिशाटरी मालूम नहीं; इतना जानता हूँ कि पंजाबन है लैमिगटन रोड पर एक मेम साहब के पास थी; वहाँ से निकाली गई कि हर पैसिजर से लड़ती थी, फिर भी वहाँ उसने दो-तीन महीने निकाल लिए कि मड़ाम के पास दस-बीस और छोकरियाँ थीं, पर मंटो साहब, कोई कब तक किसी को खिलाता है; मड़ाम ने एक दिन उमे तीन कपड़ों में निकाल बाहर किया वहाँ से निकाली गई तो वह फारस रोड पर एक दूमरी मड़ाम के पाम जा पहुँची; यहाँ भी उसका माथा वैसे का वैसा था; यहाँ उसने एक पैमिजर को काट खाया! बड़ी मुश्किल से दो-तीन महीने यहाँ गुज़ारे 'साली के मिज़ाज में तो जैसे आग भरी हुई है, अब कौन इसे ठड़ा करता फिरे फिर, ख़ुदा आपका भला करे, खेतवाड़ी के एक होटल में रही; पर यहाँ भी वही धमाल; होटल के मैबेजर ने आख़िर तंग आकर उसे चलता किया क्या बता के मंटो साहब, न साली को खाने का होश है, न पीने का, कपड़ों में जुएँ पड़ी हैं; सिर दो महीने से नहीं धोया चरम के दो-एक सिगरेट कहीं से

मिल जाएँ तो फूॅक लेती है, या किमी होटल क बाहर खडी होकर फिल्मी रिकार्ड सुनती रहती है ''

मेरे लिए यह तफसील काफी थी, मैं अपने रद्दे-अमल म आपको आगाह नही करना चाहता कि अफसानानिगार की हैमियन में यह नामनासिष है।

मैंने ढूँड़ में महज सिलिसला-ए-गफ्तृगृ कायम रखने के लिए पूछा ''जब उसे इस धर्ध में कोई दिलचस्पी ही नहीं तो तुम उसे वापस क्यों नहीं भेज देते किराया तुम मुझसे ले लो ! '

ढूँडू का मेरी बात नागवार मानूम हुई मटो साहब, किराए साले की क्या बात है क्या मैं नहीं दे सकता?''

मैंने टोह लेना चाही ''फिर तुम उसे वापस क्यो नहीं भेजते ?''

ढंडू कछ अर्मे के लिए खामोश हा गया फिर उसने कान मे उडसा हुआ सिगरेट का टुकड़ा निकालकर सुलगाया और धुएँ को नाक के दोनो नथुनो से बाहर फेककर सिर्फ इतना कहा ''मैं नही चाहता कि वह जाए।''

मैंने सोचा कि उलझे हुए धार्ग का एक सिरा मेरे हाथ म आ गया है ''क्या तुम उसस मुहब्बत करते हो ?''

ढूँडू पर शदीद रद्दे-अमल हुआ ''आप कैसी बाते करने हैं मटो साहब '' फिर उसन अपने दोनों कान पकड़कर खीचे ''कुरआन की कसम, मेरे दिल मे ऐसा पलीद खयाल कभी नहीं आया मुझे तो सब '' वह रूक गया, फिर उसने कहा मुझे बस वह कछ अच्छी लगती है

मैंने बड़ा सही सवाल किया "क्यो?"

ढूँडू ने भी बडा मही जवाब दिया 'इमलिए इसलिए कि वह दूमरा-जैसी नहीं बाकी जितनी हैं, सब पैसे की पीर हैं हरामी हैं अव्वल दर्जे की पर सिराज है ना कुछ अजीबो-गरीब है निकाल के लाता हूँ तो राजी हो जाती है, सौदा हो जाता है टैक्सी या विक्टोरिया मे बैठ जाती है अब मटो साहब पैसिजर साला मौज शौक के लिए आता है, माल-पानी खर्च करता है, जरा दबा के देखना चाहता है या वैसे ही छूना चाहता है बस फिर एक धमाल मच जाती है, सिराज मारा-मारी शुरू कर देती है पैसिजर शरीफ हो तो भाग जाता है, पियेला हो, या मवाली हो तो आफत हर मौके पर मुझ पहुँचना पडता है पैसे वापस करने पडते हैं और हाथ-पैर अलग जोडने पडते हैं कसम कुरआन की, सिर्फ सिराज की खातिर और मटो साहब, आपकी जान की कसम, इसी साली सिराज की वजह से मेरा धधा आधा रह गया है "

मेरे ज़ेह्न ने सिराज का जो अकबी <sup>14</sup> मजर तैयार किया था, मैं उसका जिक्न नहीं करना चाहता, हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ढूँडू ने जो कुछ बताया, वह मेरे जेहन के तैयार किए हुए अकबी मजर के साथ कुछ ठीक तौर पर जमता नहीं था, मैंने एक दिन सोचा कि ढूँडू को बताए बगैर सिराज से मिला जाए।

सिराज बाईकल्ला स्टेशन के पास ही एक निहायत वाहियात जगह मे रहती थी, जहाँ

कूड़े-करकट के ढेर थे, आसपास का तमाम फुज्ला था — कॉरपोरेशन ने यहाँ गरीबों के लिए जस्त के बेशुमार झोंपड़े बना रखे थे।

मैं यहाँ उन बुलंद बाम इमारतों का ज़िक्र नहीं करना चाहता, जो उस गिलाज़तगाह से थोडी ही दूर इस्तादा<sup>15</sup> थीं कि उन बुलंद बाम इमारतों का इस अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं; दुनिया नाम ही नशेबो-फ़राज़<sup>16</sup> का है, या रफअतों और पस्तियों का ।

ढूँडू से मुझे सिराज के झोंपड़े का अता-पता मालूम था—मैं वहाँ गया, अपने ख़ुश वज़ह कपड़ों को उस माहौल से छुपाते हुए; लेकिन यहाँ मेरी जात मुताल्लिक्<sup>17</sup> नहीं।

बहरहाल मैं वहाँ गया—झोपडे के बाहर एक बकरी बँधी हुई थी; उसने मुझे देखा तो मिमियाई। अब अंदर से एक बृद्धिया निकली, जैसे पुरानी दास्तानों के करम खुर्दा अंबार से कोई कुटनी लाठी टेकती हुई निकलती है।

मैं लौटने ही वाला था कि टाट के जगह-जगह से फटे हुए परदे के पीछे मुझे दो बड़ी आँखे नजर आई, बिलकुल उमी तरह फटी हुईं, जिस तरह टाट का वह परदा फटा हुआ था; फिर मैंने सिराज का सफेद बैजवी चेहरा देखा और मुझे उन ग़ालिब आँखों पर बड़ा गुस्सा आया।

सिराज ने मुझे देख लिया था—मालूम नहीं, वह अदर क्या काम कर रही थी, लेकिन वह मब काम छोड-छाडकर बाहर आ गई, उसने बुढिया की तरफ कोई तवज्जोह न दी और मुझमे कहा . ''आप यहाँ कैसे आ गए ?''

मैंने मुख़्तरसन कहा . "तुमसे मिलना था !"

उसने भी इंह्तिसार " ही के साथ कहा : "तो अदर आ जाइए!"

मैंने कहा . "नहीं, तुम मेरे साथ चलो ।"

मैंने मिराज को साथ चलने के लिए कहा तो करम ख़ुर्दा दास्तानों की करम ख़ुर्दा कुटनी बड़े दुकानदाराना अंदाज़ में बोली: ''दस रुपए लगेंगे!''

मैंने बटुआ निकालकर दस रूपए बुढ़िया को दे दिए और सिराज से कहा : ''आओ सिराज !''

उसकी बड़ी-बड़ी आँखों ने एक लहज़े के लिए मेरी निगाहों को रास्ता दिया कि उसके चेहरे की सड़क पर चंद क़दम चल सकें—मैं एक बार फिर उसी नतीजे पर पहुँचा कि वह ख़्बसूरत है, सिकुड़ी हुई ख़ूबसूरती, हनूत 19 लगी ख़ूबसूरती, सिदयों की महफूज़ो-मामून और मदफून 21 की हुई ख़ूबसूरती—मैंने एक लहज़े के लिए यूँ महसूस किया कि मैं मिस्र में हूँ और पुराने दफ़ीनों 22 की ख़ुदाई पर मामूर 23 किया गया हूँ।

मैं ज्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता।

ियराज मेरे साथ थी; हम दोनों एक होटल में थे। वह मेरे सामने अपने ग़लीज़ कपड़ों में मलबूस<sup>24</sup> बैठी हुई थी, और उसकी बड़ी-बड़ी आँखें उसके बैज़वीं चेहरे पर कब्ज़ा-ए-मुख़ालिफाना<sup>25</sup> किए हुए थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बड़ी-बड़ी आँखों ने सिर्फ उसके चेहरे ही को नहीं, उसके सारे वजूद को ढाँप रखा है कि मैं उसके किसी रोएँ को भी न देख सकूँ।

बुढ़िया ने दस रूपए माँगे थे, जो मैंने उसे दे दिए थे, इसके अलावा मैंने चालीस रूपए सिराज को भी दिए, मैं चाहता था कि वह मुझसे भी उसी तरह लड़े-झगड़े, जिस तरह वह दूसरों के साथ लड़ती-झगड़ती है, इसीलिए मैंने सिराज से ऐसी कोई बात न की, जिससे मुहब्बत और खुलूस की बू आए—मैं उसकी बड़ी-बड़ी ऑखो से खाइफ<sup>26</sup> था, वह ऑखें इतनी बड़ी थीं कि मेरे अलावा मेरे इर्द-गिर्द की सारी दुनिया को देख सकती थी।

वह खामोश थी।

वाहियात तरीक़े पर उसे छेड़ने के लिए जरूरी था कि मेरे जिस्म और जेहन में गलत किस्म की हरारत पैदा हो—फिर मैंने व्हिस्की के चार बड़े पैग पिए और उसको आम पैसिजरों की तरह छेड़ा, उसने कोई मुजाहमन<sup>27</sup> न की। मैंने दानिस्तन एक जबर्दस्त फिजूल हरकत की, मेरा खयाल था कि वह बारूद जो उसके अदर भरा पड़ा है, उस बारूद को भक्-में उड़ाने के लिए मेरी जबर्दस्त फिजूल हरकत की चिगारी काफी होगी, मगर हैरत है कि वह प्र स्कून रही।

उसने <mark>मुझे अपनी बडी-बडी ऑखो</mark> के फैलाव में समेटते हुए कहा <sup>''</sup>मुझे चरस का एक सिगरेट मॅगवा दीजिए!''

मैंने कहा ' 'शराब पियोगी ?''

''नही मैं चरस का सिगरेट पियुंगी ।''

मैंने उसे चरस का सिगरेट मॅगवा दिया।

ठेठ चर्रासयो के अदाज में सिगरेट पीकर उसने मेरी तरफ देखा—उसकी बडी-बडी ऑस्टें अब अपना तसल्लुत<sup>28</sup> छोड चुकी थी, उसी तरह जिस तरह कोई गासिब अपना तसल्लुत छोडता है।

उसका चेहरा मुझे एक उजडी हुई, एक बर्बादशुदा मल्तनत नजर आया, ता-खतो-ता राज मुल्क, उसका हर खत, हर खाल वीरानी की एक लकीर थी—मगर यह वीरानी क्या थी, क्यो थी; बाज औकात ऐसा भी होता है कि आबादियां ही वीरानों का वायस होती हैं, क्या वह इसी किस्म की कोई आबादी थी, जो बसना शुरू हुई ही थी कि किसी हमलावर के सबब अधूरी, रह गई और उसकी दीवारे, जो अभी गज भर भी ऊपर न उठी थी. आहिस्ता-आहिस्ता खँडहर बन गई?—मैं एक चक्कर मे था, लेकिन मै आपको इस चक्कर मे नही डालना चाहता, मैंने क्या सोचा? क्या नतीजा वरामद किया? आपको इससे क्या मतलब।

सिराज कुँआरी थी, या कुँआरी नहीं थी, मैं इसके मुताल्लिक भी नहीं जानना चाहता था—हाँ, चरस के धुएँ में लिपटी उसकी महजूनो-सस्मूर<sup>29</sup> ऑस्रो मे मुझे एक ऐसी झलक नजर आई थी, जिसको मेरा कलम भी बयान नहीं कर सकता।

मैंने सिराज के साथ बाते करना चाही, मगर उसे बातो से कोई दिलचस्पी नहीं थी; मैंने चाहा कि वह मझसे लड़े-झगड़े, मगर उसने मझे नाउम्मीद किया।

आखिर मैं उसे उसके घर छोड आया।

हुँडु को जब मेरे इस खुफिया मिलमिले का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ – उसके

दोस्ताना और ताजिराना जज्बात बहुत बुरी तरह मजूह हो गए थे, उसने मुझे सफाई का मौका ही न दिया और सिर्फ इतना कहा "मटो साहब, मुझे आपसे यह उम्मीद न थी।" फिर वह खबे से हटकर एक तरफ चला गया।

अजीब बात यह हुई कि दूसरे रोज शाम को वक्ते-मुकर्ररा पर वह मुझे अपने अड्डे पर नजर न आया, मैंने सोचा, शायद बीमार हो, मगर उससे अगले रोज भी वह वहाँ मौजूद नहीं था।

इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया—उस खबे के करीब से मेरा हर सुबह-शाम आना-जाना होता था, मैं जब उस खबे को देखता, मझे ढुँड याद आ जाता।

मैं बाईकल्ला स्टेशन के पास उस वाहियात जगह पर भी गया, जहाँ सिराज रहती थी, यह देखने के लिए कि वह कहाँ है, मगर वहाँ अब सिर्फ वह करम खुदां कुटनी रहती थी। मैंने उससे सिराज के मुताल्लिक पूछा तो वह अपनी पोपली मुसकराहट में लाखो बरस प्रानी जिसी करवट बदलकर बोली "वह तो चली गई और हैं ब्लवाऊँ"

मैंने सोचा, यह क्या हुआ, ढूँडू और सिराज दोनों गायब हैं और वह भी मेरी उस ख्फिया मुलाकात के बाद मैं उस खुफियाद मुलाकात के मुताल्लिक बिल्क्ल मृतरद्दद<sup>30</sup> नही था।

यहाँ पर मैं अपने खयालात आप पर जाहिर नही करना चाहता, हाँ, मुझे यह हैरत जरूर थी कि वे दोनो कहाँ और क्यो गायब हो गए हैं, उनमें मुहब्बत किस्म की कोई चीज नही थी ढूँडू तो ऐसी चीजों से बालातर<sup>31</sup> था, फिर उसकी बीवी थी, बच्चे थे और वह उनसे बेहद मुहब्बत करता था, तब यह सिलसिला क्या था कि दोनों बयकवक्त गायब थे ?

मैंने सोचा, हो सकता है, अचानक ढूँडू के दिमाग में यह खयाल आ गया हो कि सिराज को अब वापस अपने घर लौट जाना चाहिए—सिराज के लौट जाने के मुताल्लिक ढुँडू पहले फैसला न कर सका था—मुम्किन है, अब उसने यह फैसला कर लिया हो।

इसी उधेडबन में गालिबन एक महीना गुजर गया।

एक शाम अचानक मुझे ढूँडू नजर आ गया, उसी खबे के साथ लगकर खडा हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खबे में एक मुद्दत तक करेंट फेल रहने के बाद अब एकदम करेंट वापस आ गया है और खबे में जान पड गई है, टेलीफोन की तारों के बक्स में भी, ऐसा लगा, जैसे ऊपर, चारों तरफ फैले हुए तारों के जाल आपस में सरगोशियाँ कर रहे हैं।

मैं ढूँडू के पास से गुजरा—उसने मेरी तरफ देखा और मुसकराया—िफर हम दोनो ईरानी के होटल में थे।

मैंने उससे कुछ न पूछा — उसने अपने लिए कॉफी मिली चाय और मेरे लिए सादा चाय मैंगवाई, फिर उसने पहलू बदलकर ऐसी निशस्त कायम की, जैसे वह मुझे कोई बहुत बडी बात सुनानेवाला हो, मगर उसने सिर्फ इतना कहा "और सुनाओ मटो साहब।"

मैंने कहा "क्या सुनाएँ ढुँड बस गुजर रही है "

वह मुसकराया ''ठीक कहा आपने बस गुजर रही है, और गुजर जाएगी यह माला गुजरते रहना, या गुजरना भी अजीब चीज है सच पूछिए तो इस दुनिया मे हर चीज अजीब है '' मैंने सिर्फ इतना कहा . ''त्म ठीक कहते हो ढुँडु!''

चाय आई तो हम दोनो ने पीना शुरू की । ढूँडू ने पिर्च में अपनी कॉफ़ी मिली चाय उँडेली और मुझसे कहा .''मटो साहब, मिराज ने मुझे मारी बात बता दी थी उसने कहा था 'वह सेठ, जो तुम्हारा दोस्त है, उसका माथा फिरेला है '''

मैं हंसा . "क्यों ?"

''उसने कंहा . वह मुझे होटल में ले गया इतने रूपए दिए, पर सेठोवाली कोई बात न

मैंने कहा: "वह किस्सा ही क्छ और था ढूँड़।"

वह पेट भरके हँसा ''मैं जानता हूँ मुझे माफ कर देना मैं उस रोज तुमसे नाराज हो गया था '' उसके अंदाजे-गुफ्तुगू मे, शायद पहली बार, अनजाने मे बेतकल्लुफी पैदा हो गई ''पर अब वह किस्सा खलास हो गया है!''

''कौन-सा किस्सा ?''

"उस <mark>साली सिराज का किस्सा और</mark> किसका ?"

मैंने पूछा: "हुआ क्या?"

ढँड गटकने लगा ''जिम रोज वह आपके साथ गई थी, मझे उसी रोज उम बढिया मे पता चल गया था और मैंने सोचा था कि आप ही हो सकते हैं और मैं आपसे नाराज हो गया था जब सिराज में मिला तो कहने लगी 'मेरे पास चालीस रुपए हैं चलो, मझे लाहौर ले चलो ं मैं बोला ंसाली, यह एकदम तरे सिर पर क्या भृत सवार हो गया है ं वह बोली 'नहीं, चल ढँड, तझे मेरी करमम ं और मटो माहब, आप तो जानते ही हैं, मैं साली की कोई बात नहीं टाल सकता था कि वह मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा 'चल 'सो हम टिकट कटा के गाडी मे मवार हो गए लाहौर पहुँचकर हम एक होटल मे ठहर गए उसने मझसे कहा 'ढुँडू, मुझे एक बुर्खा ला दे ' मैं बुर्खा ले आया बुर्खा पहनकर वह लगी सडक-सडक और गली-गली घुमने इस तरह कई दिन ग्जर गए एक दिन मैंने अपने आपसे कहा कि यह भी अच्छी रही ढूंडु, उस साली का तो मस्तक फिरेला है, साला तेरा भेजा भी फिर गया क्या, जो इतनी दर आ गया है उसक साथ खराब होने मटो साहब, एक दिन हम ताँगे में बैठे हुए थे कि उसने ताँगा ककवाया और सड़क के उस पार खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके मुझसे कहने लगी 'ढुँड, उस आदमी को मेरे पास होटल मे ले आ मैं चलती हुँ वापिस होटल में ं मेरी अक्ल जवाब दे गई मैं ताँगे से उतरा ते ताँगा यह जा, वह जा और मैं उस आदमी के पीछे-पीछे अपकी दआ मे और अल्लाहताला की मेहरबानी से मैं आदमी-आदमी को पहचानता हूँ मैने उस आदमी से इधर-उधर की दो बाते की और ताड गया कि वह मौज-शौक करनेवाला आदमी है नो मैं बोला 'बबई का स्वास माल है 'वह बोला: 'अभी चलो ं मैं बोला 'नही, पहले माल-पानी दिसाओ ' उसने इतने सारे नोट दिखाए में अपने दिल म बोला कि चल ढँड, धधा यहाँ भी चलना चाहिए पर मेरी समझ में यह बात नहीं आई थी कि उस साली सिराज ने सारे लाहौर में उसी आदमी को क्यो चना है। मैने खद से कहा कि सब चलता है। मैंने तांगा लिया, उस आदमी को माथ लिया और मीधा होटल में मैंने मिराज को खबर की तो वह बोली 'अभी ठहर' मैं ठहर गया थोडी देर के बाद मैं उस आदमी को, जो अच्छी शक्ल का था, अदर ले गया सिराज को देखते ही वह माला यूँ बिदका, जैसे घोडा बिदकता है सिराज ने उस आदमी को पकड लिया '' ढूँडू ने प्याली में बची-खुची अपनी ठडी कॉफ़ी मिली चाय एक ही जुरे अ में खत्म की और बीडी सुलगाने लगा।

मैंने कहा ''मिराज ने उस आदमी को पकड लिया ?''

ढूँडू ने बुलंद आवाज में कहा: ''हाँ जी, पकड़ लिया उस साले को और कहने लगी: 'अब तू जाता कहाँ है? मेरा घर छुड़ाकर तू मुझे अपने साथ किसलिए लाया था मैं तुझसे मुहब्बत करती थी तूने भी मुझसे यही कहा था कि तू मुझसे मुहब्बत करता है पर जब मै अपना घरबार, अपने माँ-बाप छोड़कर तेरे साथ भाग निकली और अमृतसर से हम दोनो यहाँ, इसी होटल मे आकर ठहरे तो रात ही रात तू क्यों भाग गया, मुझे अकेली छोड़कर ? किसलिए लाया था तू मुझे यहाँ, किसलिए भगाया था तूने मुझे ? मैं हर बात के लिए तैयार थी और तू मुझे छोड़कर भाग गया आ अब मैंने तुझे बुलाया है मेरी मुहब्बत वैसी की वैसी कायम है आ' और मंटो साहब, वह उस आदमी के साथ लिपट गई उस माले के आँमू भी टपकने लगे वह रो-रोकर माफियाँ माँगने लगा 'मुझसे गलती हो गई थी मैं डर गया था मैं अब तुमसे कभी अलग नहीं रहूँगा 'साला कममे खाता रहा और जाने क्या-क्या बकता रहा फिर सिराज ने मुझे इशारा किया और मैं कमरे से बाहर चला गया मैं बाहर बरामदे मे खाट पर मो रहा था कि मुबह सिराज ने मुझे जगाया और कहा 'चल ढूँडू 'मैं बोला 'कहाँ ?' वह बोली: 'वापस बबई 'मैं बोला 'और वह साला कहाँ है ?'सिराज ने कहा 'सो रहा है मैं उस पर अपना बुर्खा डाल आई हूँ ''

ढूँडू ने अपने लिए दूसरी कॉफी मिली चाय का आर्डर दिया तो सिराज ईरानी होटल मे दाखिल हुई। उसका सफेद बैजवी चेहरा निखरा हुआ था और उसके चेहरे पर उसकी बडी-बडी आँसे दो भिरे हुए सिगनल मालृम हो रही थी।

<sup>1</sup> सर्मान्वत, मिल जाना, 2 समय-समय पर, 3 नैत-नक्श, 4 परिचित, 5 अडाकार, 6 भरपूर, 7 तरल, 8 नारीत्व, 9 भाव, 10 वह पत्थर जो का बे में लगा है, 11, आठ पीढ़ियाँ, 12 पुनर्विचार, 13 विश्वास, 14 पीछे का, 15 खड़ी हुई, 16 ऊँच-नीच, 17 सर्बाधत, 18 सक्षेप, 19 मुद्दों या लाशा पर लगाई जानेवाली खशब, 20, सर्राक्षत, 21 दफन किया हुआ, 22 खजाने, गढ़ा हुआ धन, 23 नियुक्त 24 वस्त्र धारण किए हुए, 25, विरोध के बावुजूद कब्जा, 26 भयभीत, 27, प्रतिरोध, 28 प्रभुत्व 29 उदास और नशीली, 30 चितित, 31 अधिक उँचा, उत्कृष्ट।

## सरकंडों के पीछे

कौन-सा शहर था, इसके मुताल्लिक, जहाँ तक मैं समझता है। आपका मालम करन आर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना कह देना ही काफी है कि वह जगह, जो उस कहानी में मुताल्लिक है, सरहद के मजाफात <sup>1</sup> में थीं, बार्डर के करीब। आर जहाँ वह औरत रहती थीं, वह घर झोपडानमा था, सरकडों के पीछे।

घनी बाड-सी थी, जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कर्च्चा मिट्टी का बना हजा यह बाड से कुछ फासले पर था, इसलिए सरकडों के पीछे छप-सा गया था कि बाहर कर्च्ची सड़क पर से गज़रनेवाला कोई भी इसे देख नहीं सकता था।

सरकडे बिलकल सूखे हुए थे, मगर वह कुछ इस तरह जमीन में गई हुए थे कि एक दबीज परदा बन गए थे, मालूम नहीं वह सरकडे उस औरत ने खुद वहाँ पैवस्त किए ये या पहले ही से वहाँ मौजूद थे। बहरहाल, कहना यह है कि वह आहनी किस्म के परदापारा थे।

मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोपडा, छोटी-छोटी तीन कोर्ठाडयाँ थी, मगर साफ़-स्थरी, सामान मुख्तसर था, मगर अच्छा, पिछली कोर्ठडी मे एक बहत बड़ा निवाडी पलग था, पलग के करीब ही कच्ची दीवार में एक ताकचा था, जिसम सरसा के तल का दीया रात भर जलता रहता था, वह ताकचा भी साफ-सथरा रहता था और वह दीया भी जिसमें हर रोज नया तेल नई बत्ती डाली जाती थी।

अब मै आपको उस औरत का नाम बताता है जा उस मस्तसर स मकात ए जा सरकडो के पीछे छपा रहता था, अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइण पर्जार थी।

मुस्तिलफ रवायते है बाज लोग कहते है कि वह उसकी बेटी नहीं थी। एक यतीम लड़की थी, जिसको उसने बचपन ही से गोढ़ लेकर और पाल-पोसकर बड़ा क्या था, बाज कहते हैं कि वह उसकी सौतेली बेटी थी; कुछ ऐसे भी हैं, जिनका खयाल है कि वह उसकी सगी बेटी थी—हकीकत जो कुछ भी है, उसके मुताल्लिक वसूक में केंछ कहा नहीं जा सकता; हाँ, यह कहानी पढ़ने के बाद आप खुद कोई राय कायम कर लीजिएगा।

र्देखिए, मैं आपका उस औरत का नाम बताना भूल गया—बात असल म यह है कि उस औरत का नाम कोई अर्हिमयत नहीं रखता; उसका नाम आप कछ भी समझ लीजिए सकीना मेहताब, गलशन या कोई और, आखिर नाम में रखा क्या है ? लेकिन आपकी सहलत की ख़ातिर मैं उस औरत को सरदार कहुँगा।

सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी; वह किसी ज़माने में यक़ीनन ख़ूबसूरत रही होगी; अब उसके सुर्ख़ो-सफ़ेद गालों पर किसी क़दर झुरियाँ पड़ गई थीं, फिर भी वह अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी, मगर हमें उसके गालों से कोई ताल्लक नहीं।

उनकी बेटी—मालूम नहीं. वह उसकी बेटी थी भी या नहीं—शबाब का बड़ा दिलकश 'नमूना थी; उसके ख़होख़ाल मेंग्ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जिससे यह नतीजा अखज किया जा सकता कि वह फाहशा है; लेकिन यह कीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी, और खूब दौलत कमा रही थी। यह भी हकीकत है कि उस लडकी को, जिसका नाम फिर आपकी सह्लत की ख़ातिर मैं नवाब रखे देता हूँ, इस पेशे से नफरत नहीं थी—असल मे उसने आबादी से दूर एक ऐसे मुक़ाम पर परविरश पाई थी कि उसको सही इज्दिवाजी ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं था।

जब सरदार ने बिस्तर पर, उस निवाड़ी पलंग पर पहला मर्द नवाब से मुतार्रिफ कराया होगा तो नवाब ने यही समझा होगा कि तमाम लडिकयों की जवानी का आगाज कुछ इसी तरह होता है—अब वह अपनी उस कसबियाना जिंदगी से मानूस हो गई थी, उसके नजदीक उसकी जिंदगी का मुनतहा यही थी कि अनजाने मर्द दूर-दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस निवाड़ी पलग पर सोते थे।

यूँ तो वह हर लिहाज से एक फ़ाहशा औरत थी, उन मानों मे, जिनमे हमारी शरीफ और मृतहर औरतें उस-जैसी औरतों को देखती हैं, मगर सच पूछिए तो उसको इस अम्र<sup>8</sup> का कत्अन एहसास न था कि वह गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रही है—वह गुनाह के मृतात्लिक गौर भी कैसे कर सकती थी; वह गुनाह के बारे में कुछ जानती ही नही थी।

उसके जिस्म में खुलूस था—वह हर मर्द को जो हफ्ते-डेढ़ हफ्ते के बाद, एक तबील मुमाफ़त<sup>10</sup> तय करके आता था, अपना आप सुपुर्द कर देती थी, वह समझती थी कि हर औरत का यही काम है; वह हर मर्द की हर आसाइश, हर आराम का खयाल रखती थी; वह किमी मर्द की कोई नन्ही-मी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नही करती थी।

नवाब को शहर के लोगों के तकल्लुफात का इल्म नहीं था; वह यह कतअन नहीं जानती थीं कि जो मर्द उसके पास मोटरों में बैठकर आते हैं, वह सुबह-सबेरे अपने दाँत बुरुश के साथ साफ करने के आदी होते हैं; वह आँखे खुलते ही सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्यानी पीते हैं और फिर रफा हाजन के लिए जाते हैं; उसने आहिस्ता-आहिस्ता बड़े अल्हड तरीके पर उन मदों की आदात से कुछ वाकिफियत हासिल कर ली थी, फिर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे; कोई सुबह-सबेरे उठते ही सिगरेट माँगता था तो कोई चाय, और बाज़ ऐसे भी होते थे, जो उठने का नाम ही नहीं लैते थे; कुछ सारी-सारी रात जागते रहते थे और सुबह मोटर में सवार होकर भाग जाते थे।

मरदार बेफिक थी—उसको अपनी बेटी पर, या जो कुछ भी वह उसकी थी, पूरा ऐतमाद था कि वह अपने गाहको को सँभाल मकती है। वह हर वक्त अफ़ीम की गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी; जब कभी ज्यादा शराब पी लेने के बायस किसी गाहक की तबीयत ज्यादा ख़राब हो जाती थी तो वह उठाए जाने पर गुनूदगी के आलम मे उठा करती थी और नवाब को हिदायात दिया करती थी कि वह गाहक को अचार खिला दे, या नमक मिला गर्म पानी पिलाकर कै करा दे या फिर थपकियाँ दे-देकर सुला दे।

सरदार एक मामले में बड़ी मोहतात<sup>11</sup> थी, जूँ ही कोई गाहक आता था, वह उससे नवाब की फ़ीस पहले ही वसूल करके अपने नेफे मे महफूज कर लेती थी और अपने मख्सूस अदाज मे दुआएँ देने के बाद, कि वह आराम से झुले झुल, डिविया में से अफीम की गोली निकालकर और मुँह में डालकर मो जानी थी।

यूँ जो रूपया आता था, उसकी मालिक सरदार थी, लेकिन जो तोहफे तहायफ बुमूल होते थे, वह नवाब ही के पाम रहते थे—उसके पाम आनेवाल लोग दौलतमद होते थे, इमिलए वह बढ़िया से बढिया कपड़ा पहनती थी और किस्म-किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी।

नवाब खुश थी—मिट्टी में लिपे-पुते उस मकान में, जो सिर्फ तीन छोटी-छोटी कोठिडियो पर मुश्तिमल<sup>12</sup> था, वह अपनी दानिस्त के म्ताबिक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उस ग्रामोफोन और बहुत-से रिकार्ड ला दिए थे; फुर्सत के औकात में वह उनको बजा-बजाकर फिल्मी गाने सुनती रहती थी और उनकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी, उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर वह उससे बेखबर थी—सच पूछिए तो उसको किसी भी बात की खबर नहीं थी और न उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वह किसी चीज से बाखबर हो, जिस रास्ते पर वह डाल दी गई थी, वह रास्ता उसने क्बुल कर लिया था, बड़ी बेखबरी के आलम में।

सरकड़ों के उस पार की दुनिया कैसी है, उसके मुताल्लिक वह कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि एक कच्ची सड़क है, जिस पर हर तीसरे-चौथे दिन धूल उड़ाती हुई एक मोटर आती है और रुक जाती है, फिर हॉर्न बजता है और उसकी मा, या जो कोई भी वह उसकी थी, खाट पर से उठती है; सरकड़ों के पास जाकर मोटरवाल से कहती है कि वह मोटर जरा दूर खड़ी करके अदर आ जाए, फिर वह अदर आ जाता है, और थोड़ी देर के बाद निवाड़ी पसग पर बैठकर वह उसके साथ मीठी-मीठी बातों में मश्गूल हो जाता है।

उसके यहाँ आने-जानेवालों की तादाद ज्यादा नहीं थी, यहीं कोई पाँच-छ लोग होगे, मगर यह पाँच-छ लोग मुस्तिकल गाहक थे, और मरदार ने क्छ एसा इतजाम कर रखा था कि उनका बाहम तसादुम<sup>11</sup> न होता था—मरदार बड़ी होशियार औरत थी, वह हर गाहक के लिए कुछ इस तरह दिन मुकर्रर करनी थी कि किसी को भी शिकायत का मौका न मिलता था। वह खासतौर से इस बात का ध्यान भी रखती थी कि कही नवाब माँ न बन जाए—जिन हालात में नवाब अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उन हालात में उसका माँ बन जाना यकीनी था, मगर सरदार दो-ढाई बरम से बड़ी कामयाबी के साथ इस कुदरती खतरे से निबट रही थी।

मरकंडों के पीछे यह मिलसिला दो-ढाई बरम से बड़े हमवार तरीके पर चल रहा था, पिलमवालों को बिलकल इल्म नहीं था; बम सिर्फ वहीं लोग जानते थे, जो वहाँ आते थे, या फिर सरदार जानती थी और उसकी बेटी नवाब, या जो कोई भी वह उसकी थी।

एक दिन, सरकडों के पीछे उस मकान में, एक इन्किलाब आ गया—एक बहुत बडी मोटर, गालियन डोज, कच्ची सडक पर रुकी।

हॉर्न बजा तो सरदार कोठडी में बाहर निकली। बाड के पास आकर उसने देखा कि कोई अजनबी है—उसने कोई बात न की।

अजनबी ने सरदार को देखा, मगर कुछ न कहा; फिर उसने ज़रा दूर ले जाकर मोटर खडी की; मोटर से उतरने के बाद वह घनी बाड मे तक़रीबन छुपे हुए रास्ते से, सरदार की नरफ देखे बगैर, यकीनी अदाज से बढ़ा, जैसे बरसों का आने-जानेवाला हो।

मरदार सटपटाकर बाड के पास खडी की खडी रह गई।

दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने अजनबी का बडी प्यारी मुसकराहट से खैरमक़दम<sup>14</sup> किया और फिर उम्रे उम कोठडी में ले गई, जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था।

अभी वे दोनो साथ-साथ पलंग पर बैठे ही थे कि सरदार आ गई। वह होशियार औरत तो थी ही, उसने महसूस किया कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने से है, ख़ुशशक्ल भी है और मेहतमद भी—उसने अंदर कोठडी में दाखिल होकर अजनबी को सलाम किया और पछा ंहजर, आपको इधर का रास्ता किसने बताया?''

अजनबी मुसकराया, फिर बडे प्यार से उसने नवाब के गोश्त भरे गालो मे अपनी उँगर्नी चुभोकर कहा ''इसने ।''

नवाब तडपकर एक तरफ सिमट-सी गई और उसने एक अदा के साथ कहा ''हाँय, मैं तो कभी तुमसे मिली ही नही !''

अजनबी की मुसकराहट उसके होठो पर और ज्यादा फैल गई ''लेकिन हम तो कई बार तममें मिल चके हैं।''

नवाब ने पूछा ''कहाँ २ कंब १'' हैरत के आलम में उसका छोटा-सा मुंह कुछ इस तौर पर वा हआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे का मजब<sup>15</sup> हो गया।

अजनबी ने उसका गुढगदा हाथ पकड लिया और सरदार की तरफ देखते हुए कहा अपनी माँ से पछ लो । "

नवाब ने बड भालंपन के साथ अपनी माँ सं, या जो कोई भी वह उसकी थी, पूछा कि वह शहस उसस कब और कहाँ मिला था—सरदार मारा मामला समझ गई थी कि वह पाँच-छ लोग जो उसके यहाँ आते हैं, उनमें से किसी एक ने नवाब का जिक्क किया होगा और सारा अता-पता बता दिया होगा । उसने नवाब से कहा "मैं बता दंगी तझे।" और यह कहकर वह बाहर चली गई, खाट पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली। मेंह म रखी और लैट गई, वह मतमटन हो गई थी कि आदमी अच्छा है और कोई गटबड़ नहीं करेगा।

बसूक से ता इस बार में केछ कहा नहीं जो सकता. लेकिन अगलब<sup>14</sup> यही <mark>है</mark> कि अजनबी जिसका नाम हेबत खान था और जो जिला हजारा का बहत बड़ा रहेंसे था, नवाब के अल्हडफन से इस कदर मुतास्सिर हुआ कि उसने रुख्यत होते बक्त सरदार से कहा '''अब नवाब के पार और कोई न आया करे ।''

सरदार होशियार औरत थी उसने हैबत ख़ान में कहा ंखान साहब, यह कैसे हो सकता है ? क्या आप इतना रूपया दे सकेगे कि ''

हैबत खान ने सख़्त नज़रों से सरदार की बात काट दी; फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला; सौ-सौ के नोटों की एक गड़डी-सी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी; इसके बाद उसने अपनी एक उँगली से हीरे की अँगूठी उतारी, नवाब की उँगली में पहनाई और तेजी से सरकडों के उस पार चला गया।

नवाब ने नोटो की तरफ आँख उठाकर भी न देखा था, घम बह तो अपनी सजी हुई उँगली देख रही थी, काफ़ी बड़े हीरे से रंग-रंग की शुआएँ फूट रही थी—बाहर कच्ची मडक में मोटर स्टार्ट होने की आवाज उसके कानों में पहुँची तो वह चौँकी और मरकंडों की बाड़ की तरफ लपकी—गर्दो-गुब्बार के सिवा सड़क पर कुछ भी नहीं था।

सरदार नोटों की गड़डी उठाकर नोट िंगन चुकी थी; एक नोट और होता तो पूरे दो हज़ार होते; इस कमी का उसे अफ़सोस न हुआ —सारे नोट उसने अपनी घेरेदार शालवार के नेफें में बड़ी सफाई से उड़सने के बाद डिबिया खोली, अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और बड़े इत्मीनान से मुँह में डालकर खाट पर लेट गई और देर तक सोती रही।

नवाब बहुत खुश थी – वह बार-बार अपनी उस उँगली को देखती थी, जिसमें हीरे की अँगुठी पड़ी थी।

तीन-चार रोज़ गुज़र गए इस दौरान में पाँच-छः पुराने गाहकों में से एक गाहक आया तो सरदार ने कहा कि पुलिस का ख़तरा है, इसलिए उसने धंधा बंद कर दिया है । यह गाहक जो ख़ासा दौलतमंद था, बेनीलो-मराम<sup>17</sup> वापस चला गया ।

सरदार को हैबत ख़ान ने बहुत मुतास्सिर किया था; उसने अफ़ीम खाकर पींग के आलम में सोचा था कि अगर आमदनी उतनी ही रहे, जितनी कि है, और गाहक सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। उसने फैसला कर लिया था कि वह सब गाहकों को आहिस्ता-आहिस्ता थह कहकर टरखा देगी कि पुलिसवाले उसके पीछे पड़ गए हैं, और वह यह बदौशत नहीं कर सकती कि गाहकों की इज़्ज़त ख़तरे में पड जाए।

हैबत खान एक हफ़्ते के बाद नमूदार हुआ—इस दौरान में सरदार दो और गाहकों को मना कर चुकी थी कि वह इधर का रुख न किया करे।

हैबत खान उसी शान से आया, जिस शान से वह पहले रोज आया था—आते ही उमने नवाब को अपनी छाती के साथ भीच लिया, सरदार से उसने कोई बात न की। नवाब उसे, बल्कि यूँ कहिए, वह नवाब को उस कोठड़ी में ले गया, जहाँ निवाडी पलग बिछा हुआ था। इस बार सरदार अंदर न आई; वह अपनी खाट पर अफ़ीम की गोली खाकर ऊँघती रही।

इस बार हैबत खान बहुत मह्जूज<sup>18</sup> हुआ; उसको नवाब का अल्हडपन और भी ज़्यादा पसंद आया । नवाब पेशेवर रेडियों के चिलत्तरों से कृतअन नावाकिफ थी; उसमें वह घरेलूपन भी नहीं था, जो आम घरेलू औरतों में होता है; उसमें कोई ऐसी बात थी, जो खुद उसकी अपनी थी, दूसरों से बिलकुल मुख़्तिलिक; वह बिस्तर में हैबत खान के साथ इस तरह लेटती थी, जिस तरह कोई बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है; माँ की छातियों पर हाथ फेरता है, माँ की नाक के नथुनो मे अपनी उँगलियाँ डालता है, माँ के बाल नोचता है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता सो जाता है।

हैबत खान के लिए यह एक नया तजुर्बा था, उसके लिए औरत की यह किस्म बिलकुल निराली, दिलचस्प और फरहतबङ्श<sup>19</sup> थी—वह अब हफ्ते मे दो बार आने लगा था कि नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी।

सरदार खुश थी कि उसे अपने नेफे में उडसने के लिए काफी नोट मिल जाते थे, लेकिन अब नवाब अपने अल्हड़पन के बावजूद सोचने लगी थी कि हैबत खान डरा-डरा-सा क्यों रहता है—जब कभी सरकंडों के उस पार, कच्ची सडक पर से कोई लारी या मोटर गुजरती है तो वह क्यों सहम जाता है, क्यों उससे अलग होकर बाहर जाता है और क्यों छुप-छुपकर देखता है कि कौन है, कौन नहीं है ?

एक रात बारह बजे के करीब मडक पर से कोई लारी गुज़री -हैबत ख़ान और नवाब, दोनो एक-दूसरे से गुथे हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े ज़ोर से काँपा और उठकर बैठ गया।

नवाब की नींद बड़ी हल्की थी—हैबत ख़ान काँपा तो वह सिर से पाँव तक यूँ लरज गई, जैसे उसके अदर जलजला आ गया है: चीख़कर उसने कहा: "क्या हआ?"

हैबत स्थान अब किसी कदर सँभल चुका था, उसने खुद को और ज्यादा सँभालकर कहा ''कोई बात नहीं मैं मैं शायद स्वाब में डर गया था।''

रान की खामोशी में नारी की आवाज दूर से अभी तक आ रही थी।

नवाब ने कहा ंनही खान कोई बात है जब भी कोई मोटर या लारी सडक पर से गुजरती है, तुम्हारी यही हालत हो जाती है ''

हैबत खान की शायद यह दुखती रग थी, जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था — उसने अपना भर्दाना वकार कायम रखने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा ''मोटरो और लारियों से डरने की क्या वजह हो सकती है?''

नवाब का दिल बडा नाजुक था—हैबत खान के तेज लहजे से उसे ठेस लगी और उसने बिलख-बिलखकर रोना शुरू कर दिया।

जब हैबत खान ने नवाब को चुप कराया तो वह अपनी ज़िंदगी के एक लतीफ़तरीन हज में आश्ना हुआ और उसका जिस्स नवाब के जिस्स में और ज्यादा करीब हो गया।

हैयत खान अच्छे कद-काठ का आदमी था, उसका जिस्म गठा हुआ था; वह खूबसूरत था—उसकी बॉहों मे नवाब ने ज़िंदगी में पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी, उसको जिस्मानी लज़्जत की अलिफ बे हैबत खान ही ने सिखाई थी, वह अब उससे मुहच्चत करने लगी थी, यूं कह लीजिए कि वह शै, जो मुहब्बत होती है, उसके भेद अब नवाब पर खुल रहे थे।

हैबत ख़ान अगर एक हफ्ते गायब रहता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गीतों के रिकार्ड बजानी और ख़ुद उनके साथ गाती और आहें भरती—वह अब तक बस एक उलझन में गिरफ्तार थी कि हैबत खान मोटरो और लारियो की आमदो-रफ्त से क्यो घवराता है ?

महीनों गुजर गए—नवाब की मुप्दंगी और उसके इल्तिफात<sup>20</sup> में इजाफा होता गया, मगर उसकी उलझन भी बहती गई कि अब हैबत खान चद घटों के लिए आता था और अफरा-तफरी के आलम में वापस चला जाता था। वह महस्स करने लगी थी कि यह सब किसी मजब्री की वजह से हैं; वह यह जान गई थी कि हैबत खान का जी ज्यादा से ज्यादा देर उसके साथ रहने को चाहता है— उसने कई मर्तबा हैबत खान से इस बारे में पूछा, मगर वह बात गोल कर गया।

एक दिन मुंबह-सबेरे हैबत खान की डोज सरकडों के पार रूकी-नवाब सो रही थी, हॉर्न बजा तो वह चौंककर उठ बैठी, फिर वह आँखे मलती-मलती बाहर निकल आई।

हैबत ख़ान जरा फामले पर मोटर खडी करने के बाद मकान के पास पहुँच चुका था, नवाब दौड़ती हुई उससे लिपट गई, वह उसे गोद में उठाकर अदर उस कोठड़ी में ले गया, जहाँ निवाड का पलग बिछा हुआ था।

देर तक दोनो बाने करते रहे, प्यार-मुहब्बत की बानें—जाने नवाब के दिल में क्या आई कि उस रोज उसने अपनी जिंदगी की पहली फर्माइश की : ''खान, मुझे सोने के कड़े ला दो !''

हैबत खान ने उसकी मोटी-मोटी गोश्त भरी सुर्खो-सफेद कलाइयों को कई मर्तबा चुमा और कहा ''कल ही आ जाएँगे तम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है ''

नवाब ने एक अदा के साथ, मगर अपने मख़्सूस अल्हड अदाज मे कहा ''खान, जाने दो जान तो मुझे ही देनी पडेगी ''

हैबत खान यह सुनकर कई बार उसके सदके हुआ और बड़ा पुरलुट्फ वक्त ग्जारने के बाद चला गया, चलते-चलते वह बादा कर गया कि वह अगले दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नर्म-नर्म हाथों में खद पहनाएगा।

नवाब खुण थी—उस रात वह देर तक मसर्रत<sup>21</sup> भरे रिकार्ड बजा-बजाकर उस छोटी-सी कोठडी में नाचती रही, जिसमें निवाडी पलग बिछा हुआ था।

सरदार भी ख़ुश थी—उसने फिर अपनी डिबिया में से अफीम की एक वडी गोली निकाली और निगलकर सो गई।

दूसरे दिन नवाब और ज्यादा खुश थी कि मोने के कडे आनेवाले है और हैबत खान खुद उसको कडे पहनानेवाला है—वह मारा दिन मृतजिर<sup>22</sup> रही, पर वह न आया।

उसने सोचा: 'शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद वह रात को आ जाए।' वह सारी रात जागती रही, मगर हैबत खान न आया।

उसके दिल को, जो बहुत नाज़क था, बडी ठेस पहुँची—उसने अपनी माँ को, या जो कोई भी वह उसकी थी, बार-बार कहा ंदेखो, खान नही आया है वादा करके फिर गया है '' फिर वह सोचती और कहती 'ऐसा न हो, कुछ हा गया हो ' और वह सहम-सी जाती।

कई बातें उसके दिमाग मे आ रही थी मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, किसी डाकू

का हमला—िफर वार-वार उमको लारियो और मोटरों की आवाजों का खयाल आ जाता, जिनको मुनकर हैबन खान हमेशा बौखला जाता था, वह सोचती रही, मगर उसकी समझ में कुछ न आया ।

एक हफ़्ता गुज़र गया, मगर हैबत ख़ान न आया—इसी दौरान में तीन-चार लारियाँ और दो मोटरें उस कच्ची मडक पर से धूल उड़ाती गुजर गईं—नवाब का हर बार यही जी चाहा िक दौड़ती हुई उनके पीछे जाए और उन सबको आग लगा दे, वह महसूस कर रही थी िक यही वह चीज़ें हैं, जो हैबत खान के आने में रुकावट का बायम हैं; फिर वह मोचती िक मोटरे और लारियाँ रुकावट का क्या बायम हो सकती है; फिर वह अपनी कमअक्ली पर हैंसने लगती—यह बात उसकी समझ से बालातर थी िक हैबत खान जैसा तनोमंद मर्द मोटरों और लारियों की आवाज़ मुनकर सहम क्यो जाता है, और इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई कोई दलील झुठला न पाती; और जब ऐसा होता तो वह बेहद रजीदा और मगमूम<sup>23</sup> हो जाती और वह ग्रामोफोन पर दर्दील रिकार्ड मुनना शुरू कर देती और उसकी आँखे नमनाक हो जाती।

एक हफ्ता और गजर गया।

एक रोज दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिंग हो चुकी थी और कुछ देर आराम करने के बारे में मोच रही थी कि अचानक उन्हें बाहर कच्ची सडक पर से मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी—दोनो आवाज सुनकर चौंकी कि यह आवाज हैबत खान की डोज की हॉर्न की आवाज नहीं थी।

सरदार बाहर बाड की तरफ लपकी कि देखे, कौन है; पुराना गाहक है तो उसे टरखा दे। जब वह सरकड़ों के पास पहुँची तो उसने देखा कि एक नई मोटर में हैबत खान बैठा हुआ है और पिछली निशम्त पर एक खुशपोश और खुबसुरत औरत मौजूद है।

हैबत खान ने मोटर कुछ दूर खड़ी की और बाहर निकला, उसके साथ ही पिछली निशस्त से वह औरत भी बाहर निकली, दोनो उनके मकान की तरफ बढ़ने लगे।

सरदार ने सोचा कि यह क्या सिर्लामला है ? औरत के लिए तो हैबत खान इतनी दूर से चलकर यहाँ आता है, यह औरत, जो इतनी खूबसरत है, जवान है, कीमती कपड़ों में मलबूस है, हैबत खान के साथ यहाँ क्या करने आई है—वह अभी यह सोच ही रही थी कि हैबत खान उस खूबसूरत औरत के साथ मकान में दाखिल हो गया, वह उनक पीछे-पीछे चली, उसकी तरफ दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था।

जब वह अंदर पहुँची तो उसन देखा कि नवाब, हैबत खान और वह औरत, तीना निवाडी पलग पर बैठे हुए हैं और एक खामोशी तारी है, अजीब किस्म की खामाशी —जेबरा से लदी-फंदी औरत किसी कदर मज्जरिय े नजर आ रही थी। उसकी एक टॉग बड़े जोर से हिल रही थी।

सरदार दहलीज क पास ही खडी हो गई – उसक कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने सलाम किया।

हैबत सान न कोई जवाब न दिया-वह मस्त बौसलाया हुआ था।

जेवरों से लदी-फॅदी औरत की टॉग हिलना बद हुई और वह सरदार से मुखांतिय हुई हिम आए हैं। खाने-पीने का तो कुछ बदोबस्त करों!''

सरदार ने सर-ता-पा <mark>मेहमाननवाज बनकर</mark> कहा ं 'जो कहिए, अभी तैयार हो जाता है।''

उस औरत ने, जिसके खद्दोखाल से साफ मृतरशह<sup>25</sup> था, कि बडे धडल्ले की औरत है, सरदार से कहा: ''तुम चलो बावर्चीख़ाने में चूल्हा सुलगाओं बडी देगची है घर में?'' ''है।'' सरदार ने अपना वजनी सिर हिलाया।

''तो जाओ उसको धोकर साफ़ करों मैं अभी आती हूँ।'' वह औरत पलग पर से उठी और ग्रामोफोन देखने लगी।

सरदार ने माजरत भरे लहुजे में कहा : "गोश्त तो यहाँ नहीं मिलेगा।"

उस औरत ने एक रिकार्ड पर सुई रखी . ''मिल जाएगा तुमसे जो कहा है, वह करो और देखो, आग काफी हो ''

सरदार यह एहकाम<sup>26</sup> लेकर चली गई—अब वह ख़ुशपोश औरत मुसकराकर नवाब में मुखातिब हुई ''नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने के कड़े ले आए हैं।'' यह कहकर उसने अपना वैनिटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख़ कागज में लिपटे हुए कड़े निकाले, जो काफी वजनी और ख़बस्रत थे।

नवाब करीब बैठे हुए **खामोश हैबत खान को देख रही थी**—उसने कड़ों को एक नज़र देखा और हैबत खान से बड़ी नर्मों-नाज़ुक मगर सहमी हुई आवाज में पूछा : ''खान, यह कौन है ?'' उसका इशारा उस औरत की तरफ था।

वह औरत कड़ों से खेलती हुई बोली ''मैं कौन हूँ ? मैं हैबत खान की बहन हूँ ''यह कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा, जो उराके जवाब पर सिकुड-सा गया था; फिर वह नवाब से मुख़ातिब हुई . ''मेरा नाम हलाकत है ''

नवाब कुछ न समझ सकी—वह उस औरत की आँखों से खौफ खा रही थी, जो यकीनन खूबस्रत थीं, मगर बड़े खौफनाक तौर पर खुली हुई थी, उनमें जैसे आग बरस रही थीं—फिर वह जरा आगे बढ़ी; उसने सिमटी हुई, सहमी हुई नवाब की कलाइयाँ पकडीं और उनमें कड़े डालने लगी, यकायक उसने नवाब की कलाइयाँ छोड़ दी और हैबत खान से मखानिय हुई, ''तुम जाओ हैबत खान में नवाब को अच्छी तरह मजा-बनाकर तुम्हारी खिद्मत में पेश करना चाहती हैं ''

हैबत खान महबूत<sup>27</sup> था; जब वह न उठा तो वह औरत, जिसने अपना नाम हलाकत बताया था, जरा तेजी मे बोली ''जाओ सुना न**हीं** तुमने ?''

हैबत खान काँपा और नवाब की तरफ़ देखता हुआ बाहर निकल गया। वह बहुतं मज्तरिब था; उसकी समझ मे नही आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करें ?

कोर्ठाडयो के बाहर एक बरामदा-सा था, जिसके एक कोने में टाट लगा बावर्चीखाना था—हैबत खान ने देखा कि सरदार आग सुलगा चुकी है।

उसने कोई बात न की और मरकडों के उम पार कच्ची सडक पर चला गया-उसकी

हालत नीम दीवानो की-सी थी; जरा-सी आहट पर वह चौंक उठता था—थोडी देर के बाद उसको दूर से एक लारी आती दिखाई दी; उसने सोचा कि वह लारी रुकवा ले और फिर उसमे बैठकर वहाँ से गायब हो जाए, जब लारी उसके करीब पहुँची तो ऐसी धृल उड़ी कि वह धल में गुम हो गया; उसने आवाजे दी, मगर धृल के बायस उसका हलक इस काबिल ही न रहा था कि वह बलद आवाज निकाल सकता।

गर्दो-गुबार कम हुआ तो हैबत खान तकरीबन नीम मुर्दा था—उसने चाहा कि सरकड़ों के पीछे उस मकान में जाए, जहाँ उसने कई दिन और कई रातें नवाब के अल्हड पहलू में गजारी थी, मगर वह जा न सका, उसके कदम ही नहीं उठते थे।

वह बहुत देर तक कच्ची सडक पर धूल में लथपथ खड़ा सोचता रहा—वह औरत जो उस वक्त नवाब के पास थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात काफी पुराने थे, बहुत पुरानी बात है कि वह उस औरत के खाविद की मौत पर अफसोस करने गया था, जो उसका लॅगोटिया था; वह मातमपुर्मी दोनों के बाहमी ताल्लुकात में तब्बील हो गई, दूसरे दिन वह फिर उस औरत के घर में था, उस औरत ने उसे ऐसे तहक्क्म में अदर बुलाया था और फिर ऐसे तहक्क्म से अपना आप उसके सुपूर्व किया था, जैसे वह उसका गुलाम हो।

तब हैबत खान औरत के मामले में बिलकुल कोरा था—शाहीना का अजीबो-गरीब तहक्कुम भरा इल्तिफात उसके लिए बहुत बडी बात थी।

शाहीना के पास बेअंदाजा दौलत थी, कुछ उसकी अपनी और कुछ उसके मरहम खाबिद की—हैबत खान को इस दौलत से कोई सरोकार नहीं था; शाहीना उसकी जिंदगी की सबसे पहली औरत थी और वह उसके तहक्कम के नीचे दबकर रह गया था।

बहुत देर तक वह कच्ची मडक पर खड़ा मोचना रहा और काँपना रहा, आखिर उससे न रहा गया—वह सरकड़ों की ओट में छुपे मकान की तरफ बढ़ा; बरामदे में टाट लगे बावर्चीखाने में उसने सरदार को कुछ भूनते हुए देखा।

जब वह अदर उस कोठडी की तरफ बढ़ा, जहाँ निवाड़ का पलग बिछा हुआ था तो उसने दरवाजा बंद पाया: उसने हौले-मे दस्तक दी।

चंद लम्हात के बाद अदर में दरवाजा खला।

उसने देखा कि कच्चे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है; वह कॉप उठा; फिर उसने शाहीना की तरफ़ देखा, जो दरवाजे के पट के माथ लगी खडी थी।

शाहीना ने कहा "मैंने त्म्हारी नवाब को सजा-बना दिया है "

हैबत खान ने अपने ख़ुश्क गले को लुआब में किसी कदर तर करते हुए पूछा ''नवाब कहाँ है ?''

शाहीना ने जवाब दिया : ''कुछ तो पलंग पर है और कुछ उसका बेहतरीन हिस्सा बावर्चीखाने में है ''

हैबत ख़ान पर हैबत तारी हो गई—वह कुछ न कह सका; वहीं खड़ा रहा; उसने आँखें फाड़कर देखा कि फर्श पर खून के साथ-साथ खून भरे गोश्त के छोटे-छोटे टुकडे भी पड़े हुए हैं और ख़ून में लथपथ एक तेज़ छुरी भी पड़ी हुई है, और निवाडी पलंग पर कोई ख़ून आल्दा चादर ओढे लेटा हुआ है।

शाहीना ने मुसकराकर कहा ं चादर उठाकर दिखाऊँ ? तुम्हारी सजी-बनी नवाब है मैने अपने हाथों से उसका सिगार किया है तुम पहले खाना था लो, बहुत भूख लगी होगी तम्हे सरदार बडा लजीज गोश्त भून रही है बोटियाँ मैंने ख़ुद अपने हाथों से काटी हैं ''

हैबत खान के पाँव लडखडा गए--वह बर्माश्कल चिल्लाया . '<mark>'शाहीना, य</mark>ह त्मने क्या किया - ?''

शाहीना मुसकराई ''जानेमन, पहली मर्तवा नहीं यह दूसरी मर्तवा है मेरा खाविद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरह ही बेवफा था मैंने उसको ख़ुद अपने इन्ही हाथों से मारा था और उसका गांश्त पकाकर चीलों और कव्वों को खिलाया था तुमसे मुझे प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हारे बजाय '' उसने जुमला मुकम्मल न किया, तेजी से वह पीछ हटी और उसने हाथ बढाकर खन आलदा चादर खीच ती।

हैबत खान की चीख उसके हलक के अंदर ही फॅसी रह गई और वह बेहों श होकर गिर पदा ।

जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहीना कार चला रही है, और वह गैर इलाके में हैं।

<sup>।</sup> आसपास, 2 मोटा: 3 विश्वास, 4 निकालना, 5 वरिश्वहीन, 6 परिचित, 7 परिचित, 8 उद्देश्य, 9 विषय, 10 दुरी, 11 सतर्क, 12 आधारित, 13 आपस में झगडा; 14 स्वागत,

<sup>15</sup> कारण, 16 अनुमान, 17 असफल, 18 आनद विभोर; 19 ताजगी देनेवाला, 20. कृपा;

<sup>21</sup> प्रसन्तता, 22 प्रतीक्षा मे, 23 दुखी; 24 व्याक्ल, आतुर; 25 प्रकट, 26 आदेश; 27. वशीभृत,

## ख़्शिया

ख्शिया सोच रहा था।

बनवारी से काले तबाकूवाला पान लेकर वह बनवारी की दूकान के साथ लगे उस सगीन चबूतरे पर बैठा हुआ था, जो दिन के बक्त टायरों और मोटरों के मुख्तिलिफ पुर्जों से भरा होता था, रात के साढ़े आठ बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचनेवालों की वह दूकान बद हो जाती थी और दूकान का सगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता था।

वह काले तबाक्वाला पान आहिस्ता-आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था।

पान की गाढ़ी तबाकू मिली पीक उसके मुँह में इधर-उधर फिसल रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके खयालात दाँतो तले पिसकर उस पीक में घुल रहे हैं शायद यही वजह थी कि वह पीक फेंकना नही चाहता था।

वह पान की पीक मुँह में पिलपिला रहा था और उस वाके पर गौर कर रहा था, जो उसके साथ पेश आया था, बस कोई आध घटा पहले।

मामूल के मुताबिक उस चबूतरे पर बैठने से पहले उसे खेतवाडी की पाँचवी गली मे जाना पड़ा था उसी गली के नुक्कड पर मगलूद से आई नई छोकरी काता रहती थी, खुशिया से किमी ने कहा था कि वह अपना मकान तब्दील कर रही है और वह इसी बात का पता लगाने के लिए वहाँ गया था।

उमने काता की खोली का दरवाजा खटखटाया था और अदर से आवाज आई थी ' कौन है ?''

ख्शिया ने कहा था 'मैं ख्शिया ''

आवाज शायद पिछले कमरे से आई थी थोडी देर के बाद दरवाजा खुला था और वह अदर दाखिल हुआ था।

जब काता ने दरवाजा अदर से बद किया था तो खुशिया ने मुडकर देखा था और उसकी हैरत की कोई इंतिहा न रही थी काता नगी खडी थी, बिलकुल नगी वह अपने जिस्म को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुए थी, छुपाए हुए भी क्या कि छुपाने की जितनी चीजे होती हैं, वह तो सबकी-सब खुशिया की हैरतजदा आँखों के सामने थी।

"कहो ख़्रीशया, कैसे आए ? मैं नहाने ही वाली थी बैठो-बैठो बाहरवाले से अपने लिए चाय तो कह आए होते तुम तो जानते ही हो, वह मुआ रामा यहाँ से भाग गया है " खुशिया, जिसकी ऑखो ने कभी किसी औरत को यूँ अचानक तौर पर नगा नही देखा था, बहुत घबरा गया था—उसकी समझ मे नही आया था कि वह क्या करे, उसकी ऑखे जो यकायक उरयानी मे दो-चार हो गई थी. अपने-आपको कही छुपाना चाहती थी।

उसने जल्दी-जल्दी सिर्फ इतना कहा था ''जाओ जाओ तुम नहा लो '' फिर एकदम उसकी जबान खुल गई थी ''पर जब तुम नगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी अदर ही से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता जाओ तुम नहा लो ''

उसकी बात मुनकर काता मुसकराई थी ''जब तुमने कहा, खुशिया, तो मैने सोचा, हरज क्या है, अपना ख़्शिया ही तो है और मैंने दरवाजा खोल दिया ''

काता की वह मुसकराहट अभी तक उसके दिलो-दिमाग मे तैर रही थी, काता का नगा जिस्म अब भी मोम के पुतले की मानिद उसकी आँखो के मामने खड़ा था और पिघल-पिघलकर उसके अदर दाखिल हो रहा था।

काता का जिम्म खूबसूरत था पहली मर्तबा खुशिया को माल्म हुआ था कि जिस्म बेचनेवाली औरते भी ऐसा मुडौल बदन रखती हैं और उसे इस बात पर हैरत हुई थी; लेकिन उमें इस बात पर ज्यादा ताज्जुब हुआ था कि काता नग-धड़ग उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसको लाज तक न आई थी काता ने कहा था 'जब तुमने कहा, खुशिया, तो मैंने मोचा, हरज क्या है, अपना खुशिया ही तो है और मैंने दरवाजा खोल दिया।'

काता और ख़्शिया एक ही पेशे मे शरीक थे वह काता का दलाल था, यूँ वे एक-दूसरे के बहत करीब थे, लेकिन यह कोई ऐसी वजह नहीं थी कि काता उसके सामने नगी खड़ी हो जाती।

वह काता के अल्फाज में कोई और ही मतलब क्रेंद रहा था, वह मतलब बयक वक्त इस कदर साफ और इस क़दर मुबहम<sup>।</sup> था कि वह किसी खास नतीजे पर पहुँच नहीं पा रहा था।

उसने काता का नगा जिस्म देखा था, जो ढोलकी पर मढे हुए चमडे की तरह तना हुआ था, उसकी लुढकती हुई निगाहो से बिलकुल बेपरवा; कई बार हैरत के आलम से उसने काता के सॉवले-सलोने जिस्म पर टोह लेनेवाली निगाहे गाडी थी, मगर काता का एक कऑ तक भी न कॉपा था; वह सॉवले पत्थर की मूर्ति के मानिद उसके सामने खडी रही थी, हर एहसास से आरी?

एक मर्द के सामने एक नगी औरत खडी थी, मर्द, जिसकी निगाहे तो कपडो में ढकी-छुपी औरत के जिस्म तक पहुँच जाती हैं और जो खयाल ही खयाल में, परमात्मा जाने, कहाँ-कहाँ पहुँच जाता है लेकिन काता जरा भी न घवराई थी, उसकी आँखे जैसे उसी वक्त लाड़ी में धुलकर आई थी कांता को थोडी-मी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा-सी मुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए थी, वह कसबी है तो क्या हुआ, पर कसबियाँ यूं नगी तो नहीं खडी हो जाती

र्खाशया को दलाली करते हुए दस बरस हो गए थे। इन दस बरसो मे वह पेशा करनवाली लडिकयो के तमाम राजो से वाकिफ हो चुका था। उसे मालूम था कि पाए धोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान को भाई बनाकर रहती है, इसलिए 'अछत कन्या' का रेकार्ड ''काहे करता मुरख प्यार' अपने टूटे हुए बाजे पर बजांया करती है कि उसे अशोक कमार से बहुत बरी तरह इशक है और कई मनचले अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झाँसा देकर अपना उल्लु सीधा कर चुके हैं उसे मालुम था कि दादर मे जो पजाबन रहती है, सिर्फ इसलिए कोट-पतलन पहनती है कि उसके एक यार ने कहा था 'तेरी टाँगें तो बिलकल उस अग्रेज ऐक्ट्रेस की तरह हैं, जिसने 'मराको उर्फ खने-तमन्ना' मे काम किया है ' उसने कई बार यह फिल्म देखा था और जब उसके यार ने कहा था 'मारलेन डेट्रेच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टॉगें बहुत खुबस्रत हैं और उसने अपनी टाँगों का दो लाख का बीमा करा रखा है 'तो उसने पतलून पहननी शुरू कर दी थी, जो उसके चुतडों में बहुत फँसकर आती थी उसे यह भी मालुम था कि मजगाँववाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलिज के खुबसुरत लौंडो को फॉमती है कि उसे एक खबस्रत बच्चे की माँ बनने का शौक है; उसको यह भी पता था कि वह कभी अपनी ह्वाहिश परी न कर सकेगी, इसलिए कि वह बाँझ है उसे यह भी मालम था कि उस काली मद्रासन का, जो हर वक्त कानों में हीरे की बटियाँ पहने रहती है, रग कभी सफेद नहीं होगा वह उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है, जो वह अपना रंग सफेद करने के लिए आए दिन खरीदती रहती है उसको उन तमाम छोकरियों का अदर-बाहर का हाल मालम था, जो उसके हलके मे शामिल थी; मगर यह बात उसके ध्यान मे कभी आ ही नहीं सकती थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मश्किल था कि वह उम्र भर याद नहीं कर सकता था, यें उसके सामने नगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबस बडे नाज्ज्ब में डाल देगी।

खुशिया सोच रहा था; सोचंते-मोचते उसक मूँह मे पान की पीक इस कटर जमा हो गई थी कि अब वह मुश्किल से छालिया के नन्हे-नन्हे रेजो को चबा सकता था जो उसके दाँतों की रेखों में से इधर-उधर फिसल जाते थे।

उसके तम माथे पर पसीने की नन्ही-नन्ही बॅंदे नमृदार हो गई थी, जैसे मलमल मैं पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया हो जब वह काता के नगे जिस्स को अपने तसव्वर में लाता था तो उसके मर्दाना वकार<sup>3</sup> को धक्का-सा लगता था और उसे महसस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है।

एकदम उसने अपने-आपसे कहा 'यह अपमान नहीं तो क्या है एक छोकरी नग-धड़ग तुम्हारे सामने खड़ी हो जानी है और कहनी है—हरज ही क्या है, तम ख्रिया ही तो हो ख्रिया न हुआ, साला वह बिल्ला हो गया, जो हर वक्त तुम्हारे बिम्नर पर ऊँघना रहना है तो और क्या ?'

अब उसे यक़ीन हो गया कि सचमुच उसकी हतक हुई है वह मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीक पर तवकको भी कि और ते, ख्वाह वह शरीफ हो या बाजारी, उसे मर्द ही समझेंगी, और उसके और अपने दरिमयान वह परदा कायम रखेगी, जो एक मुद्दत स चला आ रहा है वह तो सिर्फ यह पता लगाने काता के यहाँ गया था कि वह कब मकान तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है?

काता के पाम उसका जाना अक्सर बिजनेस से मृताल्लिक था अगर वह काता की बाबत सोचता कि जब वह उसका दरवाजा खटखटाएगा, उस वक्त वह अदर क्या कर रही होगी तो उसके तसव्वर मे ज्यादा से ज्यादा इतनी बाते आती िसर पर पट्टी बाँधे लेटी हुई होगी; बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी, जो इतनी बास मारता है कि उसकी नाक बदिशत नहीं कर सकती, ताश फैलाए पलग पर अकेली बैठी पेशेस खेलने में मश्गूल होगी बस इतनी बाते थी. जो उसके जेहन में आ सकती थी अपने घर में किसी को वह रखती नहीं थी, इसलिए उस बात का खयाल तो आ ही नहीं सकता था लेकिन काता का दरवाजा खटखटाते हुए उसने कुछ भी न सोचा था, वह तो वहाँ काम से गया था, और काता, वह काता, जिसकों वह हमेशा कपड़ों में देखा करता था, अचानक उसके सामने बिलकल नगी खड़ी थी, बिलकुल नगी कि एक छोट -सा तौलिया तो कुछ भी नहीं छुपा सकता, उसने महसूस किया था जैसे वह खद नगा हो गया है अगर बात सिर्फ इतनी होती तो वह अपनी हैरत किसी न किसी हीले से दर कर लेता, लेकिन उसने तो कहा था जिब तुमने कहा, खुशिया, तो मैंने सोचा, हरज क्या है, अपना खिशाया ही तो है और मैने दरवाजा खोल दिया । अौर यही बात उसे खाए जा रही थी।

ंसाली मसकरा रही थीं वह बार-बार बडबंडा रहा था। वह महसूस कर रहा था कि काता का जिस्म ही नहीं, उसकी मसकराहट भी नगी थी।

उसे बार-बार बचपन के वह दिन याद आ रहे थे, जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थीं लिशिया थेटा जा दौड़ के जा, यह बाल्टी पानी से भर ला ; जब वह बाल्टी भर के लाया करता था तो वह औरत धोती के परदे के पीछे से कहा करती थीं 'इधर आ के मेरे पास रख दें मेने मह पर साबन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता 'वह धोती का परदा हटाकर बाल्टी उस औरत के पास रख दिया करता था और उसे साबन की झाग में लिपटी एक नगी औरत नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हीजान पैदा नहीं हाता था 'तब मैं बच्चा था, बिलकुल भोला-भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है बच्चों से कौन पर्दा करता है मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूं मेरी उम्र इस वक्त अट्ठाइस बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नगी खड़ी नहीं होती ।

लिशया की सोच उसकी उलझन बन गई थी काता ने उसे समझा क्या है, क्या उसमें वह तमाम बाते नहीं हैं, जो एक जवान मर्ट में होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह काता को यकबयक नग-धड़ग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने काता की उन चीजों का जाइजा नहीं लिया था, जो हर रोज के इस्तेमाल के बावजूद अभी अपनी असली हालत पर कायम थी, क्या परेशान होने के बावजूद उसके दिमाग में यह खयाल नहीं आया था कि दस रुपए में काता बिलकुल महँगी नहीं, क्या उसने नहीं सोचा था कि दशहरे के दिन बैंक का वह मशी, जो दो रुपए की रिआयत न मिलने पर वापस चला

गया था, गधा था; क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्ठों में एक अजीब किस्म का खिचाव पैदा नहीं हो गया था; क्या उसने ऐसी अँगडाई नहीं लेनी चाही थी कि उसकी हड्डियाँ तक चटख़नें लगें; फिर क्यों मंगलौर की उस साँवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और ख़्शिया समझकर अपना सबक्छ देखने दिया?

उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी और फुटपाथ पर कई बेल-बूटे बना दिए पीक थूककर वह उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया।

घर पहुँचते ही उसने नहा-धोकर नई धोती पहनी, नया कुर्ता पहना उसी बिन्डिंग में जहाँ वह रहता था, एक मैलून था; उसने अंदर जाकर आईने के सामने अपने बालों में कघी की, फिर फौरन ही उसे कुछ खयाल आया तो वह कुर्सी पर बैठ गया, उस रोज वह दसरी मर्तबा दाढ़ी मुँडवाने बैठा था।

हज्जाम ने कहा ''अरे भई खुशिया, भूल गए क्या ? सुबह ही तो मैंने तुम्हारी दाढी मूंडी थी।''

उसने बडी मतानत से अपनी दाढी पर उलटे कल हाथ फेरते हुए कहा ''यार, खूटी कुछ अच्छी तरह नहीं निकली थी।''

अच्छी तरह <mark>खू</mark>टी निकलवाकर और चेहरे पर पा उडर मलवाकर वह मैल्न से बाहर निकला।

मामने ही टैक्सियों का अड़डा था उसने धवर्ड के मस्सूम अंदाज में 'छी छी' करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मृतवज्जेह किया ओर हाथ के इशारे में टैक्सी लाने के लिए कहा।

जब वह टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मडकर उसमें पछा ''कहाँ जाना है भेठ ?'' टैक्सी ड्राइवर ने उन चार लफ्जों ने, खास तौर पर 'सेठ' ने उसको बहुत मसहर किया मुसकराकर उसने बड़े दोस्ताना लहुजे में जवाब दिया ''वह भी बताएंगे पहले तुम ओपेरा हा ऊस की तरफ चलों, लैमिगटन से होते हुए।

ड़ाइवर ने मीटर की लाल झडी का सिर नी ब दवा दिया। टन-टन हुई और फिर टैक्सी ने लेमिगटन रोड का रुख अह्तियार कर लिया। ''

जब लेमिगटन रोड का सिरा आ गया तो उसने ड्राइवर को हिदायत दी ''बाएँ हाथ को मोड लो।''

टैक्सी बाएँ हाथ को मुंड गई अभी ड्राइवर ने गियर भी न बदला था कि उसने कहा ''यह सामनेवाले खबे के पास सेक लेना जरा।''

ड़ाइवर ने ऐन खबे के पास टैक्सी रोक ली।

खुंशिया ने दरवाजा खोला और सामने की पान की दूकान पर चला गया उसने एक पान लिया और फिर एक आदमी से, जो पान की दूकान के पास ही खडा था, चंद बातो की; फिर उस आदमी को उसने टैक्सी में अपने साथ बिठा लिया और ड्राइवर से कहा ''मीधा चलो ''

टैक्सी देर तक चलती रही 🛮 खुशिया ने जिधर इशारा किया, ड्राइवर ने टैक्सी उधर

आखिर मुस्तिलफ पूर रौनक बाजारों में से गुजरने के बाद टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई गली में आमदो-रफ्त बहुत कम थी, कुछ लोग सड़क के किनारे बिस्तर जमाए लेटे हए थे, कुछ लोग बड़े इत्मीनान से चपी करा रहे थे टैक्सी जब उन नपी करानेवालों में आगे निकल गई और गली के नुक्कड पर काठ के एक बैंगलेनुमा मकान के पास पहुँच गई तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा "बस अब यहाँ कक जाओ।"

जब टैक्सी रुक गई तो खुशिया ने उस आदमी को, जिसे वह पान की द्कान से अपने साथ बिठा लाया था, आहिस्ता से कहा ''जाओ मैं यही इतजार करता हैं।''

वह आदमी बेवक्फो की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी मे बाहर निकला और सामनेवाले चोबी मकान मे दाखिल हो गया।

खुशिया जमकर बैठ गया उसने अपनी एक टॉग दूसरी टॉंग पर रखकर जेब से बीडी निकाली और सुलगाई, फिर एक-दो कश लेने के बाद ही सडक पर फेक दी।

वह बहुत मुज्तरिब<sup>6</sup> था, उसके सीने में फडफडाहट-सी हो रही थी, उसे ऐसा लगा कि ड्राइवर ने बेकार ही टैक्सी का इजन चला रखा है उसने तेजी में कहा ंक्यो बेकार को इजन चालु कर रखा है तुमने ?'

ड्राइवर ने मुडकर खिशया की तरफ देखा और कहा ''सेठ, इजन तो बद है!"

जब खुशिया को अपनी गलतीं का एहसास हुआ तो उसका इज्तिराब<sup>7</sup> और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने की बजाय अपने होठ चबाने शुरू कर दिए, फिर एकाएकी उसने अपने सिर पर वह किश्तीनुमा टोपी पहन ली, जो अब तक उसने अपन बगल में दबा रखी थी। उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा ''देखो, अभी एक छोकरी आएगी ज्यो ही वह अदर दाखिल हो, तुम टैक्सी चला देना घबराने की कोई बात नहीं मामला ऐसा-वैसा नहीं है।''

इतने में मामने के चोबी मकान में दो लोग बाहर निकले, आगे-आगे वह आदमी था, जो खुशिया के साथ आया था और पीछे-पीछे काता थी काता ने शोख रग की साडी पहन रखी थी।

खिशया झट मे दाएँ कोने की तरफ सरक गया।

उस आदमी ने टैक्सी का पिछला बायाँ दरवाजा खोला और काता को अदर दाखिल करके एक धक्के से दरवाजा बद कर दिया।

कांता अभी ठीक तरह से बैठ भी न पाई थी कि उसकी हैरत भरी आवाज, जो चीख से मिलती-जुलती थी, टैक्सी के अंधेरे में उभरी ''खुशिया तुम ?''

''हाँ मैं तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना?''फिर खुशिया ने अपनी मोटी आवाज़ में कहा : ''देखो ड्राइवर, टैक्सी जुहू ले चलो ।''

ड्राइवर ने सेल्फ दबाया तो इंजन फडफड़ाया काता ने क्या कहा, खुशिया ने क्या

स्ना, कुछ पता नहीं टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और उस आदमी को सड़क के बीच हैरतजदा छोडकर नीम रोशन गली में गायब हो गई।

इसके बाद कभी किसी ने ख़ुशिया को मोटर के पुज़ैं की दृकान के संगीन चब्तरे पर नहीं देखा।

<sup>।</sup> अस्पष्ट, 2 रिक्त, खाली, 3 प्रतिष्ठा, 4 आशा, 5 ख़ुश, प्रसन्नचित्त, 6 व्याकृत, 7 व्याकृतता।

## द्दा पहलवान

स<mark>लाह् स्कूल में पढ़ता था तो</mark> शहर का हसीन-तरीन लडका मृतसब्विर<sup>†</sup> होता **था—उ**स पर व**डे-बडे अमर्दपरस्तो<sup>2</sup> के दरीमयान बडी ख़ँख्वार लडाइयों हुईं, एक-दो इसी सिलसिले मे मारे भी गए।** 

सलाह् वाकई हसीन था—वह बड़े मालदार घराने का चश्मो-चिराग<sup>3</sup> था, इसलिए उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर जिस मैदान में वह कूद पड़ा था, वहाँ उसको एक मुहाफिज<sup>4</sup> की जरूरत थी, जो वक्त पर उसके काम आ सकता।

शहर में यूँ तो सैकडों बदमाश और गुड़े मौजूद थे, जो हसीनो-जमील मलाहू के एक इशारे पर कट गरने को तैयार थे, मगर दृदे पहलबान मे एक निगली बात थी -वह बहुन मुफ़लिस बा; बहुत बदमिजाज और अक्खड तबीयत का था, मगर इसके दावजूद उसमें ऐसा बाँकपन था कि सलाह ने उसको देखते ही पसद कर लिया और उनकी दोस्ती हो गई।

सलाहू को दूदे पहलवान की रफाकत<sup>7</sup> से बहुत फायदे हुए, शहर के दूसरे गुडे, जो स<mark>लाहू के</mark> रास्ते में रुकावटें पैदा करने का मूजिब<sup>8</sup> हो सकते थे, दूदे की वजह से खामोश रहे।

स्कूल से निकलकर सलाह् कॉलेज मे दाखिल हुआ तो उसने और पर-पुरजे<sup>8</sup> निकाले और थोडे ही अर्से मे उसकी सरगार्भयाँ नया रुख इस्तियार कर गईं—इसके बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि सलाह् का बाप मर गया, अब वह तमाम जायदाद, इम्लाक<sup>10</sup> का वाहिद<sup>11</sup> मालिक था।

पहले तो उसने नकदी पर हाथ साफ किया, फिर मकान गिरवी रखने शुरू किए-जब दो मकान बिक गए तो हीरामडी की तमाम तवाइफे सलाह के नाम से वाकिफ हो गईं।

मालूम नहीं, इसमें कहाँ तक सदाकत<sup>12</sup> हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हीरामडी में बूढ़ी नायिकाएँ अपनी जवान बेटियों को सलाहू की नजरों से छुपा-छुपाकर रख्ती थी कि मुंबादा<sup>13</sup> वह सलाहू के हुस्न के चक्कर में न फँस जाएँ—इन एहतियाती तदाबीर<sup>14</sup> के बावजूद, जैसा कि मुनने में आया है, कई कुँवारी तवाइफजिदियाँ मलाहू के इशक में गिरफ्तार हुईं और उलटे रास्ते चलकर अपनी जिंदगी के सुनहरे अय्याम<sup>15</sup> उसके तलव्बन्<sup>16</sup> की नजर कर बैठी।

सलाह खल खेल रहा था।

ददे को मालूम था कि यह खेल देर तक जारी नहीं रहेगा। यह उम्र में सलाहू से दुगना बड़ा था, उसने हीरामड़ी में बड़े-बड़े मेठों की खाक उड़ते देखी थी, वह जानता था कि हीरामड़ी एक ऐसा अधा कुओं है, जिसको दिनया भर के मेठ मिलकर भी अपनी दौलत से नहीं भर सकते, मगर वह सलाह को कोई नसीहत नहीं देता था शायद इमलिए कि वह जहाँदीदा<sup>17</sup> होने क बायम अच्छी तरह समझता था कि जो भत उसके हमीनो-जमील बाबू के स्मिर पर सवार है, उसे कोई टोना-टोटका उतार नहीं सकता।

दूदा हर वनत सलाह के माथ होता था—शुरू-शुरू में जब सलाह ने हीरामडी का रुख किया तो उसका खयाल था कि दूदा भी ऐश में शरीक होगा, मगर आहिस्ता-आहिस्ता उसे माल्म हआ कि ददे को इस किस्म की ऐश से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसमें वह खुद दिन-रात गर्क रहता है। दूदा गाना सुनता था, शराब पीता था, तवाइफा से फोश मजाक करना था मगर इसमें आगे कभी नहीं जाता था। उधर उसका बाबू रात-रात भर अदर किसी माश्क को बगल में दबाए पड़ा रहता और वह बाहर किसी एहरेदार की तरह जागता रहता।

नोग समझते थे कि दूदे ने अपना घर भर निया है, बौलत की जो नूट मची हुई है, उसमे उसने अपने हाथ रग लिए हैं—इसमे कोई शक नही कि जब सलाहू दादे-ऐश देने को निकनता था तो हजारों के नोट दूदे ही की तहवील <sup>18</sup> में होते थे, मगर यह सिर्फ सलाहू को मालूम था कि दूदे ने उनमें से एक पाई भी कभी इधर-उधर नही की।

दूदे को सिर्फ सलाहू से दिलचस्पी थी, वह मलाहू को अपना आका समझता था, और यह बात लोग भी जानते थे कि वह किम हद तक सलाह का गुलाम है—मलाह उसको डॉट-इपट लेता था, बाज औकान शराब के नशे में उसे मार-पीट भी लेना था मगर दूदा खामोश रहता—हसीनो-जमील मलाहू उसका माबूद " या और वह उमक हुज्र कोई गुम्ताखी नहीं कर मकना था।

एक दिन इत्तिफाक से दूदा बीमार था—सलाहू रात को हस्बे-मामूल<sup>20</sup> ऐश करने के लिए हीरामडी पहेँचा, वहाँ किसी तवाइफ के कोठे पर गाना सुनने के दौरान मे उसकी झड़प एक तमाशबीन से हो गई और हाथापाई मे उसके माथे पर हल्की-सी खराशे आ गई—दूदे को जब इस झड़प का इल्म हुआ तो उमने दीवार के साथ टक्करे मार-मारकर अपना मारा मिर जख़्मी कर लिया खद को वेशुमार गालियाँ दी और बहुत बुरा-भला कहा, उसको इतना अफसोम हुआ कि दस-पदह दिन तक सलाहू के सामने उसका सिर झुका रहा, एक लफ्ज भी उसके मह से न निकला, उसको यह महसूस होता था कि उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद<sup>21</sup> हो गया है—लोगो का बयान है कि वह बहुत दिनों तक नमाजे पढ़-पढ़कर अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा।

मलाहू की वह इस तरह खिद्मत करता था, जिस तरह पुराने किस्से-कहानियों के वफादार नौकर करते हैं—वह सलाहू के जूते पालिश करता था; उसके पाँव दाबता था; उसके चमकीले बदन पर मालिश करता था, उसके हर आराम और उसकी हर आसाइश<sup>2</sup> का खमान रखता था, जैसे वह उसके बत्न<sup>23</sup> से पैदा हुआ है।

कभी-कभी सलाहू नाराज हो जाता । यह वक्त दूदे पहलवान के लिए बडी आजमाइश का वक्त होता था—वह दुनिया में बेजार हो जाता, फकीरों के पास जाकर नावीज-गडे,लेता. खद को तग्ह-तरह की जिम्मानी तकलीफ पहुँचाना । आखिर जब सलाह मौज में आकर उसे बुलाना नो उसे ऐसा मदमूस होना कि उसे दोनों जहान मिल गए हैं।

दूदे का अपनी ताकत पर नाज नही था, उसे यह घमड भी नही था कि वह छुरी मारने के फन मे यकता '' है, उसको अपनी ईमानदारी और अपने खुलूस पर भी कोई फछ नही था, लेकिन वह अपनी इम बात पर बहुत नाजाँ था कि वह लँगोट का पक्का है—बह अपने दोस्नो-यारों को बडे फछों-इस्तियाज 25 से मुनाया करता था कि उसकी जवानी मे सैकडो मर्दमार औरतें आई, चिलत्तरों के बडे-बडे मत्र उस पर फूँके गए मगर वह, शाबाश है उसके उस्ताद को, वह लँगोट का पक्का रहा—यह बड नही थी। उन लोगों को, जो दूदे पहलवान के नैगोटिए थे, अच्छी तरह मालूम था कि उसका दामन औरत की तमाम आलाइशों 26 से पाक है—मुताद्दिट 27 बार कोशिश की गई थी कि वह गुमराह हो जाए, मगर हर बार नाकामी हुई थी—वह साबित कदम रहा था।

खुद सलाहू ने कई बार उसका इम्तिहान लिया—अजमेर के उर्स पर उसने मेरठ की एक काफिर अदा तनाइफ अनवरी को इस बात पर आमाद्रा कर लिया कि वह दूदे पर डोरे डाले—अनवरी ने अपने तमाम ग्र इस्तेमाल कर डाले, मगर दुदे पर कोई असर न हुआ।

उर्स खत्म होने पर जब वह लाहीर रवाना हुए तो गाडी मे दूदे ने मलाह में कहा ''बाऊ, बस अब मेरा कोई और इम्तिहानन लेना वह साली अनवरी बहुत आग बढ़ गई थी मुझे तुम्हारा खयाल था, वरना गला घोट देता हरामजादी का '''

इसके बाद सलाहू ने उसका और कोई इम्तिहान न लिया—दूदे के तम्बीही अल्पाज काफी थे, जो उसने बडे सगीन लहजे में अदा किए थे।

सलाहू ऐशो-इशरत में बदस्तूर गर्क या, इसलिए कि अभी तीन-चार मकान बाकी ये। हीरामडी की तमा र काबिले-जिक्र तवाइफे एक-एक करके उसके पहलू में आ चुकी थी और जब उसने झुठे जामों का दौर शुरू कर दिया था।

उन्ही दिनों एकदम जाने कहाँ से एक तवाइफ अलमास पैटा हो गई और एकदम सारी हीरामडी पर छा गई, उसे देखा किमी ने भी नही था, मगर इसके बावजूद उसके हुस्न के चर्चे आम थे कि हाथ लगाए मैली होती है, पानी पीती है तो उसके शफाफ<sup>29</sup> हलक मे से नजर आता है, हिरनी की-सी ऑखें हैं, जिनमे खुदा ने अपने हाथ से मरमा लगाया है, बदन ऐसा मुलायम है कि निगाहे फिसल-फिमल जाती हैं—सलाहू जहाँ भी जाता था, उस परी बेहरा और हूर शम(यल <sup>30</sup> माशूका के हुस्नो-जमाल की बाते सुनता था।

दूदे पहलवान ने फ़ौरन पता लगाया और अपने बाबू को बताया कि वह अलमास कश्मीर में आई है, बाक़ई खूबस्रत है, अधेड उम्र की माँ उसके साथ रहनी है, जो उस पर बड़ी कड़ी निगरानी रखती है, इसलिए कि वह लाखों के ख़्वाव देख रही है।

जब अलमास का मुजरा गुरू हुआ तो उसके कोठे पर सिर्फ वही साहबे-सरवत<sup>31</sup> गए, जिनका लाखों का कारोबार था—सलाहु के पास अब इतनी दौलत नही थी कि वह उन तगड़े दौलतमंद ऐयाशों का मुकाबला खम ठोक के कर सकता: आठ-दस मुजरो ही में उसकी हजामन हो जाती: वह इसी ख़याल के मातहत ख़ामोश रहा और पेचो-ताब खाता रहा।

दूदा अपने बाबू की बेचारगी देखता तो उसे बहुत दुस होता, मगर वह क्या कर सकता था; उसके पाम था ही क्या, एक सिर्फ उसकी जाम थी, मगर वह इस मामले मे क्या काम दे सकती थी। बहुत मोच-विचार के बाद आखिर दूदे ने एक तरकीब सोची कि सलाह किसी तरह अलमाम की माँ इकबाल मे राब्ता <sup>12</sup> पैदा करे; अलमाम की माँ पर यह ज़ाहिर करे कि वह उसके इशक मे गिरफ्तार है, और इस तरह जब मौका मिले तो अलमास को अपने कब्जे मे कर ले।

सलाहू को तरकीब पसंद आई और फौरन ही उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अलमास की माँ इकवाल बहुत खुश थी कि उस ढलती उम्र में उसे सलाहू-जैसा खूबरू चाहनेवाला मिल गया है और यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा—इस दौरान में सैकड़ों मर्तबा अलमास उसके सामने आई, याज़ औकात उसके पास बैठकर अलमास ने वातें भी कीं और उसके हस्न से काफी मतास्सिर<sup>13</sup> भी हुई।

अलमाम को हैरत थी कि मलाहू उसकी माँ मे क्यो दिलचम्पी ले रहा है, जबकि वह खुद सलाहू की आँखों के सामने मौजूद है, लेकिन उसकी यह हैरत बहुत देर तक कायम न रह सकी, उसे मलाहू की हरकातो सकनात <sup>14</sup> से मालूम हो गया कि वह चाल चल रहा है; इस इन्किशाफ <sup>15</sup> मे उसे खुशी हुई कि अंदरूनी तौर पर उसके एहसासे-जवानी <sup>16</sup> को बड़ी ठेस पहुँच रही थी।

बातों-बातों में एक दिन सलाहू का जिक्ने आया तो अलमास ने सलाहू की खूबस्रती की तारीफ जरा चटखारा लेकर की, जो उसकी माँ इकबाल को बहुत नागवार मालूम हुई और फिर उन दोनों में खूब चख हुई—अलमास ने अपनी माँ से साफ-भाफ कह दिया कि सलाहू उसे बेवकुफ़ बना रहा है।

इक्बाल को बहुत दुख हुआ — अब सवाल बेटी का नहीं था, सवाल रकीव <sup>17</sup> का या मौत का था।

दूसरे रोज जब सलाहू आया तो इकबाल ने उससे पूछा ''आप किसे पसंद करते हैं' मझे या मेरी बेटी अलमास को ?''

सलाह को कहना पड़ा ''तुम्हें मैं तुम्हें पसंद करता हूं ''फिर उसे इकबाल को मजीद<sup>18</sup> यक़ीन दिलाने के लिए और बहुत-मी बातें घड़ना पड़ी।

इकबाल यूँ तो बड़ी चालाक थी, मगर उसको किसी हद तक मलाहू की बात पर यकीन आ गया—वह अपनी उम्र के ऐसे मोड पर पहुँच चुकी थी, जहाँ मुहब्बत और जिस्म के झूठे हवाले भी सच्चे दिखाई देते हैं।

जब यह बात अलमाम तक पहुँची ता वह बहुत जुज़बुज़ <sup>19</sup> हुई — जूँ ही उसे मौक़ा मिला, उसने सलाह को पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने की कोशिश की।

सलाहू ज़्यादा देर तक अलमास की जिरह बर्दाश्त न कर सका, आख़िर उसे मानना ही पड़ा कि उसे इक़बाल से कोई दिलचस्पी नहीं है और असल में अलमास का हुसूल 10 ही उसके पेशे-नजर है—यह कुबूलवाने पर अलमास की तसल्ली हो गई, मगर वह रग्नवत विशेष वह लगाव जो उसके दिलो-दिमाग में सलाहू के मृताल्लिक पैदा हुआ था, गायब हो गया और उसने ठेठ तवाइफ बनकर अपनी माँ को समझाया ''माँ, बचपना छोड दो सलाहू से मेरे दाम वसूल कर लो त्म्हे वह क्या देगा ?''

अपनी लडकी की यह अक्लवाली बात इकबाल की समझ में आ गई और वह सलाहू को दूसरी नज़र देखने लगो।

सलाहू भी समझ गया कि उसका बार खाली गया है; अब इसके सिवा और कोई चारा न था कि वह नीलाभ में अलमास की सबसे बढ़कर बोली दे।

दूदे ने इधर-उधर में क्रेदकर मालूम किया कि अगर मलाहू अलमाम की माँ के कदमों में पच्चीस हजार रुपए ढेर कर दे तो अलमास की नथनी उतर सकती है।

मलाहू पूरी तरह जकडा जा चुका था, जाए रफ्तन न पाए मांदनवाला 42 मामला था-उसने दो मकान बेचे और पच्चीम हजार रुपए लेकर इकबाल के पास पहुँचा।

इकबाल का खयाल था कि सलाहू इतनी बडी रकम पैदा नहीं कर सकेगा, लेकिन सलाह जब रकम ले आया तो वह बौखला-सी गई।

इकबाल ने अलमास से मशवरा किया तो उसने कहा ं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सलाह से कहो कि पहले वह हमारे साथ कलियर शरीफ के उर्स पर चले ं

मलाहू को उर्स पर जाना पड़ा और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे पंद्रह हज़ार मुजरों में उड़ गए। उसकी उन तमाम तमाशबीनों पर, जो उर्स में शरीक हुए थे, धाक तो बैठ गई, मगर उसके पच्चीस हज़ार रुपयों को दीमक लग गई—जब वह वापस लाहौर आ गए तो बाकी का रुपया भी आहिस्ता-आहिस्ता अलमास की फरमाइशों की नजर हो गया।

दूदा अदर ही अदर गुस्से से खौल रहा था; उसका जी चाहता था कि इकबाल और अलमास, दोनों का सिर उड़ा दे, मगर उसे अपने बाबू का खयाल था—दूदे के दिल में बहुत-सी बाते थीं, जो वह सलाहू को बताना चाहता था. मगर बता नहीं सकता था: इससे उसे और भी झैंझलाहट होती थी।

सलाहू बहुत बुरी तरह अलमास पर लट्टू था—पच्चीस हज़ार रुपए ठिकाने लग चुके थे और अब वह दम हजार रुपए उस मकान को गिरवी रखकर उजाड रहा था, जिसमें उसकी नेकसीरत $^{43}$  माँ रहती थी।

यह रूपया भी कब तक उसका साथ देता—इकबात और अलमास, दोनों जोंक की तरह सलाहू के साथ चिमटी हुई थीं—आख़िर वह दिन आ ही गया, जब उस पर नालिश हुई और अदालत ने कुर्क़ी का हक्म दे दिया।

सलाह् बहुत परेशान हुआ—उसे कोई सूरत नजर नहीं आती थी; कोई ऐसा बादमी नहीं था, जो उसे कर्ज देता; ले-दे के एक मकान बचा था. और वह भी गिरवी पड़ा था: कुर्क़ी आई हुई थी और बैलिफ़<sup>44</sup> सिर्फ़ दूदे पहलवान की वजह से रुके हुए थे—दूदे ने उनको यकीन दिलाया था कि वह बहुत जल्द रुपए का बंदोबस्त कर देगा।

दस्तावेज़ : एक / 135

दूदे की बात सुनकर सलाहू बहुत हैंसा था कि वह कहाँ से रूपयो का बंदोबस्त करेगा; सौ-दो सौ की बात होती तो उसे यकीन आ जाता, मगर सवाल पूरे दस हज़ार रूपयों का था—सलाहू ने दूदे पहलवान का बड़ी बेददीं से मज़ाक़ उडाया कि वह उसको तिफ़्ल<sup>45</sup> तसिल्लयाँ दे रहा है।

द्दे ने सलाह की यह लअन-तअन 46 बर्दाश्त की और चला गया।

दूसरे रोज दूदा आया तो उसका शंगरफ-ऐसा<sup>47</sup> चेहरा जर्द था; ऐसा मालूम होता था कि वह बिस्तरे-अलालत<sup>48</sup> पर से उठकर आया है—सिर न्योद्धाकर उसने अपने **डब** में से रूमाल निकाला, जिसमें सौ-सौ के नोट बैंधे पडे थे और सलाहू से कहा . ''ले बाऊ, ले आया हूँ ''

सलाहू ने नोट गिने; पूरे दस हजार थे—टुकर-टुकर दूदे पहलवान का मुँह देखते हुए उसने कहा ''यह रुपए कहाँ से पैदा किए तुमने ?''

द्दे ने अफस्दां 49 लहजे में जवाब दिया "हो गए पैटा कही से !"

सलाह् कुर्की भूल गया -- इतने सारे नोट देखकर उसके कदम फिर अलमास के कोठे की तरफ उठने लगे।

दूदे ने सलाहू को रोका "नहीं बाऊ अलमास के पाम न जाओ यह रूपया कुर्क़ीबालों को दो "

सलाहू ने बिगडे हुए बच्चे की मानिंद कहा . 'क्यो ? मैं जाऊँगा अलगास के पान ।'' दुदें ने पहली बार कडे लहुजे में कहा : ''तू नहीं जाएगा ।''

मलाह तैश में आ गया "तू कौन होता है मुझे रोकनेदाला?"

दूदे की आवाज नर्म हो गई ं मैं तेरा गुलाम हूँ बाऊ पर अब अलमास के पाम जाने का कोई फ़ायदा नहीं।''

"<del>क्यों</del> ?"

दूदे की आवाज में लरिजश-सी <sup>50</sup> पैदा हो गई ं न पृछ बाऊ यह रूपया मुझे उसी ने दिया है ं

सलाह् करीब-करीब चीख उठा ''यह रूपया अलमास ने दिया है तुम्हें दिया है ''
''हाँ बाऊ, उसी ने दिया है मझ पर बहुत देर से मरती थी साली, पर मैं उसके हाथ
नहीं आता था तुझ पर तकलीफ का वक्त आया तो मेरे दिल ने कहा 'दूदे, छोड अपनी
कसम को तेरा बाऊ तुझसे कुर्वानी माँगता है ' सो मैं कल रात उसके पास ग्या
और उससे यह सौदा कर लिया '' ददे की आँखो से टप-टप आँस् गिरने लगे।

1 विचार हआ, 2 सदर लडको से मैचन करने वाले, 3 सतान, 4 रक्षक, 5 बहुत सुदर; 6 निर्धल, 7 साथ; 8 कारण; 9 हाच-पाँव, 10. सर्पाल, 11 एकमात्र, 12. सच्चाई; 13 कहीं ऐसा न हो; 14 उपाय, 15 दिन, 16 अरिचर चित्तताला, 17 अनुभवी; 18 कब्बा; 19 इष्टदेव, 20 नियमानुसार, 21 घटित, 22. सुख-सुविधा, 23 गर्भ, 24. बहितीय, 25 गौरव से; 26 गलाजत, 27 बहुत, 28 चेतावनी देनेवाले, 29 स्वच्छ, 30 समान, 31 धनी; 32 सपर्क 33 प्रभावित, 34 गतिविधियां: 35 रहस्योदघाटन, 36 जवानी का खयाल, 37 अपने प्रेमी की दूसरी प्रेमिका, 38. अधिक, 39. नाराज, 40. प्रान्त; 41 आकर्षण; 42. साँप के मह में छुछूदरबाला मामला; 43 चरित्रवान, 44 कुर्कीवाले, 45. बवकानी, 46 प्रभा-बुग कहना, 47 पत्थर-त्रैमा, 48 बीमारी; 49 दुखी; 50. कैपन-सी।

## सौ केंडल पावर का बल्ब

वह चाक में, कैसर पार्क के बाहर, जहाँ चद ताँगे खड़े रहते हैं, बिजली के एक खबे के साथ सामोश खड़ा या और दिल ही दिल में सोच रहा था। कोई वीगनी-सी वीगनी है !

यही पार्क, जो सिर्फ़ दो बरम पहले पुररौनक जगह थी, अब उजड़ा -पुजड़ा दिखाई दे रहा था, जहाँ पहले औरत और मर्द शोखो-शाग फैशन के लिबास में चलते-फिरते थे, वहा अब बेहद मैले-कुचैले कपड़ों मे लोग इधर-उधर बेमकसद फिर रहे थे; बाजार मे काफी भीड़ थी, भगर वह रंग नहीं था, जो कभी वहाँ मेले-ठेले की तरह हुआ करता था, आसपास की मीमेट से बनी हुई बिल्डिंग भी अपना रूप खो चुकी थी, भिर आहे, मुँह फाड़े वह एक दूसरे की तरफ फटी-फटी आँखों से देख रही थी, जैसे वह बेबा शरून हो!

वह हैरान था कि वह गाजा कहाँ गया, वह सिद्र कहाँ उड़ गया, **बह मर कहाँ** गायब हो गए, जो उसने कभी वहाँ देखे और मने थे ? और यह कोई ज्यादा अ**में की बात नहीं**, अभी वह कल ही तो जो बरस भी कोई अमिहोता है भला वहाँ आया था कलकरते से, जब उसे वहाँ की एक फर्म ने अच्छी तनस्वाह पर बुलाया था, उसने कितनी कोशिश की थी कि उसे कैसर पार्क मे एक कमरा ही मिल जाए, मगर वह नाकाम रहा था, हजार फरमाइशों के बावजूद—अब उसने देखा कि जिस कुँजड़े, जुलाहे और मोची की तबीवत चाहती है, फ्लैटों और कमरो पर अपना कब्जा जमा रहा है।

जहाँ किमी शानदार फिल्म कपनी का दफ्तर हाता था, वहाँ चूल्हे सलग रहे थे. जहाँ कभी शहर की बडी -बडी रगीन हरितयाँ जमा होती थीं, वहाँ धोबी मैले कपडे धो रहे थे।

दो बरस में इतना बढ़ा इन्किलाब!

वह हैरान था—वह उस इन्क़िलाब का पसमंजर जानता था, कुछ अख़बारों के जिरए से और कुछ उन दोस्तों के बयान म, जो उस शहर में मौजूद थे, उस सब पता लग चुका था कि तहाँ कैमा तृफान आया था; वह मोचता था, कोई अजीबो-गरीब तृफान होग्ग, जो इमारतों का रग-रूप भी चूसकर लं गया; इसानों ने इसान क़्तृत किए, औरनों की बेइज्जती की, और इमारतों की ख़ुश्क लक़िंद्रयों और बेजान ईंटों में भी यही मृत्युक किया, उसने मृता था कि उस तृफान में औरतों को नगा किया गया था, उनकी छातियाँ काटी गई थी— अब जो कुछ भी वह अपने आसपास देख रहा था, सब नगा और जोबन बरीदा था।

वह बिजली के खबे के साथ लगा अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी

मदद में वह अ<mark>पनी रिहाइश</mark> का कोई बदोबस्त कर<del>वा वा</del>द्धता था—उसके दोम्त ने कहा था 'तम कैसर पार्क के पास, जहाँ तॉरो खडे रहते हैं, मेरा इतजार करना !

दो बरस हुए, जब वह मुलाज़िमत के सिर्लासले में वहाँ आया था तो ताँगों का वह अड्डा बहुत मशहूर जगह थी, शहर के सबसे उम्हा, सबसे बाँके ताँगे वहीं उसी जगह खड़ रहते थे कि वहाँ से ऐयाशी का दर सामान महैया हो जाता था; अच्छे से अच्छा रस्तोगों और होटल करीब था, बेहतरीन चाय, बेहतरीन खाना और इसरे तमाम लवाजमात भी सबस्सर थे—शहर के जितने बड़े दलाल थे, वहीं स दस्तेयाब होते थे कि कैसर पार्क में बड़ी-बड़ी कर्पानयों के बायस रूपया और शराब पानी की तरह बहते थे।

दो बरम पहले उसने वहाँ अपने दोरन क माथ बड़े ऐश किए थे, अच्छी से अच्छी लड़की हर रात उनके आगोश में होती थी, स्कॉच, जो जग के बायस नायाब थी, एक मिनट में उसकी दर्जनों बोतले महैया हो जाती थी।

ताँगे अब भी खड़े थे, मगर उन पर बह कलांगयाँ नहीं थी, बह फ़्दने नहीं थे, पीतल के पालिश किए हुए माजो-मापान की वह चमक-दमक नहीं थी, सबकुछ शायद दूमरी बीजों की तरह उड़ गया था।

उसने घडी में वक्त देखा – सात बज चुके थे। फरवरी के दिन थे और शाम के साए गहरें हो चके थे।

उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त को लानत-मलामत की –वह दाएँ हाथ के <mark>वीरा</mark>न होटल में मोरी के पानी से बनी हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि किसी ने हौले-पे उसको पुकारा।

उसने खयाल किया कि शायद उसका दोस्त आ गया है, मगर जब उसने म्डकर देखा तो एक अजनबी को खडा पाया, आम शक्लो-सूरत, लट्ठे की नई शलवार, जिसमे और ज्यादा शिकनो की गुजाइश नहीं थी और नीली पापलीन की कमीज, जो लाड़ी में जाने के लिए बेताब थी।

उसने पूछा ं वयो भई, तुमने मुझे बुलाया ?'' उसने हौल-से जवाब दिया '''जी हाँ !''

उसने खयाल किया कि कोई मुहाजिर<sup>8</sup> है और <mark>भीख मॉन रहा है : ''क्या मॉ</mark>गते हो ?'' उसने उसी लहजे में जवाब दिया .''जी कुछ नहीं -''फिर उसने करीब आकर कहा ''कछ चाहिए आपको ?''

<sup>ँ</sup> ''क्या ?''

''कोई जडकी-वडकी ?'' यह कहकर वह पीछे हट गया ।

उसके सीने में एक तीर-सा लगा—उसने आँखे फाइकर उसको देखा: इस जभाने म भी यह लोगों के जिसी<sup>9</sup> जज़्बात टटोलता फिर रहा है—फिर इंसानियत के मुंताल्लिक ऊपर तले उसके दिमाग में बड़े हौसलाशिकन<sup>10</sup> ख़यालात उभरे; उन्ही खयालात के जेरे-असर<sup>11</sup> उसने पछा: ''कहां है?''

उसका लहुजा दलाल के लिए उम्मीद अफजा 12 नहीं था—दलाल ने कदम उठाते हुए

कहा ''जी नहीं आपको जरूरत नहीं ''

उसने दलाल को रोका ''यह तुमने किस तरह ज़ाना ' आदमी को हर वक्त उम चीज की जरूरत होती है, जो तुम मुहैया कर मकते हो सूली पर भी उम चीज की जरूरत होती है और जलती चिता मे भी ''' वह फलसफी '' बनते-बनते रूक गया ''देखो, अगर वह चीज कही पास ही है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ मैंने यहाँ एक दोस्त को वक्त दे रखा है ''

दलाल उसके करीब आ गया "पास ही है, बिलकुल पास :" "कहाँ ?"

"यह सामनेवाली बिर्लिडग में।"

उसने मामनेवाली बिल्डिंग को देखा "इसमे इस बडी बिल्डिंग में?"

''बी हाँ!''

बह लग्ज गया ''अच्छा तो ''फिर उसने स्प्रैभलकर पूछा ''मैं भी माथ चलूँ ?'' ''चलिए लेकिन मैं आगे-आगे चलता हूँ ' दलाल ने सामनेवाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया।

वह रौकडों रूह शिगाफ 14 वाते सोचता हुआ दलाल के पीछे हो लिया।

जरा-सा फासला था, चंद गज परे वह बिल्डिंग थी:—दूसरे ही लम्हे टलाल और वह उस बिल्डिंग के अंदर थे।

अदर से बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता थी, जगह-जगह इंटे उखर्डा हर्ड थी, कटे हुए पानी के नल बाहर को निकले हुए थे, हर तरफ कुड़े-कररूट के ढेर थे।

शाम कब की गहरी हो चुकी थी — ह्योढ़ी में से गुजरकर वह आगे बढ़े तो अँधेन शरू हो गया।

चौडा चकला सहन तय करके दलाल एक तरफ मुडा कि जहाँ इमारत बनते-बनते रुक गई थी, ईंटें नगी थीं; चूना और मीमेट मिले हुए सख्त ढेर पडे हुए थे, जा-ब-जा बजरी विखरी हुई थी।

दलाल नामुकम्मल सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते रुका और मुडकर उसने कहा ंआप यही ठहरिए. मैं अभी आया।''

वह रुक गया और दलाल मीढ़ियाँ चढ़ गया—उसने गर्दन उठाकर मीढ़ियों क इिह्तिताम<sup>15</sup> की तरफ देखा तो उसे तेज रोशनी नजर आई।

लम्हे मिनट बन गए तो वह दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा—वह अखिरी सीढ़ी पर गहुँचा तो उसे दलाल की बहुत जोर की कड़क सनाई दी ''उठती है कि नहीं?''

कोई औरत बोली ंकह जो दिया, मुझे सोने दो।'' औरत की आवाज घुटी-घुटी-सी थी।

दलाल फिर कडका ''मैं कहता हूँ, 'उठ मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख '' औरत की आवाज आई ''तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूँगी। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर। ' दलाल ने पश्चकारा "उट मेरी जान जिंद न कर गुजारा कैसे चलेगा?"

औरत बोजी ंगज़ारा आए जहन्तम में में नृष्टी मर जाऊँगी खुदा के लिए मुझे तंग न कर मुझे नीद आ रही है।

दलाल की आवाज फिर कड़ी हा गईं ''त् नहीं उठेर्गः हरामजादी, संशर की बच्ची ''

औरत चिल्लाने लगी . "मैं नहीं उठुँगी, नहीं उठुँगी, नहीं उठुँगी

दलाल की आवाज भिच गर्ड ं आहिस्ता बोल, आहिस्ता योल कोई सुन लेगा चल उठ तीस-चालीस रुपए मिल जाएँगे।

"देखा मैं हाथ जोडती हूँ मैं किनने दिनों से जाग रही हूँ रहम कर, ख़ुदा के लिए मुझ पर रहम कर "अब औरत की आवाज में इल्तिजा की थी।

''बस एक-दो घटे के लिए फिर सो जाना नहीं नो देख, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी।'' दलाल की आवाज आई।

यकायक खामोशी तारी हो गई—चंद लम्हे वह दत्र माधे आखिरी नीढ़ी पर खड़ा रहा; फिर उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झाँका, जिस कमरे में से बड़ी तेज रोशनी आ रही थी।

उसने देखा कि एक छोटा-सा, तेज रोशानी में जगमगाता हुआ, नगा-बुच्चा कमरा है, फ़र्श पर एक औरत लेटी हुई है, कमरे में दो-तीन बर्तन हैं, बस और कुछ नही, दलाल दरवाजे की तरफ पीठ किए औरत के पास बैठा औरत के पाँव दाव रहा है।

थोडी देर के बाद दलाल ने औरत से कहा ''ले अब उठ कसम खुदा की, तू एक-दो घंटे में आ जाएगी आकर सो जाना।''

वह औरत एकदम यूँ उठी, जैसे आग देखते ही छछ्दर उठती है, और चिल्लाई 'अच्छा उठती हैं।''

वह पीछे हट गया; उस लम्हे वह डर गया था, फिर वह दबे पॉव सीढ़ियाँ उतर गया ! उसने सोचा कि भाग जाए, उस शहर ही से भाग जाए; उस दुनिया ही से भाग जाए; मगर कहाँ ?

फिर उसने सोचा कि वह औरत कौन है; क्यो उस पर इतना जुल्म हो रहा है? और वह दलाल कौन है, उस औरत का क्या लगता है?

वह उस छोटे-से कमरे में इतना बड़ा बल्ब जलाकर, जो सौ कैंडल पावर से किसी भी तरह कम नहीं है, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं ?

उसके दिमाग में सोच और उसकी आँखों में उस तेज बल्ब की रोशनी घुसी हुई थी। इतनी तेज़ रोशनी मे कौन सो सकता है; इतना बड़ा बल्ब ?

वह अभी अपनी मोच में गुभ था कि आहट हुई - उसने देखा, दो साए उसके पास खडे हैं।

''देख लीजिए '' दलाल के साए ने कहा। उसने कहा: ''देख लिया '' ''ठीक है ना ?''

''ठीक है।''

''चालीस रुपए होगे ?''

''ठीक है ।'

'दे दीजिए।'

वह सोचने-समझने के काबिल न रहा था-उसने जेब में हाथ डाला, कुछ नोट निकाले और दलाल के हवाले कर दिए "देख लो कितने हैं।"

पहले नोटो की खडखडाहट हुई, फिर दलाल ने कहा "पचास हैं।"

उसने कहा ''पचास ही रखो '' उसके जी मे आई कि वह एक बहुत वडा पत्थर उठाए और दलाल के सिर पर दे मारे।

दलाल ने कहा ''तों ले जाइए इसे लेकिन देखिए, इसे तग न कीजिएगा और एक-दो घटे के बाद यही छोड जाइएगा।''

वह उस नडी बिल्डिंग में बाहर आ गया।

बाहर एक ताँगा खडा था-वह आगे बैठ गया और वह औरत पीछे।

दलाल ने सलाम किया—एक बार फिर उसके जी मे आई कि वह एक बहुन बडा पत्थर उठाए और दलाल के सिर पर दे मारे।

वह उस औरत को पास ही के एक बीरान-से होटल में ले गया।

उसने अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की और उस अरैरत की तरफ देखा—वह औरत सिर से पैर तक उजाइ थी, उसके पपोटे म्जे हुए थे, ऑखें झकी हुई थी, उसका ऊपर का ध**इ मारे का नाग झमीडा** 'या, जैसे वह एक ऐसी खरता इमारत हो, जो पल भर में गिरने**वाजी हो**!

उसने कहा "जन गर्वन ना ऊंबी कीजिए।"

वह जोर से चौंकी ं स्था ?''

ं कुछ नहीं **मैंने सिर्फ इतना** कहा था कि कोई बात तो कीजिए ।'

उसकी आँखे मुर्ख बूटी हो रही थी, जैसे उनमे मिर्चे डाली गई हो—वह खामोश रही ।

''आपका नाम <sup>२''</sup> उसने पूछा ।

ं कुछ भी नहीं 🗥 उसके लहजे में तेजाब की-सी तेजी थी।

''आप कहाँ की रहनेवाली हैं<sup>?''</sup>

"जहाँ की भी त्म समझ लो।"

<sup>''</sup>आप इतना रूखा क्यो बोलती हैं ?''

वह औरत जैमे जाग पडी – उसकी तरफ लाल बूटी आँखो से देखते हुए उसने कहा ''तुम अपना काम करो मुझे जाना है।''

उसने पूछा ''कहाँ जाना है ?''

औरत ने बड़ी रूखी बेऐतनाई<sup>18</sup> से जवाब दिया ''जहाँ से तुम मुझे लाए हो !''

"आप जाना चाहें तो जा सकती हैं।"

''त्म अपना काम करो ना मुझे तग क्यो करते हो ?''

उसने अपने लहुजे में दिल का सारा दर्द भरकर कहा ''मैं तुम्हें तग नहीं करता मुझे तुमसे हमदर्दी है ''

वह झल्ला गई '''मुझे नही चाहिए कोई हमदर्द '' फिर वह करीब -करीब चीख पडी ''तुम अपना काम सुत्म करो और मुझे जाने दो।''

उसने करीब आकर उस औरत के सिर पर हाथ फेरना चाहा तो उस औरत ने उसका हाथ जोर से एक तरफ झटक दिया ''मैं कहती हूँ, मुझे तग न करो में कई दिनों से जाग रही हूँ जब से यहाँ आई हूँ, जाग रही हूँ '

वह सर-ता-पा १ हमदर्दी बन गया ''सो जाओ यही।''

औरत की आँखे और सुर्ख हो गईं, वह तेज लहजे में वोली ''मैं यहाँ सोने नहीं आई यह मेरा घर नहीं ''

''त्म्हारा घर वह है, जहाँ से त्म आई हो ? '

''उफ बकवास बद करों मेरा कोई घर नहीं तुम अपना <mark>काम करो, वर्ना मझे छोड़</mark> आओ अपने रुपए ले लो उस उस '' वह गाली देती-देती रह गई।

उसने सोचा कि उस औरत से उस हालत में कुछ पृछना और हमदर्दी जताना फिजूल हैं। उसने कहा ''चलो, तुम्हे छोड आऊँ। '

और वह उस औरत को उस बड़ी बिल्डिंग में छोड़ आया।

दूसरे दिन उसने कैंसर पार्क के एक बीरान होटल में उस औरत <mark>की सारी दास्तान अ</mark>पने दोस्त को सनाइ—उसके दोस्त पर रिक्कत<sup>20</sup> तारी हो गई, उसने अफसोस का इजहार किया और पछा ''क्या जवान थी ?''

उसने कहा 'मुझे मालूम नहीं मैं उसे अच्छी तरह देख न सका था मेरे दिमाग में तो एक ही खयाल था कि पत्थर उठाकर दलाल का सिर क्यों न क्चल दिया?'

उसके दोस्त ने कहा ''वाकई यह बडे सवाब का काम होता "''

वह ज्यादा देर तक होटल में अपने दोस्त के साथ न बैट सका, उसके दिलो-दिमान पर पिछले रोज के वाके का बहुत बोझ था, चाय खत्म हुई तो वह रुख्सत हो गया।

उसका दोस्त ताँगों के अड्डे पर आया, थोडी देर तक उसकी निगाहें उम दलाल को दुँढ़ती रही, मगर वह दलाल कही नजर न आया।

सात बज चुके थे—वह बडी बिल्डिंग सामने थी, जरा-से फासले पर—उसने चद कदम उठाए और बिल्डिंग में दाखिल हो गया, ड्योढ़ी में से गुजरकर वह आगे बढ़ा तो काफी अँधेरा था, सहन तय करके सीढ़ियों के पास पहुँचा तो ऊपर उसे रोशानी दिखाई दी, वह दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा; कुछ देर वह आखिरी मीढी पर खडा रहा—कमरे से तेज रोशानी आ रही थी, मगर न कोई आवाज थी, न आहट—उसने धीरे-से कदम बढ़ाए।

दीवार की ओट में होकर वह कमरे के अदर झाँका - सबसे पहले उसे बल्ब नजर आया,

तेज़ रोशानी उसकी आँखों में घुस गई; उसने फ़ौरन ही मुँह फेर लिया कि अँधेरे की तरफ़ मुँह करके अपनी आँखों में से नेज़ रोशानी की चक्राचौंध निकाल सके—फिर वह गर्दन झुकाकर कमरे में झाँका कि उसकी आँखें बल्ब की जद मे न आएँ, फर्श का जो हिस्सा उसने पहली नज़र में देखा, वहाँ चटाई पर एक औरत लेटी हुई थो—उसने ग़ौर मे देखा. बह औरत सो रही थी, उसके मुँह पर दुपट्टा पड़ा हुआ था; उसका सीना साँस के उतार-चढ़ाव से हिल रहा था—वह ज़रा आगे बढ़ा; उसने बड़ी मुश्किल से निकलती हुई चीख दबाई: उस औरत से कुछ दूर नंगे फर्श पर एक आदमी पडा हुआ था; उस आदमी का सिर पाश-पाश था; पास ही एक ख़ून आलूदा ईट पड़ी हुई थी—वह मब उसने देखा और सीढ़ियों की तरफ लपका, उसका पाँव फिसला और अगले ही लम्हे वह नीचे था; उसने चोटों की कोई परवाह न की और अपने होशो-हवास कायम रखने की कोशिश करते हुए बमुश्किल अपने घर पहुँचा और सारी रात डरावने ख़्वाब देखता रहा।

चत्र, 2. पाउडर; 3. पृष्ठमूमि; 4. कटा हुबा; 5. नीकरी; 6. बच्छी चीज़ें; 7. उपलब्ध;
 शारणार्थीं; 9. शारीरिक; 10. हीतना तोड़नेवाने: 11. प्रमाव में; 12. बाशाप्रद; 13. दाशीनक;
 हवय विदारक; 15. बाब्रिद; 16. प्रार्थमा; 17. मुख्य हुबा; 18. नापरवाही; 19. सिर से पैर तक;
 क्लाई।

## 1919 की एक बात

''यह 1919 की बात है भाईजान, जब रौलट एक्ट के खिलाफ सारे पजाब में ऐजीटेशन<sup>।</sup> हो रही थी ·मैं अमृतसर की बात कर रहा हैं सर माइकल ने डिफेस ऑफ इंडिया रूल्म<sup>2</sup> क मातहत गाँधी जी का दाखिला पजाब में बद कर दिया था वह आरटे थे कि पलवल के मकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापम बबई भेज दिया गया जहाँ तक मैं समझता है भाईजान अगर अँग्रेज यह गलती न करता तो जलियाँबाला बाग का हादमा उसकी हक्मगनी की सियाह तारीख़ में ऐसे खनी वर्क का इजाफा कभी न करता क्या मुसलमान क्या हिंदू, क्या मिख, सबके दिल में गाँधी जी की बेहद इज्जत थी सब उन्हें महात्मा मानत थे जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुँची तो सारा कारोबार एकदम बद हो गया लाहौर से अमृतसरवालो को मालम हो गया और युँ चुटिकयों में सारे शहर में मुकम्मल हडताल हो गई कहते हैं कि नौ अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचल की जलावतनी के अहकाम डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे, वह उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि उसक खयाल के म्ताबिक अमृतसर में किसी हीजानखेज बात का खतरा नहीं था, लोग परअमन तरीके पर एहिताजाजी जलसे करते थे, तशद्दद<sup>7</sup> का तो सवाल ही पैदा नही होता था मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूं नौ तारीख को रमनवमी थी, ज्लूम निकला मगर मजाल है, जो किसी ने हक्काम" की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया हो, लेकिन भाईजान, यह सर माइकल भी अजब औंधी खोपडी का आदमी था उसने डिप्टी किमश्नर की एक न स्नी, उस पर बस यही खौफ सवार था कि यह पजाबी लीडर महात्मा गाँधी के इशारे पर अँग्रेज का तस्ता उलटने के दरपे हैं और जो हड़ताले हो रही हैं, जा जलसे मनअकिद<sup>10</sup> हो रहे हैं, उनके पसे-परदा<sup>11</sup> यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचल और डॉक्टर सत्यपाल की जलावतनी की खबर आनन-फानन शहर मे आग की तरह फैल गई दिल हर शख्स का म्कद्दर था। हर वक्त धडका-सा लगा रहता था कि कोई बहुत बडा हादसा होनेवाला है लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज्यादा था; काराबार बद थे, शहर कबिस्तान बना हुआ था, पर इस कबिस्तान की खामोशी मे एक शोर था। जब डॉक्टर किचल और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारो की तादाद में इकट्ठे हो गए कि सब मिलकर डिप्टी किमश्नर बहाद्र के पास जाएँ और अपने महबुब लीडरों की जलावतनी के अहकाम मन्सुख़<sup>12</sup> कराने की दरख़्वास्त करें, भगर वह जमाना भाईजान, दरख्वास्तें सनने का नहीं था सर माइकल-जैसा फिर्जौन<sup>13</sup> हाकिमे-आला<sup>14</sup> था; उसने दरख्वास्त सनना तो कजा, लोगों के इस इज्तिमाअ<sup>15</sup> ही को गैरकाननी करार दे दिया अमृतसर, वह अमृतसर जो कभी आज़ादी की तहरीक के सबसे बड़ा मर्कज<sup>17</sup>था, जिसके सीने पर जलियाँवाला बाग-जैसा काबिले-फख<sup>19</sup> जख्म था, आज किस हालत मे है उस मुकद्दम<sup>19</sup> शहर मे जो कुछ आज से पाँच बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अँग्रेज हैं होगे भाईजान, पर सच पुछिए तो उस लह में, जो वहाँ बहा है, हमारे अपने ही हाथ रॅगे हए नजर आते हैं, खैर डिप्टी कमिश्नर साहब का बैंगला सिविल लाइस में था और हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोड़ी शहर के इसी अलग-थलग हिस्से में रहता था आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालुम होगा कि शहर और सिविल लाइस को मिलानेवाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर हम ठडी सडक पर पहुँचते हैं, जहाँ हाकिमों ने अपने लिए अरजी जन्नत<sup>20</sup> बनाई हई थी हज्म जब हाल दरवाजे के करीव पहुँचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घ्डसवार गोरों का पहरा है हज़्म बिलकुल न रुका और बढ़ता चला गया भाईजान, मैं इस हजम मे शामिल था, जोश कितना था, मैं बयान नही कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे, किसी के पास एक मामली छडी तक भी नही थी अमल में हजूम तो सिर्फ इस गर्ज से निकला था कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज हाकिमे-शहर तक पहुँचा सके और दरख्वास्त करे कि डॉक्टर किचल और डॉक्टर सत्यपाल को गैर<sup>्</sup>मश्रुत<sup>21</sup> तौर पर रिहा कर दिया जाए<sub>ं</sub> हजुम पुल की तरफ बढता रहा और जब पुल के करीब पहुँचा तो घुडसवार गोरो ने फायर शुरू कर दिए एक भगदड़ मच गई गोरे गिनती मे चद एक ही थे और हज़म सैकडों पर मश्तमिल?? था लेकिन भाईजान, गोली की दहशत बहत होती थी एसी अफरा-तफरी फैली कि अलअमाँ? रे कुछ लोग गोलियों से घायल हो गए और कुछ भगदड में जहमी हो गए दाएँ हाथ की तरफ एक गदा नाला था. एक धक्का लगा तो मैं नाले में गिर पडा गोलियाँ चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा कि हजुम तितर-बितर हो चुका है। वे लोग, जो जख्मी हो गए थे, सडक पर पडे हुए थे और पुल पर घडमवार गोरे हॅम रहे थे भाईजान, मुझे कत्अन याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी; मेरा खयाल है कि मेरे होशो-हवास परी तरह सलामत नहीं थें नाले में गिरते वक्त तो कतअन मझे होश नहीं था, लेकिन जब मैं नाले से वाहर निकला तो जो हादिसा वक्पजीर दे हो चुका था, उसके ख़द्दोखाल दे आहिस्ता-आहिस्ता मेरे दिमाग में उभरने शुरू हो गए। दूर से शोर की आवाज आ रही थी, जैसे बहत-में लोग गुम्में में चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो मैं गदा नाला उबर करके जाहिरा पीर के र्ताकए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि तीस-चालीस नौजवान जोश के आलम में पत्थर उठा-उठाकर हाल दरवाजे के घडियाल पर मार रहे हैं घडियाल का शीशा टटकर सड़क पर गिरा तो एक नौजवान ने बांकियों से कहा ं चलों, मलिका का बत तोडे ंदुसरे ने कहा ं नहीं आओ, कोतवाली को आग लगाएँ ं तीसरे ने कहा 'और मारे बैंको को भी ' चौथे ने उन सबको रोका . 'ठहरो इससे क्या फायदा होगा चलो पल पर चलकर उन गोरो को मारे ं मैंने चौथे नौजवान को पहचान लिया वह थैला कजर था, उसका नाम महम्मद तुफैल था, मगर वह थैला कजर के नाम से मशहर था, इसलिए कि वह एक तवाइफ़ के बत्न से था वह बडा आवारागर्द था, छोटी उम्र ही मे उसको जुए और शराब नोशी की लत पड़ गई थी उसकी दो बहने, शमशाद और अलमास . अपने वक्त की हसीन-तरीन तवाइफ़े थी, शमशाद का गला बहुत अच्छा था. उसका मजरा मनने के लिए रईस बडी-बडी दर से आते थे दोनो बहने अपने भाई की करततों से बहुत नालाँ 26 थी, शहर मे मशहूर था कि दोनो ने एक तरह से अपने भाई को आक<sup>27</sup> कर रखा है, फिर भी वह किसी न किसी हीले से अपनी जरूरियात के लिए अपनी बहनो से कुछ न कुछ वमुल कर ही लेता था वैसे वह बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, वह बडा नफामतपसद था, बुज्लासजी<sup>28</sup> और लतीफागोई उसके मिजाज में कट-कट के भरी हुई थी, मीरासियो और भाँडो के सोकियानापुन<sup>29</sup> से वह बहत दर रहता था, लबा कद, भरे-भरे हाथ-पाँव मजबूत कमरती बदन, नाक-नक्शे का भी वह खासा था। परजोश लडको ने उसकी बात न सनी और मलिका के बत की तरफ जाने लगे, उसने फिर उनसे कहा ंमैं कहता हूँ, मत जाया करो अपना जोश इधर आओ मेरे माथ चलो उन गोरो को मारे जिन्होने हमारे बेकसर लोगो को जख्मी भी किया है और उनकी जान भी ली है खदा की क्सम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड सकते हैं चलो ।' कछ नौजवान मलिका के बत की तरफ जा च्के थे, जो रह गए थे थैला की बात सुनकर रुक गए, थैला जब पुल की तरफ बढ़ा तो वे भी उसके पीछे-पीछे चलने लगे मैंने सोचा कि माँओ के यह लाल बेकार मौत के मह मे जा रहे हैं मैं फव्वारे के पास दबका खडा था, मैंने वही से थैले को आवाज दी और कहा मत जाओ यार क्यो अपनी और इनकी जान के पीछे पडे हो निश्चेल ने मेरी बात सनकर एक अजीब-सा कहकहा बलद किया ंथैला सिर्फ यह बताना चाहता है कि वह गोलियो से डरनेवाला नहीं ।'फिर वह अपने पीछे आते हुए नौजवानो से मुखातिब <sup>30</sup> हुआ <sup>'</sup>अगर तुम लोग डरते हो तो वापस जा सकते हो ।' ऐसे मौको पर बढ़े हुए कदम उलटे कैसे हो सकते हैं, और फिर वह भी उस वक्त, जब एक जोशीला नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहा हो थैले ने कदम तेज किए तो उसके पीछे-पीछे बढ़ते हुए नौजवानों के कदम भी तेज हो गए हाल दरवाजे से पुल तक का फासला कुछ ज्यादा दूर नही है, होगा कोई साठ-सत्तर गज के करीब थैला सबसे आगे था जहाँ से पुल का दो रूया 11 मृतवाजी 32 जँगला शुरू होता है वहाँ मे पद्रह-बीस कदम के फासले पर उधर दो घडसवार गोरे खड़े थे यकायक थैले ने नारा लगाया जब वह जैंगले के आगाज के करीब पहुँचा तो उधर से फायर हुआ मेरी आँखे आपसे आप मिच गईं. जाने मैंने क्यो समझा कि वह गिर पडा है, इस एहसास के साथ ही मैंने अपनी आँखे मिशकल से खोली, मैंने देखा कि वह पीछे की तरफ देखते हुए आगे बढ रहा है फायर होते ही बाकी नौजवान भाग उठे थे और वह चिल्ला रहा था 'भागो नहीं चले आओ ।' उसका मुँह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ उसने अपनी पीठ पर हाथ फेरा और पलटकर गोरो की तरफ देखा अब उसकी पीठ मेरी तरफ थी. मैंने देखा कि उसकी सफेद बोसकी की कमीस पर लाल-लाल धब्बे पड गए हैं वह जख्मी शेर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पहले घुडसवार गोरे पर लपका इतने में एक और फायर हुआ फिर चश्म-जदन "मे जाने क्या हुआ कि एक घोडे की पीठ ख़ाली थी; एक गोरा जमीन पर था और थैला उसकी छाती पर चढा बैठा था दुसरे घुडसवार गोरे ने, जो करीब ही था और ज़हुमी थैले की फ़र्ती और लपक से बौखला गया था, अपने बिदकते हुए घोड़े को रोका और फिर धडाधड फायर शरू कर दिए इसके बाद क्या हुआ, मझे मालम नहीं, मैं वहीं फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पडा भाईजान, जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि मैं अपने घर में हूँ चंद जान-पहचान के लोग मझे फव्वारे के पास से उठा लाए थे उनकी जबानी मुझे मालूम हुआ कि पुल पर गोली चलने की खबर से शहर में बिखरा हुआ हुजुम मश्तइल<sup>14</sup> हो गया था और इस इश्तिआल<sup>15</sup> का नतीजा यह निकला कि टाऊन हॉल और तीन बैंको को आग लगा दी गई, पाँच या छ गोरे मार दिए गए, और खब लूट मची अग्रेज अफमरो को लट-खमोट का इतना खयाल नहीं था लेकिन पाँच या छ गोरे भी हलाक हो गए थे, इसी का बदला लेने के लिए जलियाँवाला बाग का खुनी हादसा रूनमा " हुआ डिप्टी कमिश्नर बहादर ने शहर की बागडोर जनरल डायर के सपर्द कर दी जनरल माहब ने बारह अप्रैल को फौजियों के माथ शहर के मस्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनो बेगनाह लोग गिरफ्तार कर लिए। तेरह अप्रैल को, बैसाखी के रोज, र्जालयाँवाला बाग में जलमा हुआ, करीब-करीब पच्चीम हजार का मजमा था। जनरल डायर मुसल्लह '' गोरखो और सिक्खो के दस्ते के साथ वहाँ पहुँचा, और फिर निहत्थे लोगो पर गोलियों की अधाध्ध बारिश शुरू हो गई उस खुनी हादिसे के फ़ौरन बाद तो किसी की नकसान-जान का ठीक अदाजा न हो सका, लेकिन बाद में जब तहकीक भे हुई तो पता चला कि एक हज़ार से जाइद<sup>39</sup> लोग हलाक हुए हैं और तीन हजार के करीब जख्मी लेकिन मै तो थैले कजर की बात कर रहा था। भाईजान, ऑखो देखी आपको बता चका ह जात खदा की है, थैले मरहुग में चारों ऐब शरई थे, वह एक पेशेवर तवायफ के बतन से था, मगर वह जियाला था मैं अब यकीन के साथ कह सकता है कि उस मलऊन 40 घडसवार गोरे की पहली गोली भी थैले को लगी थी; जोश की हालत मे वह महसस तक न कर सका था कि उसकी छाती में गरम-गरम सीमा उत्तर चका है, वह तो पहले फायर की आवाज सुनते ही गर्दन घुमाकर भागते हुए नौजवानों को पुकारने लगा था दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी थी और तीसरी फिर सीने में मैंने देखा तो नहीं था, पर सना है कि जब उसका मर्दा जिस्म गोरे से जदा किया गया था तो उसके दोनों हाथ गोरे की गर्दन में इस बरी तरह पैवस्त थे कि बहुत मुश्किल में अलहदा किए जा सके थे। गोरा जहन्तम वासिल । हो चका था दुसरे रोज जब थैले की लाश कफ़न-दफन के लिए उसके चरवालों के सपूर्व की गई तो लाश गोलियों से छलनी हो रही थी मेरा खयाल है कि जब उस दसरे घडसवार गोरे नै यैले पर अपना पुरा पिस्तौल खाली किया था, उससे पहले ही थैले की रूह कफसे-उस्री रे से परवाज कर चकी थी; उस शैतान के बच्चे ने मिर्फ थैले के मर्दा जिस्म पर चॉदमारी की थी कहते हैं, जब महल्ले में थैले की लाश पहुँची तो कोहराम मच गया अपनी बिरादरी

मे वह इतना मकबूल 13 नही था, लेकिन उसकी कीमा-कीमा लाश देखकर सब दहाडें मार-मारकर रोने लगे, उसकी बहनें, शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गईं, जब थैले का जनाजा उठा तो दोनो बहनों ने ऐसे बैन किए कि सुननेवाले लहू के आँसू रोने लगे भाईजान, मैंने कही पढ़ा है कि फ्रांस के इन्क्रिलाब में पहली गोली वहाँ की एक टिकयाई रडी के लगी थी मरहम थैला, यानी मुहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लडका था, इन्किलाब की उस जद्दो-जहद में पहली गोली, जो थैले को लगी, वह गोली दसवी थी या पचासवी, इसके मुताल्लिक किसी ने भी तहकीक नहीं की है, शायद इसलिए कि समाज में उस गरीब का कोई रुत्वा नहीं था, मैं समझता हूँ कि पजाब के उस खूनी गुस्ल में नहानेवालों की फेहरिस्त में थैले कजर का नामो-निशान तक भी न होगा, और यह भी कौन जानता है कि ऐसी कोई फेहरिस्त कभी बनाई भी गई थी सख्त हगामी दिन थे, फौजी हुकूमत का दौर-दौरा था, वह देव, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं शहर की गली-गली, शहर के कूचे-कूचे में डकारता फिरता था अफरा-तफरी के आलम में थैले गरीब को यूँ जल्दी-जल्दी दफन किया गया, जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीजों का एक सगीन जुर्म हो, और जिसके निशानात वह मिटा देना चाहते हो बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया और और

मेरा हमसफर पहली मर्तबा कुछ और कहते-कहते रुक गया और खामोश हो गया। ट्रेन दनदनाती हुई चली जा रही थी—मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पटरियो की खटाखट ने कहना शुरू कर दिया है 'थैला मर गया, थैला दफना दिया गया थैला मर गया, थैला दफना दिया गया थैला मर गया, थैला दफना दिया गया 'जैसे इस मरने और उस दफनाने के दरिमयान कोई फामला न हो, जैसे वह इधर मरा, उधर दफना दिया गया—पटरियो की खटाखट के साथ पटरियो के उन अल्फाज की हमआहगी<sup>44</sup> मुझे कुछ इस कदर जज्बात से आरी लगी कि मुझे अपने दिमाग से पटरियो और अल्फाज, दोनो को जुदा करना पडा।

मैंने अपने हमसफर से कहा 'आप कुछ और भी कहनेवाले थे।"

चौंककर उसने मेरी तरफ देखा  $^{''}$ जी हाँ इस दास्तान का एक दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है।  $^{''}$ 

मैंने पूछा ''क्या?''

उसने कहना शुरू किया ''मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि थैंने की दो बहने थी, शमशाद और अलमास, बहुत खूबसूरत शमशाद लबी थी, पतले-पतले नक्श, गिलाफी आँखे, ठुमरी बहुत खूब गाती थी, सुना है, खाँ साहब फतह अली खाँ से तालीम लेती रही थी अलमास के गले में सुर नहीं था, लेकिन बतावे <sup>45</sup> में अपना सानी नहीं रखती थी, मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि उसका अग-अग बोल रहा है, उसके हर भाव में एक घात होती थी, उसकी आँखों में वह जादू था, जो हर एक के सिर चढ़ के बोलता था

मेरे हमसफर ने थैले की दोनों बहनो की तारीफो-तौसीफ<sup>46</sup> बयान करने में कुछ जरूरत से ज्यादा वस्त लिया, मगर मैंने टोकना मनासिब न समझा ।

थोडी देर के बाद वह खुद ही उसं लबे चक्कर से बाहर निकला और दास्तान के दर्दनाक

हिस्से की तरफ लौट आया "बस किस्सा यह है भाईजान, कि उन आफत की परकाला दोनों बहनों के हुस्नो-जमाल <sup>47</sup> का जिक्क किसी ख़ुशामदी टोडी ने गोरे फौजी अफसरो से कर दिया जो पाँच या छ गोरे हलाक कर दिए गए थे, उनमें एक मेम भी थी क्या नाम था उस चुडैल का हाँ, मिस शौरोड तो गोरे फौजी अफसरो ने तय किया कि यैले की दोनो बहनो को बुलवाया जाए और और जी भर के इंतिकाम लिया जाए आप समझ गए ना भाईजान?"

मैंने कहा "जी हाँ!"

मेरे हमसफर ने एक आह भरी "मर्गों-मातम<sup>48</sup> ऐसे नाजुक मामलों मे तवाइफे और कसिबयाँ भी माँएं-बहनें होती हैं भाईजान, यह मुल्क अपनी इज्जतो-नामूस <sup>49</sup> को, मेरा खयाल है, पहचानता तक नहीं जब ऊपर में इलाके के थानेदार को आर्डर मिला तो वह फौरन तैयार हो गया वह खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और उसने कहा कि साहब लोगों ने दोनो बहनों को याद किया है, वह उनका मुजरा सुनना चाहते हैं भाई की कब की मिट्टी भी अभी तक खुशक नहीं हुई थी, अल्लाह को प्यारा हुए उस गरीब को अभी सिर्फ दो दिन ही हुए थे कि कि बहनों को हाजिरी का यह हुक्म सादिर हुआ कि आओ, हाकिम के हुजूर नाचों अजीयत<sup>50</sup> का इससे बढ़कर पुरअजीयत तरीका और क्या हो सकता है मुस्तबद तमस्खुर<sup>51</sup> की ऐसी मिसाल, मेरा खयाल है, शायद ही कोई और मिल सके हुक्म देनेवालों को इतना खयाल भी न आया कि तवाइफ भी गैरतमद होती है हो सकती है क्यो नहीं हो सकती <sup>211</sup> मेरे हमसफर ने यकायक अपने-आपसे सवाल किया, लेकिन वह मखातिब मझसे ही था।

मैंने कहा "हो सकती है।"

"जी हाँ यैला आखिर उनकं भाई था, उसने किसी किमारखाने 52 की लडाई-भिडाई में अपनी जान नहीं दी थी, वह शराब पीकर दगा-फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था उसने अपने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत 53 का जाम पिया था वह एक तवाइफ के बत्न से था, लेकिन वह तवाइफ माँ भी तो थी शमशाद और अलमास उसी माँ की बेटियाँ थी वह थैले की बहने पहले थी, सवाइफ बाद मे थी वह थैले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी और जब थैले का जनाजा उठा था तो उन्होंने ऐसे बैन 54 किए थे कि सुनकर लोग लहु रोने लगे थे "

मैंने पूछा "तो क्या वे गई ?"

मेरे हमसफर ने थोडे वक्फे के बाद अफसुर्दगी से जवाब दिया ''जी हाँ जी हाँ, वह गई, ख़ूब सज-बनकर "एकदम मेरे हमसफर की अफमुर्दगी तीखापन इिल्तियार कर गई ''खूब सोलह सिगार करके वे अपने बुलानेवालों के पास गई कहते हैं कि ख़ूब महफिल जमी दोनों बहनों ने अपने-अपने जौहर दिखाए जर्क-बर्क पश्वाजों में मलबूस'' वे कोहकाफ की परियाँ मालूम हो रही थीं शाराब के दौर चलते रहे और वे नाचती-गाती रही और कहते हैं कि कि रात के दो बजे एक बड़े गोरे अफसर के इशारे पर महफिल बरख्वास्त हुई "मेरा हमसफर कुछ देर खामोश रहा, फिर वह उठ खड़ा हुआ और झुकते

हुए खिड़की से बाहर पीछे की तरफ भागते हुए दरख्तों और खंबों को देखने लगा।

ट्रेन के पहियों और पटरियों की आहनी<sup>56</sup> गड़गडाहट की ताल पर उसके आखिरी दो लफ्ज नाच रहे थे: 'बरख़्वास्त हई बरख़्वास्त हई '.

मैंने अपने दिमाग में उसके आख़िरी दो लफ़्ज़ों को आहनी गडगडाहट से नोचकर अलहदा करते हुए उससे पुछा: "फिर क्या हुआ?"

पीछे भागते हुए दरख़तों और खंबों से नज़रें हटाकर उसने बड़े मज़बूत लहजे में कहा ' ''फिर उन्होंने अपनी ज़र्क़-बर्क़ पश्वाजे नोच डालीं और अलिफ़ नंगी हो गईं और कहने लगी '''लो हमें देख लो ''हम थैले की बहनें हैं 'उस शहीद की बहनें, जिसके ख़ूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ़ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी-छलनी किया था कि उस जिस्म में अपने वतन से मुहब्बत करनेवाली रूह बसी हुई थी हम उसी थैले की ख़ूबसूरत बहनें हैं '' आओ और अपनी शहवत<sup>57</sup> के गर्म-गर्म लोहे से हमारा ख़ुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दाग़दार करो ''मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ़ हमें एक बार अपने मुँह पर थूक लेने दो ''' यह कहकर मेरा हमसफ़र खामोश हो गया, कुछ इस तरह कि अब बह कुछ नहीं कहेगा।

मॅंने फौरन ही पूछा . ''फिर क्या हुआ ?''

उसकी आँखों में आँसू डबडबा आए . "उनको उनको गोली से उडा दिया गया " मैंने कुछ न कहा।"

ट्रेन स्टेशन में दाख़िल हो चुकी थी—जब ट्रेन रुक गई तो उसने एक कुली को बुलाकर अपना असबाब उठवाया; जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा ''आपने जो दास्तान सुनाई है, उसका अंजाम मुझे आपका ख़ुदसाख़्ता<sup>58</sup> मालूम होता है।''

चौंककर उसने मेरी तरफ़ देखा : "यह आपने कैसे जाना ?"

मैंने कहा: "आपके लहजे की मज़बूती में एक नाक़बिले-बयान करब<sup>59</sup> था " मेरे हमसफ़र ने अपने हलक़ की तल्खी यूक के साथ निगलते हुए कहा: "जी हाँ उन हराम "वह गाली देते-देते रुक गया: "उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया था: "यह कहकर वह प्लेटफार्म पर उत्तर गया।

<sup>1.</sup> विरोध प्रदर्शन; 2 मारतीय सुरक्षा अधिनयम; 3. रक्तरीजत; 4. निष्कासित क्यि। हुआ; 5. बादेश; 6. विरोध प्रदर्शन; 7. हिला, 8. सत्ताचालक, राजा, हुकूमत करनेवाले; 9. पीछे पड़ जाना; 10. आयोजित; 11. पर्दे के पीछे; 12. रद्द; 13. विश्व के एक बत्याचारी बादशाह का नाम; 14 उच्चाधिकारी; 15. सम्मेलन; 16. बांदोलन, 17 केंद्र; 18. गर्व करने योग्य; 19. पवित्र, 20 धरती का स्वर्ग; 21. सशतं, 22 आधारित, 23. अल्लाह की शरण, 24. चिटत; 25. नै-नवृश; ३6. नाराब; 27. बिधकारों से विचत, 28. हास्य-विनोद; दाशीनकता; 30. सब्बेधित; 31. तरफ; 32. समानांतर; 33. पत्क अपकरों ही; 34. क्रोधित, मड़का हुआ; 35. उत्तेजना; 36. प्रकट होना; 37. सशस्य; 38. बाँच-पक्ताल; 39. बाधक; 40. एक गाली; 41. पहुँचना; 42. पचभूत रूपी पिंजड़े; 43. लोकप्रिय; 44. मिलती-जुनती; 45. दिखावे; 46. प्रशंसा; 47. सौंदर्य; 48. मृत्यु व शोक; 49. मान-मर्यादा, 50. अन्यायपूर्ण मज़ाक 52. जूएखाने; 53. वीरगित; 54. चमकीले वस्त्रों में; 56. लोहे-जैसे; 57. कामेच्छा; 58. स्वयं बनाया हुआ; 59. कष्ट, पीड़ा।

## काली शलवार

देहली आने से पहले वह अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने-जुलने के बायस वह अँग्रेज़ी के दस-पंद्रह जुमले सीख गई थी। उनको वह आम गुफ़्तुगू में इस्तेमाल नहीं करती थी लेकिन जब वह देहली में आई और उसका कारोबार न चला त्ये एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमचाजान से कहा. ''दिस लैफ, वेरी बैड '' यानी यह ज़िदगी बहुत ब्री है जबिक खाने ही को कुछ नहीं मिलता।

अंबाला छावनी में उसका घंघा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वह तीन-चार घंटों ही में आठ-दस गोरों को निबटाकर बीस-तीस रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह ऐसी जुबान बोलते थे, जिसका मतलब सुलताना की समझ में नहीं आता था मगर उनकी जुबान से यह लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी माबित होती थी। अगर वे उससे कुछ रिआयत चाहते तो वह सिर हिलाकर कह दिया करती थी; ''साहब, हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता।'' और अगर वे उससे ज़रूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वह उनको अपनी जुबान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वह हैरत में उसके मुँह की तरफ देखते तो वह उनसे कहती: ''साहब, तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामज़ादा है 'समझा!'' यह कहते बक्त वह अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती—गोरे हैंस देते और हँसते वक्त वह सुलताना को बिलकुल उल्लू के पट्ठे दिखाई देते।

मगर यहाँ दिल्ली में वह जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। तीन महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं, जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं—उसके पास सिर्फ़ छः आदमी आए थे। सिर्फ़ छः, यानी महीने में दो और उन छ गाहकों से उसने, ख़ुदा झूठ न बुलवाए, साढ़े अट्अरह रुपए वसूल किए थे। तीन रुपए से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुलताना ने उनमें से पाँच आदमियों को अपना रेट दस रुपए बताया था मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा था; "भई, हम तीन रुपए से ज़्यादा एक कौड़ी नहीं देंगे..." जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ़ तीन रुपए के क़ाबिल समझा, चुनांचे जब छठा आया तो उसने ख़द उससे कहा: "देखा, मैं तीन रुपए एक टैम के लाँगी। इससे

एक धेस। तुम कम कहो तो न होगा। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ।" छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे - बरवाजे बद करके बह अपना कोट उतारे लगा तो सुलताना ने कहा "लाइए एक रुपया दूध का।" उसने एक रुपया तो न दिया लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकालकर उसको दे दी और स्लताना ने भी चुपके से ले ली कि चलों जो आया है, गनीमत है।

साढ़े अट्ठारह रूपए तीन महीनों मे—बीस रूपए माहवार तो उस कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अँग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट मे ऐसा पाखाना था, जिसमें जजीर खीचने से सारी गदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल मे गायब हो जाती थी और बढा शोर होता था। शुरू-शुरू मे तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वह रफा-हाजत के लिए उस पाखाने में गई तो उसकी कमर मे शिद्दत² का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब वह उठने लगी तो उसने लटकी हुई जजीर का सहारा ले लिया। उस जजीर को देखकर उसने खयाल किया, चूँिक यह मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, यह जजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर ज्यो ही उसने जजीर को पकडकर उठना चाहा, ऊपर खटखट-सी हुई और फिर पानी एकदम इस जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मैंह से चीख निकल गई।

खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रो कोनीन<sup>3</sup> डाल रहा था कि उसने सुलताना की चीख सुनी। दौडकर वह बाहर निकला और सुलताना से पूछा ''क्या हुआ ? यह चीख तुम्हारी थी ?''

सुलताना का दिल धडक रहा था। उसने कहा "'यह मुवा पैखाना है या क्या है ? बीच में यह रेलगाडियों की तरह जजीर क्या लटका रखी है ? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा, चलो इसका सहारा ले लूँगी, पर इस मुई जजीर को छेडना था कि वह धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ "'

इस पर खुदाबख्श बहुत हँसा था और उसने सुलताना को इस पाखाने की बाबत सबकुछ बता दिया था कि यह नए फैशन का है, जिसमे जजीर हिलाने से सब गदगी जमीन में धँस जाती है।

खुदाबख्श और सुलताना का आपस में कैसे सबध हुआ, यह एक लबी कहानी है। खुदाबख्श रावलिंपडी का था। इटरेस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखी। चुनाचे चार बरस तक वह रावलिंपडी और कश्मीर के दरिमयान लारी चलाने का काम करता था। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वह साथ ले आया। लाहौर में चूँिक उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। दो-तीन बरस तक यह सिमसिला जारी रहा। फिर वह औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वह अबाला में है, वह उसकी

तलाश में आया, जहाँ उसको सुलताना मिल गई । सुलताना ने उसको पसंद किया । चुनांचे दोनों का संबंध हो गया ।

खुदाबख़्श के आने से एकदम सुलताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूँकि ज़ईफ़ुल-एतिक़ाद वी, इसलिए उसने समझा कि ख़ुदाबख़्श बडा भागवान है, जिसके आने से इतनी तरक़्क़ी हो गई है। चुनांचे उस ख़ुश-ऐतिक़ादी ने ख़ुदाबख़्श की वक़अत उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी।

खुदाबख़्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्नाफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। उससे उसने फोटो खींचना सीखा। फिर सुलताना से साठ रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता-आहिस्ता एक परदा बनवाया, दो कुर्सियाँ खरीदीं और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया।

काम चल निकला । चुनांचे उसने चोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया । यहाँ वह गोरों के फ़ोटो खींचता । एक महीने के अंदर-अंदर उसकी छावनी के मुताद्दिद गोरों से वाकिफ़ियत हो गई। चुनांचे वह सुलताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में ख़ुदाबड़श के ज़रिए से कई गोरे सुलताना के मुस्तिकल गाहक बन गए।

सुलताना ने कानों के लिए बुंदे ख़रीदे, साढ़े पाँच तोले की आठ कंगनियाँ भी बनवाई, दस-पंद्रह अच्छी-अच्छी साढ़ियाँ भी जमा कर लीं। घर में फ़र्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर यह कि अंबाला छावनी में वह बड़ी ख़ुशहाल थी मगर एकाएकी जाने ख़ुदाबख़्श के दिल में क्या समाई कि उसने देहली जाने की ठान ली। सुलताना इनकार कैसे करती जबकि ख़ुदाबख़्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख़याल करती थी। उसने ख़ुशी-ख़ुशी देहली जाना कुबूल कर लिया। बिल्क उसने यह भी सोचा कि उतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं, उसका छंघा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वह देहली की तारीफ़ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह भी थी। जिससे उसे बेहद बक़ीदत वि थी। चुनांचे जल्दी-जल्दी घर का भारी सामान बेच-बचाकर वह ख़ुदाबख़्श के साथ देहली आ गई। यहाँ पहुँचकर ख़ुदाबख़्श ने बीस रुपए माहवार पर यह एलैट लिया, जिसमें दोनों रहने लगे।

एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ-साथ चली गई है।
म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा खास कसबियों के लिए मुक्रर कर दिया था
ताकि वह शहर में जगह-जगह अपने बढ़डे न बनाएँ। नीचे दूकानें थी और ऊपर दो
मंजिला रिहाइशी प्लैट। चूँकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की हैं, इसलिए शुरू-शुरू में
सुलताना को अपना प्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कृत महसूस है।ती थी। पर जब नीचे
लांड्रीबाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल
गई—'यहाँ मैले कपड़ों की घुलाई की जाती है।' यह बोर्ड पढ़ते ही वह अपना फ्लैट तलाश
कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत-सी निशानियाँ कायम कर ली थीं।

मसलन बड़े-बड़े हफ़ं में जहाँ 'कोयलों की दूकान' लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी-कभी रेडियोघर में गाने जाया करती थी। जहाँ 'शुफ़्री' के लिए खाने का आला इंतज़ाम है' लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख़तार रहती थी। निवाड़ के कारख़ाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारख़ाने के सेठ के पास मुलाज़िम थी। चूँिक सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारख़ाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वह अनवरी के पास ही रहते थे।

दूकान खोलते ही गाहक थोड़े ही आते हैं। चुनांचे जब एक महीने तक सुलताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब दो महीने गुज़र गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत तश्वीशा<sup>12</sup> हुई। उसने ख़ुदाबख़्श से कहा: "क्या बात है ख़ुदाबख़्श, पूरे दो महीने हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, पर किसी ने इघर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ, आजकल बाज़ार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई-शक्ल देखने ही में न आए ""

खुदाबख़्श को भी यह बात बहुत अर्से से खटक रही थी मगर वह ख़ामोश था, पर जब सुलताना ने खुद बात छंड़ी तो उसने कहा: "मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वह यह कि जंग की वजह से लोग-बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं या फिर यह तो सकता है कि "वह इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। ख़ुदाबख़्श और सुलताना दोनों उस आवाज़ की तरफ़ मृतवज्जेह<sup>13</sup> हुए। योड़ी देर के बाद दस्तक हुई। ख़ुदाबख़्श ने लपककर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाख़िल हुआ। यह पहला गाहक था, जिससे तीन रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद पाँच और आए। यानी तीन महीने में छः जिन सुलताना ने सिर्फ साढ़े अट्ठारह रुपए वसुल किए।

बीस रुपए माहवार तो एलैट के किराए में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा। इसके अलावा घर के दूसरे ख़र्च, खाना-पीना, कपड़े-लत्ते, दवा-दारू—और आमदन कुछ भी नहीं थी। साढ़े अट्ठारह रुपए तीन महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुलताना परेशान हो गई। साढ़े पाँच तोले की आठ कंगनियाँ जो उसने अंबाले में बनवाई थीं, आहिस्ता-आहिस्ता बिक गई। आख़िरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने ख़ुदाबख़श से कहा: "तुम मेरी सुनो और चलो वापिस अंबाले "यहाँ क्या धरा है"? मई होगा, पर हमें तो यह शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ ख़ूब चलता था, चलो, वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है, उसको अपना सिर सदका समझो। इस कंगनी को बेचकर आओ। मैं असबाब वगैरह बाँधकर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे

ख़ुदाबख़्शा ने कंगनी सुलताना के हाथ से ले ली और कहा: " नहीं जानेमन, अंबाले नहीं जाएंगे। यहीं देहली में रहकर कमाएँगे। यह तुम्हारी चूड़ियाँ सबकी-सब यहीं वापिस आएँगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। वह बड़ा कारसाज़ है। यहाँ भी वह कोई न कोई असबाब बना ही देगा!" सुलताना चुप हो रही। चुनाचे आखिरी कगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना बा।

जब पाँच महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुलताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा-सारा दिन अब घर से ग्रायब रहने लगा था। सुलताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ों से उसकी दो-तीन मिलनेवालियाँ मौजूद थी, जिनके साथ वह अपना वक्त काट सकती थी। पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घटो बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचे बाहिस्ता-आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना-जुलना बिलकुल तर्क कर दिया। सारा दिन वह अपने सुनसान मकान में बैठी रहती। कभी छालियाँ काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जगले के साथ लगकर खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड़ में साकित 3 और मुतहर्रिक दिजनों की तरफ घटों बेमतलब देखती रहती।

सडक की दसरी तरफ मालगोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बडी-बडी गाँठें पडी रहती थी और हर किस्म के मालो-असबाब के ढेर-से लगे रहते थे। बाएँ हाथ को खला मैदान था, जिसमें बेशमार रेल की पटरियाँ बिछी हुई थी । घप में लोहे की यह पटरियाँ चमकती तो सलताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली-नीली रगे बिलक्ल उन पटरियों की तरह उभरी रहती थी। उस लबे और खले मैदान में हर वक्त इजन और गाडियाँ चलती रहती। कभी इधर, कभी उधर। उन इजनों और गाडियों की छक-छक फक-फक सदा गुँजती रहती थी। सुबह-सबेरे जब वह उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समाँ नजर आता । धुँधलके में इजनों के मुँह से गाढ़ा-गाढ़ा धुओं निकलता और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदिमयों की तरह उठता दिखाई देता । भाप के बड़े-बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते और आँख झपकने की देर मे हवा के अदर घल-मिल जाते। फिर कभी-कभी जब वह गाडी के किसी डिब्बे को जिसे उजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो. अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना खयाल आता। वह सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वह खुद ब खुद जा रही है, दुसरे लोग काँटे बदल रहे हैं और वह चली जा रही है न जाने कहाँ ? फिर एक रोज ऐसा आएगा जब उस धक्के का जोर आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होगा और वह कही रूक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा-भाला न होगा।

यूँ तो वह बेमतलब घटो रेल की इन टेढ़ी-बाँकी पटिरयो और ठहरे और चलते हुए इजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह-तरह के खयाल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वह रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था मगर वहाँ उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी-कभी उसके दिमाग में यह खयाल भी आता कि यह जो सामने रेल की पटिरयों का जाल-सा बिछा है और जगह-जगह से भाप और धुआँ उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत-सी गाडियाँ हैं, जिनको चंद मोटे-मोटे इंजन इधर-उधर धकेलते रहते हैं—सुलताना को बाज़ औकात यह इंजन सेठ मालूम होते, जो कभी-कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी-कभी जब वह किसी इंजन को आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ियों की कृतार के पास से गुज़रता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाज़ार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है।

सुलताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है, चुनाचे जब इस किस्म के ख़याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड दिया। खुदाबख़्श से उसने बारहा<sup>17</sup> कहा ''देखो, मेरे हाल पर रहम करो। यहाँ घर मे रहा करो। मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पडी रहती हूँ।'' मगर उसने हर बार सुलताना मे यह कहकर उसकी तशफ्फ़ी कर दी.''जानेमन! मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चद दिनों मे ही बेडा पार हो जाएगा:''

पूरे पाँच महीने हो गए थे मगर अभी तक न सुलताना का बेडा पार हुआ था न खुदाबहश का । मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुलताना के पास काले कपडे बनवाने के लिए कुछ भी न था । मुखतार ने लेडी हैमिलटन की एक नई बजा की कमीज बनवाई थी, जिसकी आम्तीने काली जार्जेट की थी । उसके साथ मैच करने के लिए उसके पाम काली साटन की शलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी । अनवरी ने रेशमी जार्जेट की एक बडी नफीस साडी ख़रीदी थी । उसने सुलताना से कहा था कि वह इस साडी के नीचे मफेद बांसकी का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि यह नया फैशन हैं । उस साडी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमी का एक जूता लाई थी, जो बड़ा नाजुक था । सुलताना ने जब यह तमाम चीजें देखीं तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वह मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत<sup>19</sup> नहीं रखती ।

अनवरी और मुखतार के पास यह लिबास देखकर जब वह घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम<sup>20</sup> था। उसे ऐसा मालूम होता था कि एक फोडा-सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिलकुल ख़ाली था। खुदाबख्श हस्बे-मामूल बाहर था। देर तक वह दरी पर गावर्ताकया सिर के नीचे रखकर लेटी रही। पर जब उसकी गर्दन ऊँचाई के बायस अकड-सी गई तो वह बाहर बालकनी में चली गई ताकि गम अफ़्ज़ा<sup>21</sup> ख़यालात के अपने दिमाग से निकाल दे।

सामने पटिरयों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी न था—शाम का वक्त था। छिडकाव हो चुका था, इसलिए गर्दी-गुबार दब गया था। बाज़ार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक-झाँक करने के बाद चुपचाण घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊँची करके सुलताना की तरफ देखा। सुलताना मुसकरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटिरयों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुलताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता यह खयाल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। यह अजीबो-गरीब खयाल दिमाग़ में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नज़र आया जिसने उसकी तरफ़ ललचाई नज़रों से देखा था। सुलताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर-उधर देखकर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊँ—सुलताना ने उसे रास्ता बता दिया। वह आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फ़ुर्ती से ऊपर चला आया।

सुलताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वह बैठ गया तो उसने सिलसिला-ए-गुफ़्तुगू शुरू करने के लिए कहा: ''आप ऊपर आते डर क्यों रहे थे?''

वह आदमी यह सुनकर मुसकराया: "तुम्हें कैसे मालूम हुआ डरने की बात ही क्या थी?"

इस पर सुलताना ने कहा : ''यह मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खडे रहे और फिर कुछ सोचकर इधर आए" ''

वह यह सुनकर फिर मुसकराया: ''तुम्हें ग़लतफ़हमी हुई है मैं तुम्हारे ऊपरवाले फ़्लैट की तरफ़ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे यह मंज़र पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज़ बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है। आँखों को बहुत अच्छी लगती है '' यह कहकर उसने कमरे का जाइजा लेना शुरू कर दिया। फिर वह उठ खड़ा हुआ।

सुलताना ने पूछा: "आप जा रहे हैं ?"

उस आदमी ने जवाब दिया: ''नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ चलो, मुझे तमाम कमरे दिखाओ ''

सुलताना ने उसको तीनों कमरे एक-एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिलकुल ख़ामोशी से उन कमरों का मुआइना किया। जब वे दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे, उस आदमी ने कहा ''मेरा नाम शंकर है ''

सुलताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ़ देखा। वह मुतवस्मित<sup>22</sup> क़द का मामूली शक्लो-सूरत का आदमी था, मगर उसकी आँखे गैर मामूली तौर पर साफ और शफ़्फ़ाफ़<sup>23</sup> थी। कभी-कभी उनमें एक अजीब क़िस्म की चमक पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे।खाकिस्तरी<sup>24</sup> रग की गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज़ थी, जिसका कालर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था।

शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था, शंकर के बजाय सुलताना गाहक है। इस एहसाम ने सुलताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा: "फरमाइए ?"

शंकर बैठा था, यह सुनकर लेट गया . ''मैं क्या फरमाऊँ, कुछ तुम ही फरमाओ । बुलाया तुम्हीं ने है मुझे ''

जब सुलताना कुछ न बोली तो वह उठ बैठा: "मैं समझा लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा है, गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फ़ीस है। मुझे जब बलाया जाए तो फीस देना ही पडती है सुलताना यह सुनकर चकरा गई मगर इसके बावुजूद उसे बेइिस्तयार हँसी आ गई: ''आप काम क्या करते हैं?''

शंकर ने जवाब दिया: "यही जो तम लोग करते हो!"

''क्या <sup>?</sup>''

''तुम क्या करती हो?

"मैं मैं मैं कुछ भी नही करती।"

''मैं भी कुछ नहीं करता।''

सुलताना ने भिन्नाकर कहा . ''यह तो कोई बात न हुई आप कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे ?''

शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया ''त्म भी क्छ न क्छ ज़रूर करती होगी ?''

''मैं झख मारती हूँ '

''मैं भी झख मारता हूँ ''

''तो आओ दोनों झख मारें ''

''हाजिर हूँ, मगर झख मारने के दाम मैं कभी नही दिया करता।''

''होश की दवा करो 🏻 यह लगरखाना नही ! 🐣

ंऔर मैं भी वार्लाटयर नही **ं**'

सुलताना अब रुक गई। उसने पूछा: "यह वार्लिटयर कौन होते हैं ?"

शकर ने जवाब दिया : "उल्लू के पट्ठे = "

''मैं उल्लू की पट्ठी नही ''

''मगर वह आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है, जरूर उल्लू का पट्ठा है।''
''क्यों ?''

''इसलिए कि वह कई दिनों से एक ऐसे खुदारसीदा<sup>25</sup> फकीर के पाम अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है, जिसकी अपनी क़िस्मत जग लगे ताले की तरह बद हैं यह कहकर शकर हँसा।

इस पर मुलताना ने कहा ''तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे उन बुजुर्गों का मजाक उडाते हो ''

शकर मुसकराया ''ऐसी जगहों पर हिंदू-मुस्लिम सवाल पैदा नही हुआ करते। बड़े-बड़े पंडित और मौलवी भी यहाँ आएँ तो शरीफ आदमी बन जाएँ।''

"जाने क्या ऊटपटाँग बातें करते हो बोलो, रहोगे ?"

''उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ

स्लताना उठ खड़ी हुई . "तो जाओ, रस्ता पकड़ो : "

शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में अपने दोनो हाथ ठूँसे और जाते हुए कहा: ''मैं कभी-कभी इस बाजार से गुज़रा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बुला लेना बहुत काम का आदमी हूँ।''

शकर चला गया और सुलताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुताल्लिक

सोचती रही । उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था । अगर वह अंबाले में आया होता, जहाँ कि वह ख़ुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुम्किन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता । मगर यहाँ चूँकि वह बहुत उदास रहती थी, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई।

शाम को जब ख़ुदाबख्श आया तो सुलताना ने उससे पूछा: ''तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो?''

खुदाबख़्शा थककर चूर-चूर हो रहा था। कहने लगा ''पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज़ जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएँ ''

"क्छ उन्होंने त्मसे कहा?"

"नहीं, अभी वह मेहरबान नहीं हुए पर सुलताना, मैं जो उनकी खिट्मत कर रहा हूँ, वह अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फज्ल शामिले-हाल रहा तो जरूर वारे-न्यारे हो जाएँगे।"

सुलताना के दिमाग मे मुहर्रम मनाने का खयाल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रोनी आवाज में कहने लगी: ''तुम सारा-मारा दिन लाहर ग़ायब रहते हो मैं यहाँ पिजरे मे कैंद रहती हूँ। कही जा सकती हूँ, न आ मकती हूँ। मुहर्रम मिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फ़िक्क की कि मुझे काले कपड़े चाहिएँ। घर मे फूटी कौड़ी तक नही। कगनियाँ थी सो वो एक-एक करके बिक गईं। अब तुम्ही बताओ, क्या होगा यूँ फ़क़ीरों के पीछे कब तक मारे-मारे फिरा करोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई देना है कि यहाँ देहली में खुदा ने भी हमसे मुँह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो। कुछ तो महारा हो ही जाएगा

खुदाबस्था दरी पर लेट गया और कहने लगा: "पर यह काम शुरू करने कें लिए भी तो थोडा-बहुत सरमाया चाहिए : ख़ुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बाते न करीं। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो सकतीं। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने मे सस्त गलती की, पर जो करता है, अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी ही के लिए करता है। क्या पता है, कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम "

मुलताना ने बात काटकर कहा ''तुम खुदा के लिए कुछ करो। चोरी करो या डाका डालो, पर मुझे एक शलवार का कपडा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफेद वोसकी की कमीज पड़ी है, उसको मैं रंगवा लूँगी। सफ़ेद नेनून का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दीवाली पर लाकर दिया था। यह भी कमीज़ के साथ ही रंगवा िमया जाएगा। एक सिर्फ़ शलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो देखो, तुम्हें मेरी जान की क़सम! किसी न किसी तरह ज़रूर ला दो मेरी भत्ती किसाओ, अगर न लाओ ''

ख़ुदाबख़्श उठ बैठा: "अब तुम ख़्वाहमख्वाह ज़ोर दिए चली जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊँगा: अफीम खाने के लिए तो मेरे पास एक पैमा तक नहीं: "

"क्छ भी करो मगर मु<mark>झे साढ़े चार गज काली</mark> साटन ला दो।"

''दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह दो-तीन आदमी भेज दे 💛

''तुम कुछ नहीं करोगे तुम अगर चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो जग से पहले यह साटन बारह-चौदह आने गज मिल जाती थी, अब सवा रूपए गज के हिसाब से मिलती है। साढ़े चार गजों पर कितने रूपए खर्च हो जाएँगे?''

''अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूँगा।'' यह कहकर ख़ुदाबख्श उठा ' ''लो, अब इन बातों को भुल जाओ। मैं होटल मे खाना ले आऊँ।''

होटल से खाना आया। दोनो ने मिलकर जहर-मार<sup>27</sup> किया और सो गए। सुबह हुई तो खुदाबरूश पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुलताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर मोई रही। कुछ देर इधर-उधर कमरों में टहलती रही—दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नेनून का दुपट्टा और सफेद बोसकी की कमीस निकाली और नीचे लाड़ीवाले को रँगने के लिए दे आई। कपडे धोने के अलावा वहाँ रँगने का काम भी होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिनमे उसके देखे हुए फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते-पढ़ते वह सो गई। जब उठी तो चार बज चुके थे। क्योंकि धूप आँगन मे से मोरी के पास पहुँच चुकी थी। नहा-धोकर फारिंग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खडी हुई। करीब एक घटा मुलताना बालकनी में खडी रही—अब शाम हो गई थी। बित्तयाँ रोशन हो रही थी।

नीचे सडक मे गैनक के आसार नजर आने लगे। सर्टी में थोडी-सी शिद्दत<sup>24</sup> हो गर्ड मगर सुलताना को यह नागवार मालूम न हुई। वह सडक पर आते-जाते ताँगों और मोटरो की तरफ एक अर्मे से देख रही थी। दफअतन<sup>29</sup> उमे शकर नजर आया। मकान के नीचे पहुँचकर उसने गर्दन ऊँची की और सुलताना की तरफ देखकर मुसकरा दिया। सुलताना ने गैर इगदी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया।

जब शकर ऊपर आ गया तो मुलताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे-ममझे उसे इशारा कर दिया था। शकर बेहद मुतमइन <sup>30</sup> था, जैसे यह उसका अपना घर है। चुनाचे बडी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वह गावतिकया सिर के नीचे रखकर लेट गया।

जब सुलताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा . ''तुम मुझे सौ दफा बुला सकती हो और सौ दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ मैं ऐसी बातो पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।''

सुलताना शशोपज<sup>11</sup> में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी "नही बैठो, तुम्हे जाने को कौन कहता है"

शकर इस पर मुसकरा दिया ''तो मेरी शर्तें तुम्हें मजूर हैं ?''

ं'कैसी शर्ते ?'' स्**लताना ने हॅसकर कहा**ं 'क्या निकाह कर <mark>रहे हो मुझ</mark>से ?''

''निकाह और शादी कैसी ? न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी, न मैं । यह रस्में हम लोगों के लिए नहीं छोड़ों इन फिजलियात को, कोई काम की बात करो

<sup>&#</sup>x27;'बोलो, क्या बात क**रूँ** ?'' -

''तुम औरत हो कोई ऐसी बात शुरू करो, जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दूकानदारी ही दूकानदारी नहीं, कुछ और भी है ''

सुलताना जेहनी तौर पर अब शकर को कुबूल कर चुकी थी, कहने लगी ''साफ-साफ कहो, तम मझसे क्या चाहते हो ?''

"जो दूसरे चाहते हैं।" शकर उठकर बैठ गया।

"तममे और दूसरो में फिर फर्क ही क्या रहा?"

''तुममें और मुझमे कोई फर्क नही । उनमे और मुझमे जमीन-आसमान का फर्क् है, ऐसी बहुत-सी बाते होती हैं जो पूछना नही चाहिए, खुद समझना चाहिए।''

सुलताना ने थोडी देर तक शकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा '

''तो कहो, क्या इरादा है ? ''

''तुम जीते, मैं हारी। पर मैं कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कुबूल न की होगी।''

"तुम गलत कहती हो इसी महल्ले में तुम्हे ऐसी सादा लोह औरते भी मिल जाएँगी, जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत<sup>32</sup> कुबूल कर सकती है, जो तुम बगैर किसी एहसास के कुबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावुजूद तम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम स्लताना है न?"

''सुलताना ही है ं

शकर उठ खडा हुआ और हँसने लगा "मेरा नाम शकर है यह नाम भी अजीब ऊटपटाँग होते हैं। चलो आओ, अदर चले "

शंकर और सुलताना दरीवाले कमरे में वापिस आए तो दोनों हैंस रहे थे, न जाने किस बात पर । जब शंकर जाने लगा तो सुलताना ने कहा: ''शंकर, मेरी एक बात मानोगे ?''

शंकर ने जवाबन कहा: "पहले बात बताओ।"

सुलताना कुछ झेंप-सी गई: ''तुम कहोगे कि मैं दाम वुसूल करना चाहती हूँ मगर ''
''कहो-कहो रुक क्यों गई हो ?''

सुलताना ने जुर्रत<sup>33</sup> से काम लेकर कहा ''बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूँ 'यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। क्रमीस और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, जो मैंने आज रँगवाने के लिए दे दिया है।''

शकर ने यह सुनकर कहा : ''तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रूपए दे दूँ, जो तुम कासी शलवार बनवा सको ।''

सुलताना ने फौरन ही कहा: ''नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार ला दो।'' शंकर मुसकराया: ''मेरी जेब में तो इत्तिफ़ाक ही मे कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें यह शानवार मिल जाएगी '' लो, बस अब ख़ुश हो गईं ना।'' फिर सुलताना के बुंदों की तरफ देखकर उसने प्छा '''क्या यह बुंदे तुम मुझे दे सकती हो?''

सुलताना ने हँसकर कहा : ''तुम इनका क्या करोगे ? चाँदी के मामूली बुंदे हैं । ज़्यादा से ज्यादा पाँच रूपए के होंगे ।''

इस पर शंकर ने कहा: "मैंने तुमसे बुंदे माँगे हैं, इनकी क़ीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो?"

"ले लो " यह कहकर स्लताना ने बुंदे उतारकर शकर को दे दिए। फिर उसे अफ़सोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था।

सुलताना को कृत्बन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा मगर आठ रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख़ को सुबह नौ बजे दरवाज़े पर दस्तक हुई। सुलताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खटा था। अख़बार में लिपटी हुई चीज उसने सुलताना को दी और कहा. ''साटन की काली शलवार हैं' देख लेना शायद लंबी हो अब मैं चलता हुँ ''

शंकर शलवार देकर चना गया और कोई बात उसने सुलताना से न की। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी हुई यीं। बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता या कि अभी-अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है।

सुलताना ने काग़ज़ खोला, साटन की काली शालवार थी। वैसी ही जैसी कि वह मुख़तार के पास देखकर आई थी। सुलताना बहुत ख़ुश हुई। बुदो और उस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, उस शालवार ने और शाकर की वादा ईफाई 14 ने दूर कर दिया।

दोपहर को वह नीचे लांड्रीवाले से अपनी रगी हुई क़मीस और दुपट्टा ले आई । तीनो काले कपडे जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई ।

सुलताना ने दरवाजा खोला तो मुख़तार अंदर दाखिल हुई । उसने सुलताना के तीनो कपडों की तरफ देखा और कहा: ''क्मीस और दुपट्टा तो रँगा हुआ मालूम होता है । पर यह शलवार नई है कब बनवाई?''

सुलताना ने जवाब दिया: ''आज ही दरजी लाया है '' यह कहते हुए उसकी नजरे मुखतार के कानों पर पड़ीं: ''यह बुंदे तुमने कहाँ से लिए?''

मुख़तार ने जवाब दिया: "आज ही मैंगवाए हैं " इसके बाद दोनों को थोड़ी देर ख़ामोश रहना पड़ा।

<sup>।</sup> शांच निवृत्ति, 2 तेर्जा 3 फोटोग्राफी से सर्बोधत स्मायन, 4 भानी, जिसका साधु-सतो पर विश्वास हो, 5 विश्वास, 6 अतस्य, 7 रथायी 8 सींक्षण्त, 9 दरगाह, 10 खद्धा, 11 सभ्य लोगो , 12 चिता, 13 आकृष्ट 14 छोडना, 15 खर्चे हए, 16 चलते-फिरने, 17 अनेक बार, 18 तसल्ली, 19 सामर्थ्य, 20 उदास 21 बद्धानेवाले, 22 मध्यम, 23 स्वच्छ, 24 मटमैली, 25 अल्लाहबाला, 26 मृतक की स्मृति में खिलाया जानेवाला भोजन, 27 जबर्दस्ती खाना, 28 तीव्रता, 29 सहसा, अचानक, 30, सदान्द, 31 असमजस, 32 नीचता, 33 साहस, 34 प्रा करना।

## हतक

दिन भर की थकी-माँदी वह अभी-अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई थी।

म्युनिसिपल कमेटी का दारोगा-ए-सफ़ाई, जिसे वह मेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी-अभी उसकी हिड्डयौं-पसिलयौं झैंझोड़कर, शराब के नशे मे चूर, घर वापम गया था—वह रात को वहीं ठहर जाता मगर उसे अपनी धर्मपत्नी का बहुत खयाल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी।

वह रुपए, जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दारोगा से वसूल किए थे उसकी चुस्त और यूक से भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे; कभी-कभी साँस के उतार-चढ़ाव से चाँदी के यह सिक्के खनखनाने लगते, तो उनकी खनखनाहट उसके दिल की ग़ैर आहंग<sup>2</sup> धड़कनों में घुल-मिल जाती; ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चाँदी पिघलकर उसके दिल के ख़ून में टपक रही हैं।

उसका सीना अंदर से तप रहा था—यह गर्मी कुछ तो उस बांडी के बायस थी, जिसका अद्धा दारोगा अपने साथ लाया था और कुछ उस बेवडा<sup>3</sup> का नतीजा थी, जो सोडा ख़त्म हो जाने पर दोनों ने पानी मिलाकर पी थी।

वह सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर औं धे मुँह लेटी हुई थी, उसकी बाँहें, जो काँ धो तक नगी थीं, पतंग की उस दग्रेंप की तरह फैली हुई थीं, जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागृज़ से जुदा हो जाए; दाएँ बाज़ू की बग़ल में शिकन आलूद गोशत उभरा हुआ था, जो बार-बार मूँड़े जाने के बायस नीली रंगत इख़्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक ट्कड़ा वहाँ पर रख दिया गया हो।

कमरा बहुत छोटा था जिसमें बेशुमार चीज़ें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थीं; तीन-चार सूखे-सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुँह रखकर एक ख़ारिशज़दा कृत्ता सोगरहा था और नींद में किसी ग़ैर मरई चीज का मुँह चिड़ा रहा था, इस कुत्ते के बाल जगह-जगह से ख़ारिश के बायस उड़े हुए थे; दूर से अगर कोई इस कृत्ते को देखता तो समझता कि पैर पोंछनेवाला पराना टाट दोहरा करके ज़मीन पर रखा है।

उस तरफ़ छोटे-से दीवारगीर पर सिगार का सामान रखा था; गालों पर लगाने की सुर्खी, होंठों की सुर्ख़ बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वह गालिबन अपने जुड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूँटी के साथ सब्ज तोते का पिजरा लटक रहा था और तोता गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था; पिजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संगतरे के छिलकों से भरा पड़ा था; इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे-छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे।

पलंग के पास ही बेंत की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सिर टेकने के बायस बेहद मैली हो रही थी; इस कुर्सी के दाएँ हाथ को एक ख़ूबसूरत तिपाई थी, जिस पर हिज मास्टर्स बायस का पोटेंबिल ग्रामोफ़ोन पड़ा था, इस ग्रामोफ़ोन पर मैंढ़े काले कपड़े की हालत बहुत बुरी थी, जंग आलूद सुइयाँ तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी; इस तिपाई के ऐन ऊपर, दीवार पर चार फ़्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख़्तिलिफ़ आदिमियो की तसवीरें जड़ी हुई थीं।

इन तसवीरों से ज़रा इधर हटकर, यानी दरवाज़े में दाख़िल होते ही, बाई तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख़ रंग तसवीर थी, जो ताज़ा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी; शायद यह तसवीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ़्रेम में जड़ाई गई थी; इस तसवीर के साथ ही छोटे-से दीवारगीर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दीए को रोशन करने के लिए वहाँ रखी गई थी; पास ही दीया पड़ा था, जिसकी लौ हवा बंद होने के बायस माथे के तिलक के मानिद सीधी खड़ी थी—इस दीवारगीर पर धूप की छोटी-बड़ी भरोड़ियाँ भी पड़ी थीं।

जब वह बोहनी करती थी तो दूर ही से गणेश जी की इस मूर्ति से रूपए छुआकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी; उसकी छातियाँ चूँकि काफ़ी उभरी हुई थीं, इसलिए वह जितने रूपए भी अपनी चोली में रखती, महफूज पड़े रहते थे—अलबत्ता कभी-कभी जब माधो पूने से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रूपए पलग के पाए के नीचे उस छोटे-से गढ़े में छुपाने पड़ते थे, जो उसने ख़ास इस काम की गर्ज से खोदा था।

माधो में रूपए महफूज़ रखने का यह तरीक़ा सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था—उसने जब यह सुना था कि माधो पूने से औकर सौगंधी पर धावे बोलता है तो उसने कहा था: "उस साले को तूने कब से यार बनाया है ? यह बड़ी अनोखी आशिकी-माशृकी है साला एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मज़े उड़ाता रहता है मजे अलग रहे, तुझस कुछ ले भी मरता है "सौगंधी, मुझे कुछ दाल में काला-काला नज़र आता है उस साले में कोई बात ज़रूर है, जो तुझे भा गया है "सात साल से यह धंधा कर रहा हूँ और तुम छोकरियों की सारी कमज़ीरियाँ जानता हूँ "यह कहकर रामलाल ने, जो बंबई शहर के मुख़्तिलफ़ हिस्सों में दस रुपए से लेकर सौ रुपए तक बाली एक सौ बीस छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया था: "साली, अपना धन यूँ बर्बाद न कर "तेरे अंग पर से कपड़े भी उतारकर ले जाएगा वह तरी माँ का यार "इस पलंग क नीचे छोटा-सा गढ़ा खोदकर उसमें सारे पैसे दबा दिया कर और जब वह तेरा यार आया करे तो उससे कहा कर: 'तेरी जान की कुसम माधो, आज सुबह से एक धेले का मुँह नहीं देखा जरा

बाहरवाले से कहकर एक कप चाय और अफ़लातून बिस्कुट तो मैंगा भूख से मेरे पेट मे चूहे दौड रहे हैं 'समझीं विबहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान इस साली काँग्रेस ने शराब बद करके बाजार बिलकुल मंदा कर दिया है पर तुझे तो कहीं न कहीं से पीने को मिल ही जाती है भगवान कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली की हुई बोतल देखना हूँ और दारू की बास सुँघता हूँ तो जी चाहता है, तेरी जून मे चला जाऊँ !''

सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था—एक बार जमना ने उसमें कहा था ''नीचे में इन बब के गोलों को बाँध के रखाकर औंगिया पहना करेगी तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी '''

मौगधी यह मुनकर हॅस दी थी. "जमना, तु सबको अपने सरीखा समझती है दस रुपए में लोग तेरी बोटियाँ तोडकर चले जाते हैं तो तु समझती है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा कोई मुआ लगाए तो ऐसी-वैसी जगह हाथ अरे हाँ, कल की बात तुझे मुनाऊँ रामलाल रात के दो बजे एक पंजाबी को लाया रात भर के तीस रुपए तय हुए जब हम सोने लगे तो मैंने बत्ता बझा दी अरे वह तो डरने लगा सनती हो जमना, तेरी कमम, अँधेरा होते ही उमका वारा ठाठ किरिकरा हो गया वह डर गया मैंने कहा 'चलो-चलो, देर क्यो करते हो ं रं,न बजनेवाले हैं, अभी दिन चढ आएगा ं वह बोला 'रोशनी करो, रोशनी करो ' मैंने कहा ' 'यह रोशनी क्या हआ ं वह बोला 'लाइट लाइट ' उसकी गिची हुई आवाज सुनकर मुझसे हुँसी न रुक सकी; 'भई मैं तो लाइट न करूँगी ं और यह कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चटकी ली वह तडपकर उठ बैठा और उमने लाइट ऑन कर दी मैंने झट-मे चादर ओढ़ ली और कहा 'तझे शर्म नही आती मरदए ं वह पलंग पर आया तो मैं उठी और मैंने लपककर लाइट बुझा दी वह फिर घबराने लगा तेरी कसम, बड़े मज़े मे रात कटी कभी अँधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अँधेरा ट्राम की खडखड हुई तो पतलन-वतलन पहनकर वह उठ भागा साले ने तीस रुपए सट्टे में जीते होंगे, जो यूँ मुफ्त में दे गया जमना, तू बिलकुल अल्हड है बड़े-बड़े गर याद हैं मुझे इन लोगो को ठीक करने के लिए !"

मौगधी को वाकई बहुत मे गुर याद थे, जो उसने अपनी एक-दो सहें लियों को बताए भी थे; आमतौर पर वह ये गुर सबको बताया करती थी: "अगर आदमी शरीफ़ हो, ज्यादा बातें न करता हो तो उसमे खूब शरारते करो, अनिगनत बातें करो, उसे छेडो, सताओ, उसके गुढगुदी करो, उसमे खेलों अगर दाढ़ी रखता हो तो उसकी दाढ़ी में उँगलियों से कघी करते-करते दो-चार बाल भी नोच लों अगर उसका पेट बड़ा हो तो उसे थपथपाओं उसको इतनी मोहलत ही न दो कि वह अपनी मर्जी से कुछ कर पाएं वह खुश-ख़ुश चला जाएगा और तुम बची रहोगी ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं, बड़े ख़तरनाक होते हैं बहन उनका दाव चल जाए तो हड़डी-पसली तोड़ देते हैं !"

सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी, जितनी ख़ुद को ज़ाहिर करती थी—उसके गाहक बहुत कम थे—गाइत दर्जा ज़्बाती लड़की थी; यही वजह है कि वह तमाम गुर जो उसे याद थे, उसके दिमागु से फिसलकर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा हो जाने के बायस कई लकीरें पड़ गई थीं—इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर ऐसा लगा था कि उसके ख़ारिशज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से यह निशान बना दिए हैं—जब कोई कृतिया बड़ी बेएितनाई से उसके पालतू कुत्ते के पास से गुज़रती थी तो वह शर्मिंदगी दूर करने के लिए जमीन पर अपने पंजों से इसी क़िस्म के निशान बनाया करता था।

सौगंधी दिमाग में ज्यादा रहती थीं लेकिन जूँ ही कोई नमों-नाजुक बात, कोई कोमल बोल उससे कहता तो झट पिघलकर वह अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों मे फैल जाती: गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिलकुल फ़िजूल समझता था मगर उसके जिस्म के बाकी आजा", सबके-सब उस मिलाप के बहुत बुरी तरह कायल थे, उसके आज़ा थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हे झँझोडकर, उन्हे मारकर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थककर, चूर-चूर हो जाने के बाद आए, कितनी मजेदार होती है, वह बेहोशी, जो मार खाकर बद-बद ढीले हो जाने पर तारी होती है, कितना आनद देती है; कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नही हो और इस होने और न होने के बीच में कभी-कभी ऐसा भी महस्स होता है कि तुम हवा में बहुत ऊँची जगह लटके हुए हो, ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएँ हवा, गएँ हवा, बस हवा ही हवा और फिर इस हवा में दम घटना भी एक खास मजा देता है।

बचपन में जब वह आँख-मिचौली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा सदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी तो नाकाफी हवा में दम घुट जाने के साथ-साथ पकड़े जाने के खौफ में वह तेज धड़कन, जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, उसे कितना मजा दिया करती थी।

सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे ही सद्क में छुपकर गुज़ार दे, जिसके बाहर उसको ढूँढ़नेवाले फिरते रहें; कभी-कभी उसको ढूँढ़ निकालें कि फिर वह भी उनको ढूँढ़ने की कोशिश करे—यह जिंदगी जो वह पाँच बरमों में गुजार रही थी, आँख-मिचौली ही तो थी; कभी वह किसी को ढूँढ़ लेती थी और कभी कोई उसे ढूँढ़ लेता था। बस यूँ ही उसका जीवन बीत रहा था। वह खुश थी, इसलिए कि उसको खुश रहना पडता था—हर रोज रात को कोई न कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलग पर होता था और सौगंधी, जिसको मदौँ को ठीक करने के बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार-बार तहैया। करने पर भी कि वह उन मदौँ की कोई ऐसी-वैसी बात नही मानेगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती थी।

हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था ंसौगंधी, मैं तुझमे प्रेम करता हूँ !' और सौगंधी यह जानते हुए भी कि वह झूठ बाल रहा है, बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी, जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है —प्रेम कितना सुंदर बोल है —वह चाहती थी कि इस प्रेम को पिघलाकर अपने अंग-अंग पर मल ले; इसकी अपने बदन पर मालिश कर ले कि यह सारे का सारा उसके मसामों में रच-बस जाए, या फिर वह खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट-सिमटाकर उसके अंदर

दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बद कर दे — कभी - कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अदर बहुत शिद्दत'' इिख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी मे आता कि अपने पास पड़े हए आदमी को अपनी गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियाँ देकर उसे अपनी गोद ही में सला दे।

प्रेम कर सकने की अहलियत<sup>12</sup> उसके अदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से, जो उसके पास आता था, वह मुहब्बत कर सकती थी और फिर उस मुहब्बत को निबाह भी सकती थी। वह अब तक चार मदों से अपना प्रेम निबाह ही तो रही थी जिनकी तसवीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थी—हर वक्त यह एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वह बहुत अच्छी है। यह अच्छापन मदों मे क्यो नहीं होता, यह बात उसकी समझ में नही आती थी—एक बार आईना देखते हुए बेइिख्तयार उसके मुँह मे निकल गया था 'सौगधी, तमसे जमाने ने अच्छा स्लुक नहीं किया ''

यह जमाना, यानी पाँच बरसों के ये दिन और उनकी ये रातें, उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता था, गो इस जमाने से उसको खुशी नसीब नही हुई थी, जिसकी ख्वाहिश उसके दिन में मौजूद थी, ताहम<sup>13</sup> वह चाहती थी कि यूँ ही उसके दिन बीतते चले जाएँ। उसे कौन-से महल खड़ा करना थे, जो रुपए-पैसे का लालच करती—दस रुपए उसका आम निर्स्व<sup>14</sup> था, जिसमें से ढाई रुपए रामलाल अपनी दलाली के काट लेता था, साढ़े सात रुपए उसे रोज मिल ही जाया करते थे, जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे—माधो जब पूने से बकौल रामलाल दलाल, सौगधी पर धावे बोलने के लिए आता या तो वह दस-पद्रह रुपए खिराज<sup>15</sup> भी अदा कर देती थी, यह खिराज सिर्फ इस बात का बा कि सौगधी को उससे कुछ वह हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था कि उसमें ऐसी कोई बात जरूर थी, जो सौगधी को बहुत भा गई थी।

सौगधी से जब माधो की पहली मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था 'तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते 'जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है ' और मैं तेरे पास क्यो आया हूँ ' छी छी छी दस रुपए और जैसा कि तू कहती है, ढाई रुपए दलाल के बाकी रहे साढ़े सात, रहे ना साढ़े सात ' अब इन साढ़े सात रुपयों में तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है, जो तू दे ही नहीं सकती और मैं ऐसी चीज लेने आया हूँ, जो मैं ले ही नहीं सकता मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त, इस घडी मर्द चाहिए ' मुझ तो कोई औरत भी भा जाएगी, इसलिए कि मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या मैं जैंचता हूँ ' तेरा-मेरा नाता ही क्या है, कुछ भी नहीं बस यह क्स रुपए, जिनमें से ढाई दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर-उधर बिखर जाएंगे, तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और क्यों न कोई बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी पूने में हवलदार हूँ महीने में एक बार आया करूँगा, तीन-चार दिन के लिए यह धधा छोड़ मैं तुझे खर्च दिया करूँगा क्या भाझ है इस खोली का ''

माधो ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सौंगधी पर इस कदर ब्यादा हवा था

कि वह चंद लम्हात के लिए ख़ुद को हवलदारनी समझने लगी थी—बातें करने के बाद माधों ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने में रखी थीं और वह नंगी तसवीरे, जो मौगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी, बिना पूछे-गछे फाड दी थीं और कहा था ''भई, मैं ऐसी तसवीरें यहाँ नही रहने दूँगा और पानी का यह घड़ा देखों तो कितना मैला है और यह यह चीथड़े, यह चिदियाँ उफ कितनी बुरी बास आती है उठा के बाहर फेक इनकों और तने अपने बालों का यह क्या सत्यानास कर रखा है और और

तीन घंटे की बातचीत के बाद सौगधी और माधो आपस में घुल-मिल गए थे और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि वह बरसों में हवलदार को जानती है—उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथडो, मैले घड़े और नंगी तसवीरों की मौजूदगी का खयाल नहीं किया था और न कभी किसी ने उसको यह महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है, जिसमे घरेलूपन आ सकता है—लोग आते थे और बिस्तर तक की ग़िलाज़त को महसूस किए बग़ैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से यह नहीं कहता था ''देखों तो आज तेरी नाक लाल हो रही है कहीं जुकाम न हो जाए तुझे ठहर, मैं तेरे वास्ते दवा लाता हैं!''

माधो कितना अच्छा था। उसकी हर बात बावन तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी-खरी मुनाई थी उसने सौगंधी को—उसे महसूस होने लगा था कि उसे माधो की जरूरत है, चुनौंचे उन दोनों में सबंध हो गया।

महीने में एक बार माधो पूने से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगधी से कहा करता था; 'देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूँगा देख इस महीने का खर्च मैं तुझे पूने पहुँचते ही मनीआर्डर कर दूँगा हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का ?'

न माघो ने कभी पूना से खर्च भेजा था और न सौगधी ने अपना घघा बद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते ये कि क्या हो रहा है। न सौगंधी ने कभी माघो से यह कहा था 'तू यह क्या टर-टर किया करता है। एक फूटी कौड़ी भी दी है तूने ?' और न माधो ने कभी सौगंधी से पूछा था: 'यह माल तेरे पास कहाँ से आता है, जब कि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं ?' दोनों झूठे थे; दोनों एक मुलम्मा की हुई ज़िंदगी बसर कर रहे थे—लेकिन सौगंधी खुश थी; जिसको असल सोना न मिले, वह मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राज़ी हो जाया करता है।

उस दक्त सौगंधी थकी-माँदी सो रही थी—बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ़ करना वह भूल गई थी, उसके सिर के ऊपर लटक रहा था; उसकी तेज़ रोशनी उसकी मुँदी हुई आँखों के साथ टकरा रही थी मगर वह गहरी नीद सो रही थी।

दरवाज़े पर दस्तक हुई।

रात क दो बज यह कान आया—सौगंधी के ख्वाबआलूद कानों में दस्तक की आवाज भिनिभनाहट बनकर पहुँची। दरवाज़ा जब जोर से खटखटाया गया तो वह चौंककर उठ बैठी—दो मिली-जुली शराबो और दाँतों की रेखो में फँसे हुए मछली के रेजों ने उसके मुँह के अदर ऐसा लुआब ''पैदा कर दिया था, जो बेहद कसैला और लेसदार था। घोती के पल्लू से उसने यह बदबूदार लुआब साफ किया और आँखे मलने लगी। पलग पर वह अकेली थी। झुककर उसने पलग के नीचे देखा, उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलो पर मुँह रखे सो रहा था और नीद में किसी गैर मरई चीज का मुँह चिडा रहा था और नोता पीठ के बालों में सिर दिए पो रहा था।

दरवाजे पर फिर दस्तक हुई।

सौगधी बिस्तर पर से उठी। उसका मिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोडा-मा खोला और कहा ''रामलाल।''

रामलाल, जो बाहर से दस्तक देते-देते थक गया था, भिन्नाकर कहने लगा. ''तुझे साँप सूँघ गया था या क्या हो गया था? एक क्लॉक से बाहर खडा दरवाजा खटखटा रहा हूँ कहाँ मर गई थी?'' फिर आवाज दबाकर उसने हौले-से कहा: ''अंदर कोई है तो नही?''

जब मौगधी ने कहा 'नहीं' तो रामलाल की आवाज फिर ऊँची हो गई ''तो दरवाज़ा क्यो नही खोलती ' भई, हद हो गई क्या नींद पाई है ? यूँ एक-एक छोकरी उतारने में दो-दो घटे मिर खपाना पड़े तो मैं अपना धधा कर चुका अब तू मेरा मुँह क्या देखती है झटपट यह धोती उतारकर वह फूलोंवाली साडी पहन पोडर-वोडर लगा और चल मेरे साथ बाहर मोटर में एक मेठ बैठे तेरा इतजार कर रहे हैं चल-चल एकदम, जल्दी कर ''

सौगधी आरामकुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालो में कघा करने लगा।

सौगधी ने निपाई की तरफ हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर, उसका ढकना खोलते हुए कहा ''रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं !''

रामलाल ने कघी दीवारगीर पर रख दी और मुड़कर कहा: ''तो पहले ही कह दिया होता।''

सौगंधी ने माथे और कनपटियों पर बाम मलते हुए रामलाल की ग़लतफ़हमी दूर की ''बह बात नहीं रामलाल ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं बहुत पी गई !''

रामलाल के मुँह में पानी भर आया : ''थोड़ी बची हो तो ला जरा हम भी मुँह का मजा ठीक कर लें ।''

सौगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा: 'बचाई होती तो यह मुआ सिर में दर्द ही क्यो होता' देख रामलाल, वह जो बाहर मोटर में बैठा है, तू उसे अदर ही ले आ !'' रामलाल ने जवाब दिया ''नही भई, वह अदर नही आ सकते जैनटलमैन आदमी हैं वह तो मोटर को गली के बाहर खडी करते हुए भी घबराते थे तू कपडे-वपडे पहन ले और जरा गली की नुक्कड तक चल सब ठीक हो जाएगा।''

साढे सात रूपए का सौदा सौगधी इस हालत में, जबिक उसके सिर मे शिद्देत का दर्द हो रहा था कभी कुबूल न करती, मगर उसे रूपयों की सख्त जरूरत थी। उसके साथवाली खोली में एक मदासी औरत रहती थी, जिसका खाविद मोटर के नीचे आकर मर गया था। इस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था। उसके पास चूँिक किराया ही नहीं था, इसलिए वह कसमपुर्ती <sup>17</sup> की हालत में पड़ी हुई थी—सौगधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था 'बहन, तू चिता न कर मेरा मर्द पूने में आने ही वाला है मैं उससे कुछ रूपए लेकर तेरे जाने का बदोबस्त कर दूँगी।

माधो पूना से आनेवाला था, मगर रुपयो का बदोबस्त तो सौगधी ही को करना था चुनाँचे वह उठी और जल्दी-जल्दी कपडे तब्दील करने लगी—पाँच मिनटो मे उसने धोती उतारकर फूलोंवाली साडी पहनी और गालों पर सर्ख पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घडे के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली।

गली जो कि छोटे शहरों के बाजारों से भी कुछ बड़ी थी, बिलकुल खामोश थी, गैस के वह लैंप, जो खबो पर जड़े हुए थे, पहले की निस्बत बहुत धुँधली रोशनी दे रहे थे, जग के बायस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था—इस अधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी।

कमजोर रोशनी में उस सियाह रग की मोटर का साया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खमोशी—सौगधी को ऐसा लगा कि उसके सिर का दर्द फजा पर भी छा गया है एक कसैलापन उसे हवा के अदर भी महसूस हुआ, जैसे बाडी और बेवडा की बास से हवा भी बोझल हो रही हो।

आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अदर बैठे हुए आदिमियों से कुछ कहा—इतने में सौगधी मोटर के पास पहुँच गई।

रामलाल ने एक तरफ हटकर फिर कहा ''लीजिए वह आ गई वडी अच्छी छोकरी है थोडे ही दिन हुए हैं इसे धधा शुरू किए '' फिर उसने सौगधी से मुखातिब होकर कहा ''सौगधी, इधर आ मेठ जी बुलाते हैं ''

सौगधी साढी का एक किनारा अपनी उँगली पर लपेटती हुई आगे बढी और मोटर के दरवाजे के पास खडी हो गई।

सेठ साहब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की—एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सौगधी की खुमारआलूद आँखों में चकाचौंध पैदा की—फिर बटन दबने की आवाज पैदा हुई और रोशनी बुझ गई और साथ ही सेठ के मुँह में 'ऊँह 'निकली। फिर एकदम मोटर का इजन फडफडाया और मोटर यह जा, वह जा—

मौगधी कुछ सोचने भी न पाई थी, उसकी आँखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी, वह ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी न देख सकी थी—आखिर यह हुआ क्या, इस 'ऊँह' का क्या मतलब था? 'ऊँह' जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी 'क्या ? क्या ?'

उसे रामलाल दलाल की आवाज़ सुनाई दी ''पसंद नही किया तुझे अच्छा भई, मैं चलता हूँ दो घटे मुफ़्त ही में बर्बाद किए ''

यह सुनकर सौगंधी की टाँगों में, उसकी बाँहों मे, उसके हाथों मे एक जबर्दस्त हरकत पैदा हुई: 'कहाँ है वह मोटर' कहाँ है वह सेठ तो 'ऊँह' का मतलब यह है कि उसने मुझे पमद नहीं किया उसकी ' गाली उसके पेट के अदर से उठी और जबान की नोक पर आकर रुक गई। वह आख़िर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की मुख़ं बत्ती उसके सामने, दूर, बाज़ार के अँधियारे में डूब रही थी और सौगधी को महसूस हो रहा था कि वह लाल-लाल अंगारा 'ऊँह' है, जो उसके सीने मे बरमे की तरह उतरता चला जा रहा है। उसके जी में आई कि ज़ोर से पुकारे. 'ओ मेठ जरा मोटर रोकना अपनी बस एक मिनट के लिए ' पर वह मेठ बहुत दूर निकल चुका था।

वह मुनसान बाज़ार में खड़ी थी—फूलोंवाली साडी, जो वह खास-खास मौको पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की-फुल्की हवा में लहरा रही थी; साडी और उसकी रेशमी सरसराहट सौगधी को बहुत ब्री मालूम हो रही थी, वह चाह रही थी कि उस साडी के चिथडे उड़ा दे, क्योंकि साडी हवा में लहरा-लहराकर 'जह जह के कर रही थी।

गालो पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी—जब उसे खयाल आया कि यह सिंगार उसने अपने-आपको पसद कराने के वास्ते किया था तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया।

शर्मिदगी दर करने के लिए उसने मोचा: 'मैंने उस मुए को दिखाने के लिए थोडे ही अपने आपको सजाया था यह तो मेरी आदत है मेरी क्या, सबकी यही आदत है पर पर यह रात के दो बजे और रामलाल दलाल और यह बाजार और वह मोटर और वह बैटरी की चमक 'यह सबकुछ ध्यान मे आते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे-निगाह 18 तक फजा में इधर-उधर तैरने लगे और मोटर के इजन की फडफडाहट उसे हवा के हर झोके में सुनाई देने लगी।

उसके माथे पर बाम का लेप, जो सिगार करने के दौरान बिलकुल हल्का हो गया था, पमीना आने के बायस उसके मसामो में दाखिल होने लगा—सौगधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोका उसके अर्क आलूद 19 माथे के पास से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि मर्द-सर्द टीन का एक टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चस्पौं कर दिया गया है, सिर मे दर्द वैसे का वैसा मौजूद था मगर खयालात की भीड-भाड और उनके शोर ने इस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था।

मौगधी ने कई बार इस दर्द को अपने खयालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा मगर नाकाम रही; वह चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग-अग दुखने लगे, उसके सिर मे दर्द हो, उसकी टाँगों मे दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाँहो मे दर्द हो, ऐसा दर्द कि वह सिर्फ दर्द ही का खयाल करे और बाक़ी सबकुछ भूल जाए। यह सोचते-सोचते उसके दिल में कुछ हुआ — क्या यह दर्द था ? एक लम्हें के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। यह क्या था ? लानत ! यह तो वही 'ऊँह' थी जो उसके दिल के अदर कभी सिकड़ रही थी और कभी फैल रही थी।

घर की तरफ सौगधी के कदम उठे ही थे कि रूक गए और वह ठहरकर फिर सोचने लगी 'रामलाल दलाल का खयाल है कि उसे मेरी शक्ल पसद नही आई शक्ल का तो उसने जिक्र नही किया, उसने तो यह कहा था 'सौगधी, तुझे पसद नही किया '' उसे उसे मेरी शक्ल पसद नही आई तो क्या हुआ मुझे भी तो कई आदिमयो की शक्ल पसद नही आती वह, जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी क्या मैंने नाक-भौं नही चढ़ाई थी जब वह मेरे साथ सोने लगा था, मुझे घिन नही आई थी क्या मुझे उबकाई आते-आते नही रूक गई थी 'ठीक है, पर सौगधी, तृने उसे दुत्कारा नहीं था, तूने उसे ठुकराया नहीं था इस मोटरवाले सेठ ने तो तेरे मुँह पर थूका है जँह इस 'जँह' का और मतलब ही क्या है यही कि इस छुछुँदर के सिर में चमेली का तेल जँह यह मुँह और मसूर की दाल अरे रामलाल, तू यह छिपकली कहाँ से पकड लाया है इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा था तू दस रूपए और यह औरत खच्चर क्या बरी है ।'

सौगधी मोच रही थी और उसके पैर के अँगृठे से लेकर सिर की चोटी तक गर्म लहरे दौड रही थी। उसको कभी अपने-आप पर गुस्सा आ रहा था और कभी रामलाल दलाल पर जिसने रात कं दो बजे उसे बे आराम किया, लेकिन फौरन ही वह खुद को और रामलाल दलाल को बेकुसूर पाकर सेठ का खयाल करने लगती—सेठ का खयाल आते ही उसकी ऑखे, उसके कान, उसकी बॉहे, उसकी टॉगे, उसका सबकुछ पीछे को मुड जाता कि वह उस सेठ को कही देख पाए। उसके अदर यह ख्वाहिश बडी शिद्दत के माथ पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है, एक बार फिर हो, मिर्फ एक बार—वह हौले-हौले मोटर की नरफ बढे मोटर के अदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फंक, फिर ऊँहं की आवाज आए और वह—और मौगधी अधाध्ध अपने दोनो पजो से सेठ का मुँह नोचना शुरू कर दे, वह वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी मारी उँगलियों के सारे नाखून, जो उसने मौजूदा फैशन के मुनाबिक बढ़ा रखे थ, उस सेठ के गालों में गाड दे, उसे बालों से पकड़कर बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ उसे मुक्के मारना शुरू कर दे और जब थक जाए जब थक जाए तो रोना शरू कर दे।

रोने का खयाल सौगधी को मिर्फ इसलिए आया कि उसकी ऑखो मे ग़ुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस तीन-चार बडे-बडे आँसू बन रहे थे।

एकाएकी सौगधी ने अपनी आँखों से सवाल किया 'नुम रोती क्यों हो ? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो ?'

आँखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आँमुओ में तैरता रहा, जो अब पलकों पर कॉप रहे थे—सौगधी इन आँमुओ में से देर तक उम खला<sup>20</sup> को घूरती रही, जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ फड फड !

यह आवाज कहाँ से आई ? सौगंधी ने चौंककर इधर-उधर देखा लेकिन किसी को न पाया।

अरे, यह तो तेरा दिल फडफडाया है—वह समझी थी, मोटर का इजन बोला है। उसका दिल यह क्या हो गया है उसके दिल को? आज यह क्या रोग लग गया है उसके दिल को? अच्छा-भला चलता-चलता रुककर धड़-धड़ क्यों करने लगता है, बिलकुल उसके उस घिसे हुए रिकार्ड की तरह, जो सुई के नीचे घूमता-घूमता एक जगह आकर रुक जाता था और 'रात कटी गिन-गिन तारे' कहता-कहता 'तारे, तारे' की रट लगाने लगता था?

आसमान तारों से अटा हुआ था—सौगधी ने उनकी तरफ देखा और कहा . ''कितने सुदर हैं ''' वह चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ़ पलट दे, पर जब उसने 'सुंदर' कहा तो झट से यह खयाल उसके दिमाग में कूदा : 'यह तारे तो सुदर हैं, पर तू कितनी भौडी है अभी-अभी तो तेरी सुरत को फटकारा गया है।'

'सौगधी, त बदमरत नहीं है !' यह खयाल आते ही वह तमाम अक्स एक-एक करके उमकी ऑसो के भामने आने लगे, जो इन पाँच बरसों के दौरान में वह आईने में देख चकी थी, इसमे शक नहीं कि उसका रग-रूप अब वह नहीं रहा था, जो आज से पाँच साल पहले था, जब वह तमाम फिक्रो से आजाद अपने माँ-बाप के माथ रहा करती थी: लेकिन वह बदसरत तो अब भी नही थी। उमकी शक्लो-सरत उन आम औरतों की-मी थी, जिनकी तरफ मर्द गुजरते-गुजरते घुर के देख लिया करते हैं; उसमें वह तमाम खुबियाँ मौजुद थी, जो सौगधी के खयाल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है, जिसके साथ उसे एक-दो राते बसर करना होती हैं। वह जवान थी और उसके आजा मतनामिब रे। थे, कभी-कभी नहाते वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानो पर पड़ती थी तो वह खद उनकी गोलाई और गदराहट को पसद किया करती थी। वह खुश २.ल्क<sup>े2</sup> थी, इन पाँच बरसो के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखश होकर गया हो। वह बडी मिलनसार और बडी रहमदिल थी: पिछले ही दिनो क्रिसमस में, जब वह गोलपेठा में रहा करती थी, एक नौजवान लडका उसके पास आया था: सबह उठकर जब उसने दसरे कमरे मे जाकर खँटी में कोट उनारा तो बटवा ग़ायब पाया, मौगधी का नौकर यह बटआ ले उड़ा था, वह बेचारा बहुत परेशान हुआ, वह छट्टियाँ गजारने के लिए हैदराआद में बबई आया था और अब उसके पास वापस जाने के लिए एक पैसा भी न रहा था: सौगधी ने तरस खाकर उसे उसके दस रूपए वापस दे दिए थे।

'मुझमे क्या ब्राई है ?' मौगधी ने यह सवाल हर उस चीज मे किया, जो उसकी आंखों के सामने थी गैम के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकार पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी—इन मब चीजों की तरफ उसने बारी-बारी देखा; फिर उसने आसमान की तरफ निगाहे उठाई, जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर उसे कोई जवाब न मिला।

जवाब उसक अदर मौजूद था; वह जानती थी कि वह बुरी नहीं, अच्छी हैं; पर वह चाहती थी, कि कोई उसकी ताईद करें कोई कोई उस वक्त उसके कौंधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दें 'सौगंधी, कौन कहता है कि तू बुरी है जो तुझे बुरा कहे, वह आप बुरा है !'

'नहीं, यह कहने की भी कोई खास जरूरत नहीं किसी का इतना कह देना ही काफी है कि सौगधी, तु बहुत अच्छी हैं !'

वह सोचन लगी कि वह क्यो चाहती है, कोई उमकी तारीफ करे; इससे पहले उसे इस बात वी इतनी शिद्दत में ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी—आज क्यो वह बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देख रही है, जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास नारी करना चाहती है; उसके जिस्म का जर्रा-जर्रा क्यो माँ बन रहा है; वह माँ बनकर धरती की हर शै को अपनी गोंद में लेने के लिए क्यो तैयार हो रही है, उसका जी क्यो चाहता है कि सामनेवाले गैस के आहनी खबे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे उसके गर्म-गर्म गाल लोहे की सारी सर्दी चस ले।

थोडी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैम के अधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकार पत्थर और हर वह शै, जो रात के मन्नाटे में उसके आसपास है, हमदर्दी की नजरों में उसे देख रही है, उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रग की मोटी चादर मालूम हो रहा था और जिसमें बेशुमार सुराद्य हो रहे थे, उसकी बातें समझ रहा है ? उसे ऐसा भी लग रहा था कि वह तारों का टिमिटमाना भी समझ रही हैं—लेकिन उसके अदर यह क्या गडबड़ है; वह क्यों अपने अदर उस मौसम की फ़जा महसूस कर रही है, जो बारिश से पहले देखने में आया करता है।

सौगधी का जी चाह रहा था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अदर उबल रहा है, मसामों के राम्ते बाहर निकल जाए, पर यह कैसे हो, कैसे हो ? गली के नुक्कड पर वह खत डालनेवाले लाल भबके के पास खडी थी—हवा के तेज झोके से उस भवके की आहनी जबान, जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है, लडखडानी तो सौगधी की निगाहे यक ब यक उस तरफ उठ जातीं, जिधर मोटर गई थी मगर उसे कछ नजर न आता।

उसकी जबर्दस्त आरज् थी कि मोटर एक बार फिर आए और और 'न आए बला से मैं अपनी जान क्यो बेकार हलकान कहाँ घर चलते हैं और आराम में लबी तानकर साते हैं इन झगड़ों में रखा ही क्या है मुफ्त की दर्दमरी ही तो है चल सौगधी, घर चल उंडे पानी का एक डोगा पी और थोड़ा-सा बाम मलकर सो जा फर्स्ट क्लास बीद आएगी और सब ठीक हो जाएगा सेठ और उसकी मोटर की ऐसी-तैसी 'यह मोचते हुए उसक खयालान का बोझ हल्का हो गया, जैसे वह किसी ठंडे तालाब से नहा-धोकर बाहर निकली हो, जिस तुरह पजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब उसका दिश्म हल्का हो गया था—जब वह घर की तरफ चलने लगी तो खयालान का बोझ न हाने क कावर उसके कदम कई बार लड़खड़ाए।

जब वह अपने घर के पास पहुँची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाका उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रूएँ-रूएँ पर छा गया; उसके कदम फिर बोझल हो गए और वह इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर में बुलाकर, बाहर बाजार में, उसके मुँह पर रोशनी का चाँटा मारकर, एक आदमी ने उसकी अभी-अभी हतक<sup>24</sup> की है—इस ख़याल के आते ही उसने अपनी पसलियो पर किसी के मस्त अँगूठे का दबाव महसूस किया, जैसे कोई उसे भेड-बकरी समझते हुए सस्ती से दबा-दबाकर देख रहा हो कि गोशत भी है या बाल ही बाल हैं।

'उस सेठ ने परमात्मा करे 'सौगधी ने बाहा कि उस सेठ को बद्द्आ दे, मगर फिर उसने सोचा कि बद्दुआ देने से क्या बनेगा मजा तो जब था कि वह सामने होता और वह उसके बजूद के हर जरें पर लानते लिखती उसके मुँह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहनी कि फिर वह जिंदगी भर बेचैन रहता कपडे फाडकर उसके सामने नगी हो जाती और कहती. 'यही लेने आया था न तू ले, दाम दिए बिना ले ले इसे पर जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है, वह तु तो क्या, तेरा बाप भी नही खरीद सकता '

इतिकाम<sup>25</sup> के नए-नए तरीके उसके जेहन में आ रहे थे; अगर उस सेठ से एक बार सिर्फ एक बार उसकी मुठभेड़ हो जाए तो वह यह करे नहीं, यह नहीं यह करें। यूँ उससे इनकाम लें नहीं, यूँ नहीं यूँ—वह सेठ उसे एक बार मिल जाए तो वह उसे एक छोटी-सी गाली ही दे दे बस सिर्फ एक छोटी-नी गाली, जो सेठ की नाक पर चिपक मक्त्री की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे।

इसी उधेडबुन में वह दूसरी मीजल पर अपनी खोली के पास पहुँच गई—चोली में से चाबी निकालकर उसने ताला खोलने के लिए हाथ बढाया तो चाबी हवा ही में घूमकर रह गई।

कुंडे में ताला नही था—सौगधी ने किवाड अदर की तरफ धकेले तो हल्की-सी चरचराहट पैदा हुई।

अंदर से किसी ने कुडी खोली तो दरवाजे ने जम्हाई ली—सौगधी अदर दाखिल हो गई। माधो.मूँछों में हँसा और दरवाजा बद करके सौगंधी में कहने लगा ंतो आज तूने मेरा कहा मान ही लिया सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बडी अच्छी होती है हर रोज इसी तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वह तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है विक्टोरिया गार्डन तक तो हो आई होगी तु क्यों?''

सौंगधी ने कोई जवाब न दिया, और न ही माधो ने जवाब पाने की स्वाहिश ज़ाहिर की, दरअसल जब माधो बात किया करता था तो उसका मतलब यह नही होता था कि सौंगंधी उस बात में जरूर हिस्सा ले, और जब सौंगधी कोई बात किया करती थी तो यह ज़रूरी नही होता था कि माधो उस बात में हिस्सा ले; चूँिक कोई न कोई बात करना होती थी, इसलिए दोनों में से एक कुछ न कुछ कह दिया करता था।

माधो बेंत की क्सीं पर बैठ गया, जिसकी प्श्त पर उसके तेल से चिपडे हए सिर ने मैल

का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था। फिर वह टॉग पर टॉग रखकर अपनी मूँछो पर जैंगलियों फेरने लगा।

सौगंधी पलग पर बैठ गई और माधो से कहने लगी . ''मैं आज तेरा ही इतजार कर रही थी।''

माधो सटपटाया: ''इतजार ? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आनेवाला हूं!'' सौगधी के भिचे हुए लब खुले और उन पर एक पीली-सी मुसकराहट नमूदार हुई: ''भेंने रात तुझे सपने मे देखा था यकायक उठ बैठी तो कोई भी न था सो जी ने कहा, चलो कही बाहर घम आएँ और ''

माधो खुश होकर बोला ''और मैं आ गया भई बड़े लोगों की बाते बड़ी पक्की होती हैं किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल को दिल में राह होती है तने यह सपना कब देखा था?''

सौगधी ने जवाब दिया . "चार बजे के करीब "

माधो कुर्सी पर से उठकर सौगधी के पास बैठ गया '' और मैंने तुझे ठीक दो बजे सपने में देखा जैसे तू फुलोवाली साडी अरे बिलकुल यही साडी पहने मेरे पास खडी है और तेरे हाथों में क्या था तेरे हाथों में हाँ तेरे हाथों में रूपयों से भरी हुई थैली थी तूने वह थैली मेरी झोली मे रख दी और कहा माधो, नू चिता क्यों करता है ले यह थैली अरे तेरे-मेरे रूपए क्या दो हैं !' सौगधी, तेरी जान की कसम, बस फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रूख किया क्या सुनार्ज, बडी परेशानी है, बैठे-बिठाए एक केस हो गया है अब बीम-तीस रूपए हो तो इस्पेक्टर की मुट्ठी गरम करके छुटकारा मिले थक तो नहीं गई तू लेट जा मैं तेरे पैर दबा देना हूं ' सैर की आदत न हो तो थकन हो ही जाया करती है इधर मेरी तरफ पैर करके लेट जा

सौगंधी लेट गई—दोनो बॉहो का तिकया बनाकर वह उस पर सिर रखकर लेट गई और उस लहजे में, जो उसका अपना नहीं था, माधों से कहने लगी: "माधो, यह किस मुए ने तुझ पर केम किया है जेल-वेल का डर हो तो मुझसे कह दे बीस-तीस क्या, सौ-पचाम भी ऐसे मौको पर प्लिस के हाथ में थमा दिए जाएँ तो फायदा अपना ही होता है जान बची सो लाखों पाए बस-बस अब जाने दे, थकन कुछ ज्यादा नहीं है मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना केम का नाम मुनते ही मेरा दिल धक-धक करने लगा है वापस कब जाएगा त

माधों को सौगधी के मह से शराब की बास आई। उसने यह मौका अच्छा समझा और झट से कहा: ''दोपहर की गाडी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक इस्पेक्टर को पचास-सौ न थमाए तो। ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ, पचास में काम चल जाएगा।''

"पचाम " यह कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी और चार तसवीरों के पास आहिस्ता-आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएँ तरफ में तीसरे फ्रेम में माधों की तसवीर थी; बड़े-बड़े फलोंवाले परदे के आगे कमीं पर वह अपने दोंनो घटनों पर हाथ रखे बैठा था, तसवीर उतरवाने वक्त तसवीर उतरवाने का खयाल माधो पर इस कदर गालिय था कि उसकी हर शै तसवीर से बाहर निकल-निकलकर पुकार रही थी: 'हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा! 'कैमरे की तरफ माधो ऑख फाड-फाडकर देख रहा था, ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई होगी।

मौगधी खिलिखलाकर हॅम पडी। उसकी हॅसी कुछ ऐसी तीखी और नुकीली थी कि माधों को सुइयाँ-सी चुभने लगी। पलग पर से उठकर वह मौगधी के पास गया। ''किसकी तसबीर देखकर त इस कदर जोर से हॅमी है ?''

सौगधी ने बाएँ हाथ की पहली तसवीर की तरफ इशारा किया जो म्युनिसिपैलिटी के दारोगा-ए-सफाई की थी ''इसकी मुशीपालटी के दारोगा की जरा देख तो इसका थोबड़ा कहता था, एक रानी उस पर आशिक हो गई थी ऊँह, यह मुँह और मस्र की दाल ''यह कहकर सौगधी ने फ्रेंम को इस जोर से खीचा कि दीवार में से कील भी पलस्तर समेत उखड़ आई।

माधों की हैरत अभी दूर न हुई थी कि सौगधी ने फ्रेम को खिडकी से बाहर फेक दिया, दों मजिलों से यह फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और फिर कॉच ट्टने की झनकार सुनाई दी—सौगधी ने झनकार के उठते ही कहा ं'रानी भगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी ।''

एक बार फिर उसी तीसी और नुकीली हॅमी की फुआर सौगधी के होठो से गिरना शुरू हुई, जैसे वह उन पर चाकु या छुरी की धार तेज कर रही हो।

माधो बडी म्शिकल से म्सकराया, फिर वह हॅसा ''ही-ही-ही ''

सौगधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिडकी से बाहर फेक दिया ''इस साले का यहाँ क्या मतलब है ? भौंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नही रहेगा क्यों माधो?'' माधो फिर बडी म्िशकल से मसकराया और हसा ''ही-ही-ही''

एक हाथ से मौगधी ने पगडीवाले की तसवीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढाया, जिसमें माधों का फोटो जडा था।

माधो अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे सौगधी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। एक सैकेड मे फ्रेम कील समेत सौगधी के हाथ मे था।

जोर का कहकहा लगाकर सौंगधी ने 'ऊँह' की और दोनों फ्रेम एक साथ खिडकी में से बाहर फेक दिए।

दो मजिलों से जब दोनों फ्रेम जमीन पर गिरे और कॉच टूटने की आवाज आई तो माधों को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अदर कोई चीज टूट गई है। बडी मुश्किल से उसने हँसकर कहा ''यह तूने अच्छा किया मुझे भी यह फोटो पसद नहीं था।''

सौगंधी आहिस्ता-आहिस्ता माधों के पास आई और कहने लगी: ''तुझे यह फोटो पसद नहीं था पर मैं पूछती हूँ, तुझमें ऐसी कौन-सी चीज है, जो किसी को पसद आ सकती है यह तेरी पकौड़ा-ऐसी नाक, यह तेरा बालों भरा माथा, यह तेरे सूजे हुए नथुने, यह तेरे मुडे हुए कान, यह तेरे मुंह की बास, यह तेरे बदन का मैल तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था. ऊँह पसद क्यों होता तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने आजकल ज़माना ही ऐसा है जो ऐब छुपाए, वही ब्रा ''

माधो पीछे हटता गया। आखिर जब वह दीवार के साथ जा लगा तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा ंदिख सौगधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है अब मैं तुझसे आख़िरी बार कहता हूँ ''

सौगंधी ने माधो की बात काट दी और माधो के लहजे में कहना शुरू किया. ''अगर तृने फिर से अपना धधा शुरू किया तो बस तेरी-मेरी टूट जाएगी अगर तृने फिर किसी को अपने यहाँ ठहराया तो मैं चुटिया से पकडकर तुझे बाहर निकाल दूँगा इस महीने का खर्च मैं तुझे पुना पहुँचते ही मनीआईर कर दूँगा हाँ, क्या भाडा है इस खोली का ?''

माधो चकरा गया।

सौगधी ने अब अपनी आवाज में कहना शुरू किया ं मैं बताती हूँ पद्रह रूपए भाडा है इस खोली का और दस रूपए भाडा है मेरा और जैसा कि तुझे मालूम है, ढाई रूपए दलाल के बाकी रहे साढ़े सात, रहे ना साढ़े सात इन साढ़े सात रूपयों में मैंने तुझे ऐसी चीज देने का वचन दिया था, जो मैं तुझे दे ही नहीं सकती थी और तू ऐसी चीज लेने आया था, जो तू ले ही नहीं सकता था तेरा और मेरा नाता ही क्या था, कुछ भी नहीं बस दस रूपए तेरे और मेरे बीच में बज रहे थे पहले तेरे और मेरे बीच में दस रूपए बजते थे, आज पचास रूपए बज रहे हैं तू भी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूँ यह तूने अपने बालों का क्या सत्यानास कर रखा है!" यह कहकर सौगधी ने माधों की टोपी उँगली में एक तरफ उडा दी।

माधों को मौगधी की यह हरकत बहुत नाग<mark>वार गुजरी । उनने बड़े कडे लहजे में</mark> कहा ''मौगधी ''

सौगधी ने माधो की जेब से रूमाल निकालकर सूँघा और फिर फर्श पर फेक दिया ' ''यह चिथडे, यह चुंदियाँ उफ, कितनी बास आती है उठा के बाहर फेंक इनको '' माधो चिल्लाया ''सौगधी ''

मौगधी ने तेज लहजे में कहा ''मौगधी के बच्चे, तू आया किसलिए है यहाँ तेरी माँ रहती है इस जगह, जो तुझे पचाम रूपए देगी या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है, जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ कृत्ते, कमीने, मुझ पर रोब गाँठता है मैं तेरी दबैल हूँ क्या भिखमगे तू अपने आपको समझ क्या बैठा है मैं पूछती हूँ, तू है कौन चोर या गठकतरा इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया था? बुलाऊँ पुलिस को पूने में तुझ पर केस हो न हो, यहाँ तुझ पर एक केस मैं खड़ा कर दूंगी ''

माधो महम गया । दबे हुए लहजे मे वह सिर्फ इस कदर कह सका 'सौगधी, सुझे हो क्या गया है?''

ंतेरी माँ का सिर त् होता कौन है मझसे ऐसे सवाल करनेवाला? भाग यहाँ से, वरना ं मौगंधी की बलद आवाज सुनकर उसका खारिशजदा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलो पर मुँह रखे सो रहा था, हडबड़ाकर उठ बैठा और उसने माधो की तरफ मुँह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया —कुत्ने के भौंकने के साथ ही सौगधी जोर से हँसने लगी। माधो डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वह झुका तो उसे सौगधी की गरज सुनाई दी खबरदार पडी रहने देवहीं तूजा, तेरे पूना पहुँचते ही मैं इसे मनीआर्डर कर दुँगी "यह कहकर सौगधी जोर से हँसी और हँसते-हँसते कुर्मी पर बैठ गई।

उसके खारिशाजदा कुत्ते ने भौंक़-भौंककर माधो को कमरे से बाहर निकाल दिया। माधो को सीढियाँ उतारकर जब कुत्ता अपनी टुड-मुड दुम हिलाता सौगंधी के पास वापस आया और उसके कदमों के पास बैठकर अपने कान फडफडाने लगा तो सौगंधी चौकी।

उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक मन्नाटा देखा, ऐसा मन्नाटा, जो उसने पहले कभी न देखा था, उसे ऐसा लगा कि हर शै खाली है; जैसे मुसाफिरो से लदी हुई रेलगाडी सब स्टेशनो पर मुसाफिरो को उतारकर अब लोहे के शेड मे बिलक्ल अकेली खडी है।

यह खला, जो अचानक सौगधी के अदर पैदा हो गया था, उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, उसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद<sup>26</sup>, वह एक ही वक्त में बेशुमार खयालात अपने दिमाग में ठूँसती थी, मगर बिलकुल छलनी का-सा हिमाब था, इधर वह दिमाग को प्र करती थी, उधर वह खाली हो जाता था।

बहुत देर तक वह बेत की कुर्सी पर बैठी रही—मोच-विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका न मिला तो उसने अपने खारिशजदा कुत्ने को गोद मे उठाया और सागवान के चौड़े पलग पर उसे पहलू में लिटाकर मो गई।

<sup>1</sup> परिश्रम: 2 बेमेल; 3 शराब: 4 सिलवर्टे पडा हुआ, 5 अदृश्य, 6 सुरक्षित, 7 बहुत अधिक. 8 उपेक्षा, 9 अग, 10 पक्का इरादा, 11. तेजी, 12 योग्यता, 13 फिर भी, 14. माथ, 15 इस्लामी शैक्स; 16 थूक, 17 तगहाली, 18. जहाँ तक नजर जाती हो, 19 पसीने मे तर, 20 खाली जगह, 21 सतुलित, 22 अच्छे स्वभाव की, 23 सिर में दर्द पैदा करनेवाला काम, 24. बेइज्जती, 25 बदला, 26. लाभ रहित।

## मम्मी

नाम उसका मिसेज स्टैला जैक्सन था, मगर सब उसे मर्मा कहते थे।

वह दरिमयाने कद की, अधेड़ उम्र की औरत थी—उसका खार्विद जैक्शन पिछली जंगे-अज़ीम<sup>1</sup> में मारा गया था और उसकी पैंशन स्टैला को पिछले चद बरसो से मिल रही थी।

वह पूना में कैसे आई, कब से वहाँ थी? इसके मुताल्लिक मुझे कुछ मालूम नही—दरअसल मैंने उसके महले-वक् अरे के मुताल्लिक कशी जानने की कोशिश ही नहीं की थी; वह इतनी दिलचस्प औरत थी कि उससे मिलकर सिवाय उसकी जात के और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रहती थी; उससे कौन वाबस्ता है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत। ही महसूस नहीं होती थी।

मम्मी पूना के हर ज़रें में वाबस्ता थी; हो सकता है, मेरी बात में एक हद तक मुबालगा हो, पूना मेरे लिए वही पूना है, उसकें जरें वही जरें हैं, जिनके साथ मेरी चंद यादे मुसलिक हैं: और मम्मी की अजीबो-गरीब शिष्ट्सियत हर एक जरें में मौजद है।

मम्मी से मेरी पहली मुलाकात पूने ही में हुई।

मैं निहायत सुस्त उलवुजूद इसान हूँ, यूँ सैरो-सैयाहन की बड़ी-बड़ी उमगे मेरे दिल मे मौजूद हैं, आप मेरी बातें सुनें तो समझेंगे कि मैं अनकरीब कंचनचंघा या हिमायल की इसी किस्म की नाम की किसी और चोटी को सर करने के लिए निकलनेवाला हूँ; ऐसा हो सकता है, मगर यह ज्यादा अगलब है कि मैं चोटी मर करने के बाद वही का हो रहूँ —खुदा मालूम मैं कितने बरस से बंबई में था, आप इससे अदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं पूना गया तो मेरी बीवी मेरे साथ थी, एक लडका पैदा होकर करीब-करीब चार बरस पहले मर भी चुका था, इस दौरान में ठहरिए मैं हिसाब लगा लूँ बम आप यह समझ लीजिए कि मैं कोई आठ बरस से बंबई मे था, मगर इस दौरान में मुझे बंबई का विक्टोरिया गार्डन और म्यूजियम देखने की भी तौफ़ीक नहीं हुई थी।

यह तो महज इत्तिफ़ाक था कि मैं एकदम पूना जाने के लिए तैयार हो गया—मैं जिस फ़िल्म कंपनी में मुलाज़िम था, उसके मालिकों से एक निकम्मी-सी बात पर दिल मे नाराज़ी पैदा हो गई और मैंने सोचा कि तकद्दुर <sup>10</sup> दूर करने के लिए पूना हो आऊँ; वह भी इसलिए कि पास था और वहाँ मेरे चंद दोस्त रहते थे।

हमे प्रभातनगर जाना था, जहाँ फिल्मों का मेरा एक प्राना साथी रहता था-स्टेशन से

बाहर आकर मालुम हुआ कि प्रभातनगर काफ़ी दर है, मगर हम ताँगा ले चुके थे।

सुस्तरू चीजो से मेरी तबीयत सख्त घबराती है, मगर मैं अपने दिल से कदूरत' दूर करने के लिए पूना आया था, इसलिए मुझे प्रभातनगर पहुँचने मे कोई उजलत' नहीं थी—पूना के तौंगे बहुत ही वाहियात किस्म के हैं, अलीगढ़ के इक्कों से भी ज़्यादा वाहियात. हर बक्त गिरने का खतरा लगा रहता है; घोडा आगे चलता है और सवारियौं पीछे।

अभी गर्द से अँटे हुए एक-दो बाज़ार ही उफ़ता-ओ-ख़ीजाँ<sup>13</sup> तय हुए थे कि मेरी तबीयत घबरा गई. । मॅंने अपनी बीवी से मश्वरा किया कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए । उसने कहा कि धूप तेज़ है और जितने भी ताँगे दिखाई दिए हैं, सभी इसी किस्म के हैं; ताँगा छोड़ ।देया तो पैदल चलना पड़ेगा और पैदल चलना ताँगे की सवारी मे ज्यादा तकलीफदेह होगा—मैंने बीवी से इंखितलाफ़ <sup>14</sup> मनासिब न समझा कि धूप वाकई तेज थी।

ताँगा कोई एक फ़लाँग और आगे बढ़ा होगा कि पास से उसी हवन्नक<sup>15</sup> टाइप ५ : एक और ताँगा गुज़रा—मैंने उस ताँगे को सरसरी ताँर पर देखा ही था कि एकदम कोई चीखा . ''ओय मंटो के घोड़े!''

मैं चौंक पड़ा—चड्ढा था, एक घिसी हुई मेम के साथ, दोनो जुड के बैठे हुए थे—मेरा पहला रद्दे-अमल इतिहाई अफ़सोस का था कि चड्ढे की जमालियाती हिस<sup>16</sup> कहाँ गई, जो ऐसी लाल लगामी के साथ बैठा हुआ है; उम्र का ठीक अदाजा तो में उस वक्त न लगा सका था, मगर उस औरत की झुरियाँ मुझे पाउडर और रूज की तहो मे से साफ नजर आ गई थी, उसका मेकअप इतना शोख था कि मेरी बसारत<sup>17</sup> को सख्त कोएत हुई थी।

चड्ढे को मैंने एक अर्से <sup>18</sup> के बाद देखा था, वह मेरा बेतकल्लुफ दोम्त था. 'ओए मटो के घोड़े' के जवाब मे यक़ीनन मैंने भी कुछ इसी किस्म का नारा बुलद किया होता, मगर चड़ के साथ उस औरत को देखकर मेरी सारी बेतकल्लुफ़ी झुरियाँ-झुरियाँ हो गई।

हम दोनों ने अपने-अपने ताँगे रुकवाए।

"मम्मी, जस्ट ए मिनट " चड्ढे ने अँग्रेज़ी में उस औरत से कहा और ताँगे से कूदकर मेरी तरफ़ हाथ बढ़ाते हुए चीखा: "तुम ? तुम यहाँ ?" फिर उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरी पुरतकल्लुफ़ बीवी से मिलाते हुए कहा: "भाभीजान, आपने कमाल कर दिया इस गुल मुहम्मद को आखिर आप खींचकर यहाँ ने ही आईं!"

मैंने पुछा: "तुम जा कहाँ रहे हो?"

चढ्ढे ने ऊँचे सुरों में कहा: "एक काम से जा रहा हूँ तुम ऐसा करो "वह एकदम पलटकर मेरे ताँगेवाले से मुख़ातिब हुआ . "देखो, साहब को हमारे घर ले जाओ "किराया-विराया मत लेना इनसे " फिर फ़ौरन ही निबटने के अंदाज़ में उसने मुझसे कहा: "अब तुम जाओ नौकर घर में होगा बाक़ी तुम खुद देख लेना।" और फुदककर वह अपने ताँगे में उस बूढ़ी मेम के साथ बैठ गया, जिसको उसने मम्मी कहा था।

ंमम्मी, जस्ट ए मिनट' से मुझे एक गुना तस्कीन<sup>19</sup> हुई थी, बल्कि यूँ समझिए कि वह बोझ, जो एकदम दोनों को साथ-साथ देखकर मेरे सीने पर आन पडा था, काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। चड्ढे का ताँगा चल पड़ा-मैंने अपने ताँगेवाले से कुछ न कहा।

तीन या चार फ़लौंग चलकर हमारा ताँगा एक डाकबँगलानुमा किस्म की इमारत के पाम रुक गया।

तौंगेवाले ने कहा : "आइए साहब !"

मैंने पूछा ''कहाँ ?''

उसने जवाब दिया "चडुढा साहब का मकान यही है।"

'' ओह '' मैंने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी की तरफ़ देखा—उसके तेवर बता रहं थे कि वह चड़वें के मकान के हक में नहीं है; सच पूछिए तो वह पूना ही आने के हक में नहीं थी; उसको यकीन था कि पूना मे मुझे पीने-पिलानेवाले दोस्त मिल जाएँगे; तकद्दुर दूर करने का बहाना मेरे पास पहले ही से मौजूद है, इसलिए दिन-रात उड़ेगी—मैं ताँगे से उतर गया; अपना छोटा-सा अटैची केस उठाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा: ''चलो, आओ।''

वह ग़ालिबन मेरे तेवरो से जान गई थी कि उसे हर हालत में मेरा फैसला कुबूल करना होगा, उसने हीलो-हुज्जत<sup>20</sup> न की और खामोशी से मेरे साथ चल पडी।

बहुत मामूली किस्म का मकान था: ऐसा मालूम होता था कि मिलिट्रीवालों ने आरजी<sup>21</sup> तौर पर एक छोटा-सा बँगला बनवारा था, थोडे दिन इस्तेमाल किया और फिर छोडकर चलते बने—चूने और गच का काम बड़ा कच्चा था, जगह-जगह से पलस्तर उखडा हुआ था।

मकान का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही था, जैसा कि एक बेपरवा कुँवारे का हो सकता है; जो फिल्मों का हीरो हो और ऐसी कपनी में मुलाज़िम हो, जहाँ माहाना<sup>22</sup> तनख़्वाह हर तीसरे महीने मिलती हो और वो भी कई किस्तों में।

मुझे पूरा एहसाम था कि वह औरत, जो बीवी हो, ऐसे गंजे माहौल में यकीनन परेशानी और घटन महसूस करेगी—मैंने सोचा कि चड्ढा आ जाए तो उसके साथ हम प्रभातनगर चलें, वहाँ फिल्मों का मेरा एक पुराना साथी रहता है; उसकी बीवी और बाल-बच्चे भी हैं; वहाँ के माहौल में मेरी बीवी कहर दरवेश बर-जाने-दरवेश<sup>23</sup> दो-तीन दिन गुज़ार सकती है।

चड्ढे का नौकर भी अजीब लाजबाली<sup>24</sup> आदमी था—जब हम घर में दाखिल हुए तो सब दरवाजे खुले हुए थे और वह मौजूद नहीं था; जब वह आया तो उसने हमारी मौजूदगी का कोई नोटिस ही न लिया. जैसे हम सालहासाल<sup>25</sup> से वहीं बैठे हों और अभी सालहासाल वहीं बैठे रहने का इरादा रखते हों—जब वह कमरे में दाखिल होकर हमें देखे बगैर पास सै गुजर गया तो मैं समझा कि शायद वह कोई मामूली-सा ऐक्टर है, जो चड्ढे के साथ रहता है; जब मैंने उससे नौकर के बारे में इस्तिफसार<sup>26</sup> किया तो मालूम हुआ कि वहीं जाते-शरीफ़<sup>27</sup> चड्ढा साहब के चहीते मुलाज़िम हैं।

मुझे और मेरी बीवी, हम दोनों को प्यास लग रही थी—हमने नौकर से पानी लाने को कहा तो वह गिलास ढूँढ़ने लगा।

बड़ी देर के बाद उसने एक टूटा हुआ मग अलमारी के नीचे से निकाला और

बडबडाया ''रात एक दर्जन गिलास साहब ने मँगवाए थे मालूम नहीं, किधर गए!'' मैंने उसके हाथ में पकडे हुए शिकस्ता<sup>28</sup> मग की तरफ़ इशारा किया: ''क्या आप इसमें तेल लेने जा रहे है ?''

ंतेल लेने जाना' बबई का एक खास मुहावरा है, मेरी बीवी मुहावरे का मतलब न समझी और हॅम पडी: नौकर किसी कदर बौखला गया: ''नहीं साहब, मैं मैं तपास<sup>29</sup> कर रहा था कि गिलास कहाँ हैं?''

मेरी बीवी ने नौकर को पानी लाने में मना कर दिया—उसने वह टूटा हुआ मग वापस अलमारी के नीचे इस अदाज से रखा, जैसे वही उसकी जगह हो, जैसे अगर उसे कही और रख दिया गया तो घर का सारा निजाम<sup>30</sup> दरहम-बरहम<sup>11</sup> हो जाएगा; फिर वह यूँ कमरे से बाहर निकल गया जैसे उसको मालम हो कि हमारे मुँह में कितने दाँत हैं।

मैं पलग पर बैठा हुआ था. जो गालिबन चड्ढे का था; कुछ दूर, ज़रा एक तरफ दो आरामकृर्सियाँ पडी थी और उनमें से एक पर मेरी बीवी बैठी पहलू बदल रही थी! काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश रहे।

फिर चड़ुढा आ गया, वह अकेला था, उसको इस बात का कतअन एहसास नही था कि हम उसके मेहमान हैं और हमारी खातिरदारी उस पर लाजिम<sup>32</sup> है—कमरे के अंदर दाख़िल होते ही उसने मुझसे कहा . ''दैट इज दैट तो तुम आ ही गए ओल्ड ब्लॉय आओ जरा रट्डिया तक हो आएं तुम साथ होगे तो एडवास मिलने मे आसानी हो जाएगी आज शाम को 'मेरी बीबी पर उसकी नजर पड़ी तो वह रूक गया; फिर खिलखिलाकर हँसने लगा ''भाभीजान, कही आपने इसे मौलवी तो नहीं बना दिया? ''फिर वह और जोर से हँसा ''मौलवियो की ऐसी-तैसी उठो मटो भाभीजान यहाँ बैठती हैं, हम अभी आ जाएंगे ।''

मेरी बीवी जलकर पहले ही कोयला हो चुकी थी, अब बिलकुल राख हो गई—मैं उठा और चड्ढे के साथ हो लिया; मुझे मालूम था कि वह थोड़ी देर पेचो-ताब खाएगी और फिर सो जाएगी, और यही हुआ। स्टूडियो पास ही था; चड्ढा ने किसी मेहता जी के सिर चढकर एक अफरा-तफरी में दो सौ रुपए दुसूल किए और हम पौन घटे के अंदर-अंदर वापिस घर लौट आए—हमने देखा कि मेरी बीवी आरामकर्सी पर बडे आराम से सो रही है।

हमने उसे बेआराम करना मुनासिब न समझा और दूसरे कमरे मे चले गए, जो कबाइखाने से मिलता-जुलता था; उस कमरे में जो चीज़ भी मौज़द थी, हैरतअंगेज तरीके पर टूटी हुई थी और सब टूटी हुई चीज़ें मज़्मूई<sup>33</sup> तौर पर एक सालिमगी<sup>34</sup> इ़िस्तियार कर चुकी थी—हर शै गर्द आलूद थी और उस आलूदगी में एक जरूरीपन था, जैसे गर्द की मौजूदगी उस कमरे की बूहीमी<sup>35</sup> फ़जा की तक्मील<sup>36</sup> के लिए लाज़िमी हो।

चड्ढे ने फौरन ही अपने नौकर को ढूँढ़ निकाला और उसे सौ रूपए का नोट देकर कहा : ''चीन के शहजादे, दो बोतलें थर्ड क्लास रम की ले आओ और निस्फ़<sup>37</sup> दर्जन गिलास

यह मुझे बाद में मालूम हुआ कि धर्ड क्लास रम का मतलब श्री एक्स रम है; यह भी मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसका नौकर सिर्फ़ चीन ही का नहीं, दुनिया के हर मुल्क का शहजादा है—चड्ढे की जबान पर जिस मुल्क का नाम आ जाता, उसका नौकर उसी मुल्क का शहजादा बन जाता—चीन का शहजादा सौ का नोट उँगलियों में खड़खडाता हुआ चला गया।

चड्ढे ने टूटे हुए स्प्रिंगोंबाले पलंग पर बैठकर अपने होंठ ग्री एक्स रम के इस्तिकबाल के में चटखारते हुए कहा ''दैट इज दैट तो आफ्टर ऑल तुम इधर आ ही निकले ''फिर वह एकदम मृतफिक्किर ''हो गया ''यार, भाभी का क्या होगा वह तो घबरा जाएगी

चड्ढा बगैर बीवी के था, मगर उसको दूसरों की बीवियों का बहुत खयाल रहता था; वह उनका इस क़दर एहितराम <sup>40</sup> करता था कि सारी उम्र कुँआरा रहना चाहता था। वह कहा करता था ' 'यार, शायद यह मेरा एहसासे-कमतरी <sup>41</sup> है कि मैं अभी तक इस नेमत मे महरूम <sup>42</sup> हूँ जब कभी शादी का सवाल उठता है, मैं फौरन तैयार हो जाता हूँ लेकिन बाद में यह सोचकर कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं दोस्तों की बीवियो का एहितराम कैसे कर पाऊँगा, मैं सारी तैयारी कोल्ड स्टोरेज में डाल देता हूँ '

रम फ़ौरन ही आ गई और गिलास भी; चड्ढे ने छः गिलास मैंगवाए थे, लेकिन चीन का शाहजादा तीन लाया था कि तीन रास्ते में टूट गए थे; चड्ढे ने खदा का शुक्र किया कि बोतलें सलामत रहीं—उसने एक बोतल जल्दी-जल्दी खोलकर कुँआरे गिलासो में डाली और कहा तुम्हारे पूना आने की खशी में।"

हमने लंबे-लंबे घूँट भरे और गिलास ख़ाली कर दिए।

दूसरा दौर शुरू करके वह उठा और दूसरे कमरे में जाकर देख आया कि मेरी बीवी अभी तक मो रही है—उसको बहुत तरस आ रहा था; कहने लगा ं मैं शोर मचाता हूँ उनकी नीद खुल जाएगी फिर ऐसा करेंगे, लेकिन ठहरो पहले मैं चाय मँगवा लूँ ं उसने रम का एक छोटा-सा घूँट भरा और नौकर को आवाज दी ं जमेका के शहजादे!

जमेका का शहजादा फ़ौरन ही आ गया।

चड्ढे ने कहा ''देखो, मम्मी से कहो, एकदम फ़र्स्ट क्लास चाय तैयार करके भेज दे एकदम!''

जमेका का शहजादा चला गया तो चड्ढे ने अपना गिलास खाली किया और फिर एक शरीफाना पैग बनाकर कहा: "मैं फिलहाल ज्यादा नहीं पियूँगा पहले चार पैग मुझे बहुत जज़्बाती बना देते हैं मुझे भाभी को छोड़ने तुम्हारे साथ प्रभातनगर जाना है "

आधे घटे के बाद चाय आ गई--बहुत माफ-मुधरे बर्तन थे और बड़े मलीके से ट्रे में चुने हुए थे।

चड्ढे ने टीकोज़ी उठाकर चाय की ख़ुशबू सूँघी और मसर्रत<sup>41</sup> का इज़हार किया: "मम्मी इज ए ज्वैल<sup>44</sup>!" फिर उसने इथोपिया के शहज़ादे पर बरसना शुरू कर दिया; उसने इतना शोर मचाया कि मेरे कान बिलबिला उठे; इसके बाद उसने ट्रे उठाई और मुझसे कहा: "आओ ॥"

मेरी बीवी जाग रही थी।

चड्ढे ने ट्रे बडी सफाई से शिकस्ता तिपाई पर रखी और मो'दबाना $^{45}$  कहा : ''चाय हाजिर है बेगम साहब !''

मेरी बीवी को यह मजाक पसद न आया—उसने चाय की दो प्यालियाँ पी लीं कि बर्तन वगैरह साफ-स्थरे थे और चाय अच्छी थी।

दो प्यालियाँ पीने के बाद उसको कुछ फरहत<sup>46</sup> पहुँची तो उसने हम दोनों से मुखातिब होकर मानीखेज लहुजे में कहा ''आप तो अपनी चाय शायद पहले ही पी चके हैं।''

मैंने कोई जवाब न दिया, मगर चड्ढे ने झुककर बड़े ईमानदाराना तौर पर कहा: ''जी हाँ, यह ग़लती हमसे सरज़द<sup>47</sup> हो चुकी है लेकिन हमे यकीन था कि आप हमारी ग़लती जरूर माफ कर देंगी ''

मेरी बीवी मुसकराई तो वह खिलखिला के हैंस पड़ा : ''हम दोनों बहुत ऊँची नस्ल के सुभर हैं, जिन पर हर हराम शै हलाल है चिलए, अब हम आपको मस्जिद तक छोड आएँ!''

मेरी बीवी को फिर चड्ढे का मजाक पसद न आया—दरअसल मेरी बीवी को चड्ढे ही में नफरत थी, बिल्क यूँ किहए कि उसको मेरे हर दोस्त से नफरत थी; और चड्ढा तो बिल्खुसूस 48 उसे बहुत खलता था कि वह एहितराम के बावजूद बाज औकात बेतकल्लुफ़ी की हुदूद 49 फाँद जाता था; मगर चड्ढे को इसकी कोई परवाह नहीं थी; मेरा ख़याल है, उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, वह ऐसी फ़िज़्ल बातों में दिमाग ख़र्च करना एक ऐसी इनडोर गेम समझता था, जो लूडो से कई गुना लायानी 50 है।

उसने मेरी बीवी के जले-भुने तेवरों को बडी हश्शाश-बश्शाश<sup>51</sup> आँखों से देखा और नौकर को आवाज दी ''कबाबिस्तान के शहजादे एक अदद ताँगा लाओ, रोल्ज रॉयस किस्म का ''

कबाबिस्तान का शहजादा चला गया और साथ ही चड्ढा भी।

तखिलया<sup>52</sup> मिला तो मैंने अपनी बीवी को समझाया कि कबाब होने की कोई जरूरत नहीं; इंसान की ज़िंदगी मे ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं, जो वहमो-गुमान मे भी नही होते; उनको बसर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दिया जाए—लेकिन हस्बे-मामूल मेरी बीवी ने मेरी इस कंफ्यूशिसयाना<sup>53</sup> नसीहत को पल्ले ना बाँधा और बड़बड़ाती रही।

इतने में कर्बाबिस्तान का शहजादा रोल्ज गॅयम किस्म का ताँगा लेकर आ गया और हम प्रभातनगर के लिए रवाना हो गए।

और यह बहुत ही अच्छा हुआ कि फिल्मों का मेरा पुराना साथी घर में मौजूद नहीं था; हाँ उसकी बीवी थी—चड्ढे ने मेरी बीवी मेरे पराने साथी की बीवी के सुपूर्द की और कहा : ''ख़रबूजा, ख़रबूज़े को देखकर रंग पकडता है बीवी, बीवी को देखकर रंग पकड़ती है, और यह हम अभी हाजिर होकर देखेंगे ''' फिर वह मुझसे मुख़ातिब हुआ : ''चलो मंटो, स्टूडियो में तुम्हारे पुराने साथी को पकड़ें।''

चडढा कुछ ऐसी अफ़रा-तफ़री मचा दिया करता था कि मुख़ालिफ़ 54 क़्व्वतो 55 को

सोचने-समझने का बहुत कम मौका मिलता था—उसने मेरा बाजू पकडा और मुझे बाहर खीच लाया—मेरी बीवी देखती ही रह गई। \

ताँगे में सवार होकर उसने कुछ सोचने के-से अंदाज़ में कहा ''यह तो हो गया अब प्रोग्राम क्या बने '' फिर खिलखिलाकर हँस पड़ा . ''मम्मी ग्रेट मम्मी !''

मैं चड्ढे से पूछने ही वाला था . 'यह मम्मी किस तोतनख आमून<sup>56</sup> की औलाद है' कि उसने बातो का कुछ ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि मेरा इम्तिफसार<sup>57</sup> ग़ैर तबई<sup>58</sup> मौत मर गया।

ताँगा वापम उसी डाकबँगलानुमा इमारत के पास पहुँच गया, जिसका नाम सईदा काटेज था, मगर चड्ढा जिसको कबीदा <sup>59</sup> काटेज कहता था, इसलिए कि उसमे रहनेवाले, सबके-सब, कबीदा खातिर रहने थे, हालाँकि यह गलत था, जैसा कि मुझे बाद मे मालूम हुआ।

उस काटेज में काफी आदमी रहते थे, जबिक बादीउलनजर में वह जगह बिलकुल गैर आबाद मालूम होती थी; सबके-सब उसी फिल्म कपनी में मुलाजिम थे, जो महीने की ताख्वाह हर तीसरे महीने देती थी और वह भी कई किस्तो में—एक-एक करके जब उस काटेज के साकिनों में मेरा तआरूफ 62 हुआ तो मुझे पता चला कि सब असिस्टेट डायरेक्टर थे; कोई चीफ असिस्टेट डायरेक्टर था तो कोई उसका नायब और कोई नायब दर नायब, हर दूसरा किसी पहले का असिस्टेंट था और अपनी ज़ाती फिल्म कंपनी की बुनियादे उस्तुवार 63 करने के लिए सरमाया फराहम 64 करने की कोशिश कर रहा था, पोशिश 65 और वज़े-कृते 66 के एतिबार से हर एक हीरो मालूम होता था—कट्रोल का जमाना था, मगर किसी के पास राशनकार्ड नहीं था, हर वह बीज, जो थोडी-सी तकलीफ के बाद कम कीमत पर दस्तेयाब 67 हो सकती थीं, यह लोग ब्लैय मार्केट से खरीदते थे; फिल्म जरूर देखते थे, रेस का मौसम हो तो रेस जरूर खेलते थे, वरना सट्टा, जीतते शाज़े 66 तादिर थे, मगर हारते हर रोज थे।

मइंदा काटेज की आबादी बहुत गजान थी, जगह यम थी, इसलिए मोटर गैरेज भी रिहाइश के लिए इस्तमाल होता था—उम मोटर गैरेज में एक फैमिली रहती थी; शीरी नाम की एक औरत थी, जिसका खाविद शायद महज यकसानियत शतोड़ने के लिए असिस्टेट डायरेक्टर नहीं था, हालाँकि वह उसी फिल्म कपनी में मुलाजिम था; वह मोटर ड्राइवर था, मालूम नहीं, वह काटेज में कब आता था, और काटेज में कब जाता था कि मैंने उस शरीफ आदमी को वहाँ कभी नहीं देखा। शीरी के बतन में एक छोटा-सा लड़का था, जिसको काटेज के तमाम माकिन फुर्सत के औकात में प्यार करते थे; शीरीं जो कुबूल सूरत थी, अपना बेशतर वक्त गैरेज के अदर ग्ज़ारती थी।

काटेज का मुअज़्ज़ि<sup>70</sup> हिस्सा चड्ढे और उसके दो साथियों के पास था; यह दोनो भी ऐक्टर थे, मगर हीरो नहीं थे, इनमें एक सईद था, जिसका फिल्मी नाम रंजीत कुमार था—चड्ढा कहा करता था: 'सईदा काटेज इसी खरज़ात<sup>71</sup> के नाम की रिआयत से मशहूर है दरअसल इसका नाम कबीदा काटेज ही था' '' सईद ख़ुशशाक्ल था और बहुत कम गो; चडुढा उसे कछवा कहा करता था, इसलिए कि वह हर काम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता करता था दुसरे ऐक्टर का नाम मालम नहीं क्या था, मगर सब उसे गरीबनवाज कहते थे; वह हैदराबाद के एक मृतमब्विल <sup>72</sup> घराने से ताल्ल्क रखता था और ऐक्टिंग के शौक में वह पुना चला आया था, तनख्वाह उसकी ढाई सौ रूपए माहवार मुकर्रर थी; एक बरस हो गया था उसे मुलाजिम हुए, मगर इस दौरान में उसने सिर्फ एक दफा ढाई सौ रुपए बतौर एडवास लिए थे; वह भी चडढे के लिए कि चडढे पर एक बडे खँख्वार पठान के कर्ज की अदाइगी लाजिम हो गई थी, 'अदबे-लतीफ''' किस्म की इबारत में फिल्मी कहानियाँ लिखना उसका शग्ल था, कभी-कभी शेर भी मौज कर लेता था; काटेज का हर शख्स उसका मकरूज या-एल बादरान अकील और शकील थे, दोनो किसी असिस्टेट डायरेक्टर के असिस्टेंट थे और बरअक्स नाम निहंद नामे-ज़ंगी बाका फुर की जरबलिमसल के इबताल की कोशिश में हमातन" मसरूफ" रहते थे-बड़े तीन, यानी चडढा, सईद और गरीबनवाज हर वक्त शीरी का खयाल रखते थे; वे तीनो एक माथ गैरेज में नहीं जाते थे: तीनो जब काटेज के बड़े कमरे में जमा होते तो उनमें से एक उठकर गैरेज में चला जाता 'और गैरेज में बैठकर शीरी से घरेल मामलात पर बातचीत करता रहता, बाकी दोनो अपने अशगाल '' मे मसरूफ रहने - जो असिस्टेट किस्म के लोग थे, वह शीरी का हाथ बॅटाया करते थे, कभी बाजार से सौदा-सलफ ला दिया, कभी लाड़ी में कपडे धलने दे आए और कभी रोते बच्चे को बहला दिया-सईदा काटेज के साकिनों में कबीदा खातिर कोई भी न था, मबके-मब ममरूर रे थे, उनमें से कभी कोई अपनी कबीदगी विका, अपने हालात की नामसाअदत<sup>80</sup> का जिक्र करना भी था तो बडे शादाँ व फरहाँ<sup>81</sup> अदाज में –इसमें कोई शक नहीं कि उन सबकी जिंदगी बहुत दिलचम्प थी।

हम काटेज के गेट में दाखिल हुए ही थे कि गरीबनवाज काटेज में बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया चड़ दे ने उसकी तरफ गौर से देखा और अपनी जेब में हाथ डालकर कई नोट निकाल और गिने बगैर गरीबनवाज को दे दिए ''चार बोतले स्कॉच की कमी आप पूरी कर दीजिएगा, बेशी हो तो मझे वापस मिल जाए।''

गरीबनवाज के हैदराबादी होठो पर गहरी साँवली मुसकराहट नमूदार हुई।

चड्ढा सिलिखिलाकर हॅम पडा और मेरी तरफ देखकर उसने गरीबनवाज से कहा . ''यह मिस्टर वन ट हैं, लेकिन इनसे मुफिस्सिल<sup>8</sup>' मुलाकात की इजाजत इस वक्त नही मिल सकती यह रम पिए हए हैं शाम को स्कॉच आ जाए तो लेकिन आप जाइए।''

गरीबनवाज चला गया तो हम काटेज मे दाखिल हुए।

चड़ ढे ने एक जोर की जम्हाई ली और रम की बोतल उठाई जो निस्फ से ज्यादा खाली थी, उमने रोशानी में मिकदार<sup>83</sup> का सरसरी अंदाज़ा किया और नौकर को आवाज दी ''कजािकस्तान के शहजादे '' जब कजािकस्तान का शहजादा नमूदार न हुआ तो चड़ ढे ने अपने गिलास में एक बड़ा पैग डालते हए कहा .''ज्यादा पी गया है कमबख़्त !''गिलास चढ़ाकर वह कुछ फिक्रमद हो गया ''यार, त्म भाभी को ख्वाहमख़्वाह ले आए खुदा की कसम, मुझे अपने सीने पर एक बोझ-सा महसूस हो रहा है "'' फिर उसने खुद ही अपने को

तस्कीन 84 दी ''मेरा खयाल है, वह बोर नहीं होगी वहाँ ?''

मैंने कहा . ''हाँ, वहाँ रहकर वह मेरे कत्ल का फौरी इरादा नहीं कर सकती '' मैंने अपने गिलाम में थोडी-सी रम डाली, जिसका जाइका बुसे हुए गृड की तरह था।

जिस कबाड़िसाने में हम बैठे हुए थे, उसमें मलाखोवाली दो खिडिकियाँ थी, जिनसे बाहर का गैर आबाद हिस्सा नजर आता था—खिडिकी से किसी के बआवाजे <sup>85</sup> बुलद चड्ढा का नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक पड़ा, मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो म्युजिक डायरेक्टर वनकुतरे दिखाई दिया—कुछ समझ मे नही आता था कि वनकृतरे किस नर्ल का है, मंगोली है, आर्य है, या क्या बला है; कभी-कभी उसके किसी खद्दोखाल <sup>86</sup> को देखकर आदमी किसी नतीजे पर पहुँचने ही वाला होता था कि तकाबुल <sup>87</sup> में कोई और ऐसा नक्श नजर आ जाता था कि फौरन ही नए सिरे से गौर करना पड़ जाता था, वैसे वह मरहटा था, मगर शिवाजी की तीखी नाक के बजाय उसके चेहरे पर बड़े हैरतनाक तरीके पर मुडी हुई चपटी नाक थी, जो उसके खयाल के मुताबिक उन मुरो के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिनका ताल्लुक बराहे-रास्त नाक में होता है।

वनकृतर ने मुझे देखा तो चिल्लाया "मंटो मटो सेठ।" चड्ढ न वनकृतरे से भी ज्यादा ऊँची आवाज में चिल्लाकर कहा "सेठ की ऐसी-तैसी चल अदर आ !"

बनकुतरे फ़ौरन अदर आ गया—उमने अपनी जेब में में हँसते हुए रम की एक बोतल निकाली और तिपाई पर रख दी ं में साला उधर मम्मी के पाम गया वह बोला, तुम्हारा फ़्रैंड आयला में बोला, साला यह फ्रेंड कौन होने को सकता है साला मालूम न था, साला मंटो है ं

चड़ढे ने बनकृतरे के कट्टु-ऐसे सिर पर एक धौल जमाई ''अब चिपक साले के तृ रम ले आया, बस ठीक है।''

वनकृतरे ने अपना सिर सहलाया और मेरा खाली गिलास उठाकर अपने लिए पैग तैयार किया: ''मटो, यह साला स्वह मिलते ही कहने लगा, आज पीने को जी चाहता है । मैं एकदम कडका । सोचा क्या कर्र ''

चड़ढे ने एक और धापा वनकतरे के सिर पर जमाया ''चप वे जैसे तूने कुछ सोचा ही होगा ''

ं ''मोचा नहीं तो साला यह इतनी बडी बाटली कहाँ में आ गया। तेरे बाप ने दिया मुझको ? '' और वनकतरे ने एक ही जरअे<sup>88</sup> में अपना गिलास खाली कर दिया।

चड्ढे ने वनकृतरे की बात मुनी-अनमुनी कर दी और पूछा ''तू यह बता, मम्मी क्या बोली ? पोली थी वहाँ ? ऐलमा कब आएगी ? और हाँ, वह प्लैटीनम ब्लॉंड ?''

वनकुनरे ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर चड्ढे ने मेरा बाजू पकडकर फौरन ही कहना शुरू कर दिया: "मंटो, ख़ुदा की कसम, क्या चीज़ है मुना करते थे कि एक शै प्लैटीनम ब्लौंड भी होती है, मगर देखने का इत्तिफाक कल हुआ बाल, जैसे चाँदी के महीन नार ग्रेट ख़ुदा की कसम मटो, बहुत ग्रेट मम्मी जिदाबाद ।" फिर चड्ढे ने कहरआलूद निगाहों से वनकुनरे की नरफ देखा और कडककर कहा "कनकुनरे के बच्चे,

नारा क्यो नही लगाता मम्मी जिंदाबाद ।"

चड्ढे और वनकुतरे, दोनों ने मिलकर 'मम्मी जिदाबाद' के कई नारे लगाए—इसके बाद वनकृतरे ने फिर चड्ढे के सवालों का जवाब देना चाहा, मगर चड्ढे ने उसे खामोश कर दिया ''छोड यार, मै जज्बाती हो गया हूं इस वक्त मैं यह सोच रहा हूँ कि आम तौर पर माशृक के बाल सियाह होते हैं, जिन्हें काली घटा से तश्बीह<sup>89</sup> दी जाती रही है मगर यहाँ कुछ और ही सिलसिला है ''फिर वह मुझसे मुखातिब हो गया ''मंटो, बडी गडबड हो गई है उसके बाल चाँदी के तारो जैसे हैं चाँदी का रग भी नहीं कहा जा सकता मालूम नहीं, प्लैटीनम का रग कैसा होता है मैंने यह धात देखी नहीं है कुछ अजीब-सा रग है उसके बालों का फीलाद और चाँदी को मिला दिया जाए तो शायद ''

ंऔर उसमें साली थोड़ी-सी थ्री एक्स रम मिक्स कर दी जाए । '' वनकृतरे ने दूसरा पेग खत्म किया ।

चड्ढे ने भिन्नाकर वनकृतरे को एक फरबाअदाम गणि गाली दी. ''बकबास न कर '' फिर चड्ढे ने बडी रहमअगेज नजरों से मेरी तरफ देखा ''मैं वाकई जज़्बाती हो गया हूँ हॉ वह रण खड़ा की कसम, लाजवाब रण है वह तमने देखा है, वह जो मछिलियों के पेट पर होता है नही-नही, मछिली के परे जिस्म पर होता है पौमफ्रेट मछिली उसके वह क्या होते है नही-नही साँपों के साँपों के वह नन्हें-नन्हें खपरे हाँ खपरे बस उनका रण खपरे यह नाम मुझे एक हिंदुस्तोंडे ने बताया था इतनी खूबम्रित चीज और ऐसा वाहियात नाम पजाबी में हम इन्हें चाने कहते हैं चाने में चनचनाहट है वही बिलकृत वहीं जो उसके बालों में है उसकी लटे नन्ही-नन्ही सँपोलियाँ मालूम होती है जो लोट लगा रही हो '' चड्ढा एकदम उठ बैठा '' सँपोलियों की ऐसी-तैसी मैं जज्बाती हो गया हूं!''

वनक्तरे ने बड़े भोले अंदाज मे पूछा "वह क्या होता है ?"

चड्ढे ने जवाब दिया ''सेटीमेटल लेकिन माला त क्या समझेगा, बालाजी बाजी राव और नाना फडनवीस की औलाद !''

वनकृतरे ने अपने लिए एक और पैग बनाया और मझसे मुखातिब हुआ ं यह माला चड़ढा समझता है, मैं इगलिश नहीं समझता हूँ साला मैं मैटरीकलेट हूँ साला मेरा बाप मझसे बहत महब्बत करता था उसने ं

चड़ ढे ने चिड़ कर कहा '' उसने तुझे तानसेन बना दिया उसने तेरी नाक मरोड़ दी कि तेर अदर से निकांड़े सर आसानी से निकल सके बचपन ही में उसने तुझे धुपद सिखा दिया था और दूध पीने के लिए तु मियाँ की तोड़ी में रोया करता था और तूने पहली बात पट दीपकी में की थी और तेरा बाप और तेरा बाप जगत उस्ताद था, बैजू बाबरे के भी कान काटता था और तू आज अपने बाप के कान काटता है 'इसीलिए तेरा नाम कनक्तरे हैं '' फिर चड्ढा मुझसे कहने लगा ''मटो, यह साला जब भी पीता है, अपने बाप की तारीफें शुरू कर देता है इसका बाप इससे मुहब्बत करता था तो साला उसने मुझ पर क्या एहमान किया उसने माला इसको मैट्रिक्लेट बना दिया तो साला क्या मैं अपनी बी.ए की डिग्री फाड के फेक दंं

वनकृतरे ने चड़ढे की बौछार की मुदाफअत<sup>91</sup> करनी चाही, मगर चड़ढे ने उसको बोलने ही न दिया ''च्ए रह कनकृतरे मैं कह च्का हूँ कि मैं मेटीमेटल हो गया हैं हॉ वह रंग पौमफ्रेट मछली के ''नहीं-नहीं, सौंप के नन्हे-नन्हे खपरे बस उन्हीं का रंग मम्मी न खुदा मालूम अपनी बीन पर कौन-सा राग बजाकर इस नागिन को बाहर निकाला है ''

वनकृतरे ने कुछ सोचने हुए कहा ंत्म पेटी मंगाओ, मै बजाता हूँ

चड्ढा खिलिखिलाकर हँसने लगा ''बैठ वे मैट्रिकलेट के चाकोलेट '' उसने रम की बोतल में से रम के वाकियात अपने गिलास में उँडेले और मुझसे कहा ''मटो, अगर यह प्लैटीनम ब्लौंड न पटी तो मिस्टर चड्ढा हिमालय पहाड की किसी ऊंची चोटी पर धनी रमाकर बैठ जाएँगे '' और उसने गिलास खाली कर दिया।

वनकृतरे ने अपनी लाई हुई बोतल खोलनी शुरू की ''मटो, मलगी एकटम चाँगली है ''

मैंने कहा ''कभी देख लेंगे!"

चड़ढा फौरन बोला ''कभी क्यो, आज ही आज रात मैं एक पार्टी दे रहा हूं यह बहुत ही अच्छा हुआ मटो कि तुम आ गए और तुम्हारी वजह से श्री एक सौ आठ मेहता जी ने एडवाम भी दे दिया, वर्ना बडी मुश्किल हो जाती आज की रात आज की रात ''और चड़ढे ने बडे भौंडे सुरों में गाना शुरू कर दिया ''आज की रात माजे दर्द न छेड '''

वनकृतरे म्यूजिक डायरेक्टर बेचारां चड्ढे की इस ज्यादती पर सदाए-एहितजाज<sup>92</sup> बुलद करने ही वाला था कि गरीबनवाज और रजीत कुमार आ गए।

दोनों के पास स्कॉच की दो-दो बोतले थी—दोनों ने बोतले हिफाजत से एक किनारे पर रख दी।

रजीत कुमार में मेरे अच्छे-खामे मर्गामम<sup>91</sup> थे, मगर बेतकल्लुफी नहीं थीं, थोडी देर हमने 'आप कब आए?', 'आज ही आया' ऐसी रस्मी गुफ्तगृ की और फिर गिलास टकराकर पीने में मशगूल हो गए।

चड्ढा वाकई बहुत जज्बानी हो गया था, अब वह हर बान मे उस प्लैटीनम व्लॉंड का जिक्र ले आता था।

रजीत कुमार रम की चौथाई बोतल चढ़ा गया था; गरीबनवाज ने तीन नगडे पैग पी लिए थे, नशे के मामले में उन सबकी सतह अब तकरीबन एक-जैसी थी—मैं तहम्मुल<sup>94</sup> से, धीरे-धीरे बहुत ज्यादा पीने का आदी हूँ, **इसीलिए मेरे जज़्बात मो'तदिल<sup>95</sup> थे।** 

मैंने उनकी गुफ्तुगू से अदाजा लगाया कि वे चारों उस लडकी पर बहुत बुरी तरह फरेफ्ता<sup>96</sup> हैं, जो सम्मी ने कहीं से पैदा की है—उस नायाब दाने का नाम फीलस था और वह पने के किसी हेयर ड्रैंसिंग सैलून में मुलाजिम थी, उसकी उम्र चौदह-पदह बरस के करीब थी और आम तौर पर उसके साथ एक हीजड़ानुमा लडका लगा रहता था—गरीबनवाज तो यहाँ तक उस पर गर्म था कि हैदराबाद में अपने हिस्से की जायदाद बेचकर दाँव पर लगाने के लिए तैयार था; चड्ढे के पास तुरप का सिर्फ एक पत्ता था, उसका कुबूल सूरत होना, वनकृतरे का बजौम<sup>97</sup> खुद यह खयाल था कि उसकी पेटी सुनकर वह परी शीशे में उतर आएगी; और रंजीत कुमार जारहाना<sup>98</sup> इक़दाम<sup>99</sup> ही को कारगर समझता था — लेकिन सब यही सोचते थे कि देखें, मम्मी किस पर मेहरबान होती है—इन सब बातों से मैंने यह अंदाजा लगाया था कि उस प्लैटीनाम ब्लौंड को, जिसका नाम फ़ीलस था, वह औरत, जिसे मैंने चड्डा के साथ तौंगे में देखा था, किसी एक के हवाले कर सकती है।

फीलस की बातें करते-करते चड्ढे ने अचानक अपनी घडी देखी और मुझसे कहा ''जहन्नम में जाए वह लाँडियां चलो यार, भाभी वहाँ कबाब हो रही होगी यार, मैं कही वहाँ भी सेंटीमेंटल न हो जाऊँ खैर तुम सँभाल लेना '' अपने गिलास के आखिरी चंद कतरे हलक में टपकाकर उसने नौकर को आवाज दी ''मिस्र के शहजादे ''

मियों के मुल्क मिस्र का शहजादा आँखे मलता हुआ नमूदार हुआ, जैसे किसी ने उसको सदियों के बाद खोद-खाद के बाहर निकाला हो।

चड्ढे ने इसके चेहरे पर मेरे गिलास में से रस के कई छींटे मारे और कहा . ''दो अदद ताँगे लाओ, जो मिस्री रथ मालूम हों ''

ताँगे आ गए और हम चारों उन पर लदकर प्रभातनगर रवाना हो गए।

फिल्मों का मेरा पुराना साथी हरीश घर पर मौजूद था और मेरा इंतजार कर रहा था—उस दूर-दराज जगह पर भी उसने मेरी बीवी की खातिर मदारात<sup>100</sup> मे कोई दक़ीका<sup>101</sup> फिरोगुजाश्त<sup>102</sup> नहीं किया था।

चड्ढे ने आँखों के इशारे से हरीश को मारा मामला समझा दिया और यह बहुत कारआमद सावित हुआ।

हरीश ने औरतों का माहिरे-नफ़िसयात<sup>103</sup> बनकर हम सबकी मौज़्दगी मे बडी पुरलुत्फ बातें कीं और फिर यकायक मेरी बीवी मे दरस्वास्त की कि वह उसकी शूटिंग देखने चले, जो उसी रात होनेवाली थी।

मेरी बीवी ने, जिसका वक्त हरीश के घर में कुछ अच्छा ही कटा था, पूछा ं कोई गाना फिल्मा रहे हैं आप ?''

हरीश ने जवाब दिया .''जी नहीं गाना तो कल फिल्माया जाएगा तो ठीक है, आप कल चिलएगा !''

हरीश की बीवी, जो शूटिंग देख-देखकर और दिखा-दिसाकर आजिज<sup>104</sup> आ चुकी थी, ने फौरन मेरी बीवी से कहा . ''हाँ कल ठीक रहेगा आज तो वैसे भी आपको सफर की थकन होगी!''

हम सबने इत्मीनान का साँस लिया।

हरीश ने फिर कुछ देर तक पुरलुत्फ बातें की और आखिर में मुझसे कहा . ''चलो यार, तुम मेरे साथ चलो ं ' उसने मेरे तीनों साथियों की तरफ देखा : ''मंटो मेरे साथ चल रहां हैं हमारे सेठ साहब को एक कहानी की जरूरत है और मैं मंटो के बारे में बात कर चुका हैं।''

मैंने अपनी वीवी की तरफ देखा: "भई, इनसे इजाज़त ले लो।"

मेरी बीवी जाल में फैंस चुकी थी; उसने कहा: ''मैंने बाबे से चलते वक्त इनसे कहा भी था कि अपना डाकूमेंट केस साथ ले चलिए, पर इन्होंने मेरी एक न मानी अब यह कहानी क्या सनाएँगे!''

हरीश ने फ़ौरन कहा: "यार, तुम भी अजीब ग़ैर जिम्मेदार आदमी हो" कहानी जबानी सुना सकते हो?"

मैंने इत्मीनान से कहा: "हाँ, ऐसा हो सकता है!"

फिर चड्ढे ने ड्रामे में तक्मीली 165 टच दिया : ''तो भई, हम'चलते हैं ' कल मिलेंगे '' और वह तीनों सलाम-नमस्ते वग़ैरह करके चले गए।

थोड़ी देर के बाद मैं और हरीश बाहर निकले।

तौंगों के अड्डे के बाहर चड्ढे ने हमें देखते ही ज़ोर का नारा लगाया: ''राजा हरीश चद्र, ज़िंदाबाद ''

हरीश के सिवा हम चारो मम्मी के घर की तरफ रवाना हो गए हरीश को अपनी एक दोम्न के हाँ जाना था।

वह भी एक काटेज थी, शक्लो-सूरत और साख्त के एतिबार से सईदा काटेज-जैसी मगर इतनी साफ-सुथरी कि मम्मी के सलीक़े और क़रीने का पता चलता था; फर्नीचर मामूली था, मगर जो चीज़ जहाँ थी, सजी हुई थी—प्रभातनगर से चलते वक्त मैंने सोचा था कि कोई क़हवाखाना होगा, मगर उस घर की किसी चीज़ से भी बसारत <sup>106</sup> को यह शक नहीं होता था; वह घर वैसा ही शरीफाना था, जैसा कि एक औसत दर्जे के इसाई का घर होता है. बाल्क वह घर मम्मी की उम्र के मुकाबले ने जवान दिखाई देता था; उस पर वह मेकअप नहीं था, जो मैंने मम्मी के झार्रयोवाले चेहरे पर देखा था।

जब मम्मी ड्राइगरूम में आई थी तो मैंने सोचा था कि गिर्दो-पेश की जितनी चीजे हैं. वे आज की नहीं; बहुत बरसो की हैं, वे वैसी की वैसी पड़ी रही हैं, उनकी उम्रं वही की वही रही है, सिर्फ मम्मी उनके आगे निकलकर बृढ़ी हो गई है—जब मैंने मम्मी के गहरे और शोख मेक अप की तरफ़ देखा था तो मेर दिल में न जाने क्यो यह ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वह भी अपने गिर्दो-पेश के माहौल की तरह मजीदा व मनीन तौर पर जवान बन जाए।

चड्ढे ने मर्म्मा से मेरा तआरुफ़ कराया, जो बहुत मुस्तमर था, और इस्तिमार ही के साथ उसने मम्मी के मुताल्तिक मुझसे कहा. "यह मम्मी है. दी ग्रेट मम्मी ।"

मम्मी अपनी तारीफ सुनकर मुसकरा दी; मेरी तरफ देखकर उसने चड्ढे से अग्रेजी में कहा ''तुमने चाय मंगवाई थी, हस्बे-मामूल निहायत अफरा-तफरी ये मालूम नहीं, उन्हे पसद भी आई होगी या नहीं ''फिर वह मुझसे मुखातिब हुई ''मिस्टर मंटो, मैं बहुत शर्मिदा हूँ असल में मारा कुसूर तुम्हारे दोस्त का है, जो मेरा नाकाविले-इस्लाह 107 लडका है ''

मैंने मुनासिब व मौजूँ अल्फाज़ में चाय की तारीफ़ की और शक्किया अदा किया। मम्मी ने मुझे फिज़ल की तारीफ़ से मना किया और चड़ुढ़े से कहा. ''रात का खाना तैयार <mark>है और यह मैंने इस</mark>लिए तैयार किया है कि तम एन वक्त के वक्त मेरे सिर पर सवार हो जाओगे -''

चड्ढे ने मम्मी को गले से लगा लिया ं'यू आर ए ज्वैल मम्मी यह स्नाना अब हम खाएँगे ं'

मम्मी ने चौंककर पृष्ठा ''क्या मतलब '? नहीं, हर्गगंज नहीं।'' चड़ढे ने कहा ''हम मिसेज मटों को प्रभातनगर छोड़ आए हैं।'' मम्मी चिल्लाई ''खढ़ा तुम्हें गारत करें यह तुमने क्या किया?'' चड़ढ़ा खिलखिलाकर हमा ''आज रात पार्टी जो होनेवाली थी '' ''वह तो मैने मिसेज मटों को देखते ही अपने दिल में कैंमिल कर दी थी '' मम्मी न अपना सिगरेट सलगाया।

चडढ़ का दिल ड्रंब गयाः ''अब खदा तुम्हे गारत करे और यह सब प्लान हमने सिर्फ उस पार्टी के लिए बनाया था ''वह कुर्सी पर यासजदा<sup>108</sup> होकर बैठ गया और कमरे के हर जर्रे से मखातिब होकर कहने लगा ''लो, सारे ख्वाब मिलयामेट हो गए 'लैटीनम ब्लीड औधे सांप के नन्हे-नन्हें खपरो-जैसे रगवाले बाल ''एकदम वह उठा और उसने मम्मी को बाजुओ से पकड़ लिया ''वै। तल की थी अपने दिल में कैंसिल की थी ना लो मैं तुम्हारे दिल पर साद <sup>109</sup> बना देता हूँ '' और उसने मम्मी के दिल के मुकाम पर अपनी एक उंगली से बहुत बड़ा साद बना दिया और बाआवाजे बुलद पुकारा ''हरें ''

मम्मी मुताल्लिका <sup>110</sup> लोगों को इत्तिला पहुँचा चुकी थी कि पार्टी मनमृख <sup>111</sup> हो चुकी है। मैंने महसूस किया कि वह चड्ढे को दिलगीर करना नहीं चाहती है—उसने बड़ी शफकत<sup>112</sup> से चड्ढे के गाल थपथपाए और कहा ''तुम फिक्र न करों, मैं अभी इतजाम करती हैं '' और वह इतजाम करने बाहर चली गई।

चड्ढे ने खुशी का एक नारा बलद किया और वनकृतरे से कहा ''जनरल वनकृतरे. जाओ हैड-क्वार्टर्ज से सारी तोपे ले आओ ''

वनकृतरे ने सैल्युट किया और हक्म की तामील के लिए चला गया।

सईदा काटेज बिलकुल पास थी। वनकुतरे दम मिनट के अदर-अदर स्कॉच की बोतले लेकर वापस आ गया, उसके साथ चड़ढे का नौकर भी था।

चड्ढे ने नौकर को देखा तो उसका इस्तिकबाल किया ''आओ आओ, कोहकाफ के शहजादे वह साँप के खपरों-जैसे रग के बालोवाली लाँडिया आ रही है तम भी किस्मत आजमाई कर लेना।''

रंजीत कुमार और गरीबनवाज, दोनों को चड़दे की यह 'मलाए आम है याराने-नुक्ता दाँ के लिए'<sup>113</sup> वाली बात बहुत नागवार मालूम हुई—दोनों ने मुझमें कहा कि यह चड़दे की बहुत बेहूदगी है; इस बेहूदगी को उन्होंने बहुत महसूस किया था—चड्ढा हस्बे-आदत अपनी हाँकता रहा और वे दोनों एक कोने में बैठे एक-दूमरे से अपने-अपने दुख का इजहार करते रहे।

चड्ढा, वनकुतरे, गरीबनवाज, और रजीत कुमार, चारो ड्राइगरूम मे मौजूद थे, मम्मी

ड्राइंगरूम में मौजूद नही थी—मैं सोच रहा था कि यह सब छोटे-छोटे बच्चे हैं और इनकी माँ इनके लिए खिलौने लाने बाहर गई हुई है; यह सब मुंतज़िर हैं; एक बच्चा चड्ढा मुतमइन है कि सबसे बढ़िया और अच्छा खिलौना उसे ही मिलेगा, इसलिए कि वह माँ का चहीता है; दो बच्चों का गम एक-जैसा है, इसलिए कि वह एक-दूसरे के मुनिस<sup>114</sup> बन गए हैं, चौथा बच्चा बस यूँही अलग पडा हुआ है; और वह प्लैटीनम ब्लौंड वह एक छोटी-सी गुडिया के मानिद है।

हर फज़ा, हर माहौल की अपनी मौसीकी होती है—उस वक्त जो मौसीकी मेरे दिल के कानों तक पहुँची थी, उसमे कोई सुर इश्तिआल<sup>115</sup> अंग्रेज नहीं था, हर शौ, मॉ और उसके बच्चो और उनके बाहमी रिश्ते की तरह कुबिले-फहम<sup>116</sup> और यकीनी थी।

मैंने जब मम्मी का ताँगे में चड्ढे के साथ देखा था तो मेरी जमालियाती<sup>117</sup> हिस को सदमा पहुँचा था; अब मुझे अफ़सोस हुआ कि मेरे दिल मे उन दिनों के मुताल्लिक वाहियात खयाल पैदा हुए थे; लेकिन एक सवाल अब भी मुझे बार-बार सता रहा था कि वह इतना शोख़ मेकअप क्यो करती है, जो उसकी झुरियों की तौहीन है; उस ममता की तजहीक<sup>118</sup> है, जो उसके दिल में चड्ढे, ग्रीबनवाज, रंजीत कुमार और वनकृतरे के लिए मौजूद है और खुदा मालूम और किस-किसके लिए।

बातो-बातों मे चड्ढे से मैंने पूछा ''यार, यह तो बताओ, तुम्हारी मम्मी इतना शोख मेकअप क्यो करती हैं ?''

''<mark>इमलिए कि द्निया हर शोख चीज को पसंद करती है</mark>ं तुम्हारे और मेरे-जैसे उल्ल् इस द्निया में बहुत कम बसते हैं, जो मह्म सुर और मह्म रग पसद करते हैं जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं देखना चाहते, जो बढापे पर जवानी का मलम्मा पसद नहीं करने हम जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं, उल्लु के पटुठे हैं मैं तम्हे एक दिलचस्प वाकिआ सुनाता हुँ बैसाखी का मेला था, तुम्हारे अमृतसर में रामबाग के उस बाजार में, जहाँ टिकयाइयाँ रहती हैं, जो जवान जाट गजर रहे थे। एक मेहतमद जवान नै, वालिस दध और मक्खन पर पले हुए जवान ने, जिसकी नई जती उसकी लाठी पर टॅंगी बाजीगरी कर रही थी, ऊपर एक कोठे की तरफ देखा निहायत वाहियात रंगों में लिपी-पती एक मियाहफाम टिकयाई को देखकर, जिसकी नेल में चपड़ी हुई बर्बारयाँ उसके माथे पर बड़े ब ज़मा तरीक पर जमी हुई थी, उस मेहतमद जवान न अपने साथी की पुसलियों में ठोका देकर कहा . 'ओय लहना सियाँ वेख ओय ऊपर वेख असी ते पिड विच मज्झाँ ई चड्ढा आखिरी लफ्ज ख़दा मालुम क्यो गोल कर गया, हालाँकि वह शाइम्तर्गी गंग का विलक्ल कायल नहीं था, वह खिलिखलाकर हँमने लगा ''उस जाट के लिए वह चड़ैल ही उस वक्त कोहकाफ की परी थी। और उसके गाँव की हसीनो-जमील मटियार, बेडोल भैंसे हम सब चगद है, दरीमयाने दर्जे के, इसलिए कि इस दिनया मे कोई चीज अब्बल दर्जे की नहीं हैं तीसर दर्जे की है, या दरिमयाना दर्जे की लेकिन लेकिन फीलस फीलस खामलखाम दर्जे की चीज है वह गाँप की खपगं

वनकुतरे ने चड्ढे के सिर पर धप्पा मारा : ''खपरे खपरे तुम्हारा मस्तक फिर गया है।''

चड़ढे ने अपने बालों में उँगिनियों से कंघी करते हुए कहा ''ले साले, अब तू सुना तेरा बाप तुझसे कितनी महब्बत करता था ''

वनकृतरे बहुत सजीदा होकर मुझसे मुखातिब हुआ 'बाई गाँड वह मुझसे बहुत महब्बत करना था मैं फिफ्टीन ईयर्ज का था कि उसने मेरी शादी बना दी "

चड्ढा जोर से हँसा ''नुम्हें कार्टून बना दिया उस साले ने भगवान उसे स्वर्ग मे कैरियल की पेटी दे कि वह उसे वहाँ बजा-बजाकर तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कोई हूर ढूँढना फिरे।''

वनकृतरे और भी सजीदा हो गया ''मटो, मैं झूठ नही कहता नेरी वाइफ एकदम ब्यटीफुल है हमारी फैमिली में ''

''अरे तुम्हारी फैंमिली की ऐसी-तैसी फीलस की बात करो उससे ज़्यादा और कोई खूबसुरत नहीं हो सकता ''

चड्ढे ने गरीबनवाज और रजीत कुमार की तरफ देखा, जो कोने मे बैठे फीलस के हुम्न के मुताब्लिक एक-दूमरे मे अपनी-अपनी राय का इजहार कर रहे थे ''गन पाउडर प्लाट के बानियों अच्छी तरह मुन लो, तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी मैदान चड्ढे के हाथ रहेगा क्यों वेल्ज के शहजादे ?''

वेल्ज का शहजादा टुकर-टुकर देख रहा था—चड्ढे ने ज़ोर का कहकहा लगाया। गरीबनवाज और रंजीत कुमार एक-दूसरे से फीलस के बारे में घुल-मिलकर बातें तो कर ही रहे थे, वह अपने-अपने दिमाग में फीलस को हासिल करने की मुस्तलिफ स्कीमें भी बना रहे थे, और यह उनके तर्जे-गुफ्तुगु से साफ अयाँ था।

शाम गहरी हो चली थी; ड्राइगरूम मे अब बिजली के बल्ब रोशन थे।

चड्ढा मुझसे बबई की फिल्म इ्डस्ट्री के ताजा हालात मुन रहा था कि बाहर बरामदे में मम्मी की तेज-तेज़ आवाज मनाई दी।

चड्ढे ने नारा बुलद किया और बाहर चला गया—गरीबनवाज ने रजीत कुमार की तरफ और रजीत कुमार ने गरीबनवाज की तरफ मानीखेज नजरों से देखा और फिर दोनों दरवाज़े की जानिब देखने लगे।

मम्मी चहकती हुई अंदर दाखिल हुई; उसके साथ चार-पाँच एग्लो इंडियन लडिकयाँ थीं, मुख्तिलफ कदो-कामत<sup>120</sup> और ख़ुतूत<sup>121</sup> की, पोली, डौली, किटी, ऐलमा और थेलमा. और वह हीजडानुमा लड़का, जिसे चड्ढा सिसी कहकर पुकारता था—फ़ीलस सबसे आखिर मे दाख़िल हुई, चड्ढे के साथ, चड्ढे का एक बाजू उस प्लैटीनम ब्लौंड की पतली कमर में हमाइल<sup>122</sup> था।

मैंने गरीबनवाज़ और रजीत कुमार का रद्दे-अमल नोट किया — उनको चड्ढे की यह नुमाइशी फ़तेहमंदाना<sup>123</sup> हरकत पसंद नहीं आई थी।

लड़कियों के नाज़िल 124 होते ही एक शोर बरपा हो गया, एकदम इतनी अंग्रेजी बरसी

कि वनकुतरे मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान में कई बार फ़ेल हुआ, मगर उसने कोई परवा न की और बराबर बोलता रहा। जब उससे किसी ने इल्तिफ़ात<sup>125</sup> न बरता तो वह ऐलमा की बड़ी बहन थेलमा के साथ एक सोफे पर अलग बैठ गया और पूछने लगा कि उसने हिंदुस्तानी डाम के और कितने नए तोड़े सीखे हैं—वनकुतरे इधर ता थई थई की वन टू थी बना-बनाकर थेलमा को तोड़े बता रहा था, उधर चड़्ढा बाकी लड़िकयों के झुरमुट में अग्रेज़ी के नंगे-नंगे लिमिरक मुना रहा था, जो उसको हजारों की तादाद में जबानी माद थे; मम्मी सोड़े की बोतले और गजक वंगैरा मँगवा रही थी, रंजीत कुमार सिगरेट के कश लगाता हुआ टकटकी बाँधे फीलस की तरफ देख रहा था; और गरीबनवाज बार-बार मम्मी में कह रहा था कि रुपए कम पड़ जाएँ तो वह उससे ले ले।

स्कॉच खुली और पहला दौर शुरू हुआ—फीलस को शामिल होने के लिए कहा गया तो उसने अपने प्लैटीनमी बालों को एक खफ़ीफ-सा झटका देकर इनकार कर दिया कि वह शराब नहीं पिया करती; सबने इसरार<sup>126</sup> किया, मगर वह न मानी चड्ढे ने बददिली का इजहार किया तो मम्मी ने फीलस के लिए एक हल्का-सा मश्रूब<sup>127</sup> तैयार किया और गिलास उसके होठों के साथ लगाकर बड़े प्यार से कहा . ''बहाद्र लड़की बनों और पी जाओ।''

फीलम इनकार न कर सकी—चड्ढा खुश हो गया और उसने इसी खुशी में बीस-पच्चीस और लिमिरिक सुनाए, सब मजे लेते रहे।

मैंने मोचा उरियानी <sup>128</sup> में तग आकर इसान ने सतरपोशी <sup>129</sup> इिस्तयार की होगी, यही वजह है कि अब वह सतरपोशी में उकताकर कभी-कभी उरयानी की तरफ दौड़ने लगता है शाइम्तगी का रददे-अमल यकीनन नाशाइस्तगी है इस फरार का कर्तर्इ तौर पर एक दिलकश पहलू भी है. इसान को एक मुसलसल यक आहग कोफ्त में चंद घंडियों के लिए निजात मिल जाती है।

मैंने मम्मी की तरफ देखा, जो बहुत हश्शाश-बश्शाश जवान लडिकयो में घुली-मिली चड्ढे के नगे-नगे लिमरिक मुन-सुनकर हँस रही थी और कहकहे लगा रही थी; उसके चेहरे पर वही वाहियात मेकअप था, जिसके नीचे उसकी झ्रियाँ साफ नजर आ रही थीं—उसकी झ्रियाँ भी मसहर थीं।

मैंने फिर सोचा - जाखिर लोग फरार को बुरा क्यो समझते हैं—वह फरार, जो मेरी ऑखो के सामने था, उसका ज़ाहिर तो बदनुमा था, लेकिन उसका बातिन<sup>130</sup> बेहद खूबसूरत था, और उस बातिन पर कोई बनाव सिगार, कोई गाज़ा, कोई उबटना नहीं था।

पोली एक कोने में खड़ी रंजीत कुमार के माथ अपने नए फॉक के बारे में बातचीत कर रही थी, वह रंजीत कुमार को बता रही थी कि उसने मिए अपनी होशियारी से बड़े कम दामों पर ऐसी उम्दा फ्रॉक तैयार कराई है; कपड़े के दो अलग-अलग ट्कड़े, जो बजाहिर बिलकुल बेकार थे, अब एक खूबसूरत पोशाक में तब्दी न हो गए थे—और रजीत कुमार बड़े ख़ुलूस के माथ पोली को दो नए ड्रैस बनवा देने का वादा कर रहा था, हालाँकि उसे फिल्म कंपनी से इतने रूपए यकम्श्त मिलने की हर्गिज-हर्गिज उम्मीद नहीं थी। डौली अलग बैठी ग्रीबनवाज़ से कुछ कर्ज माँगने की कोशिश कर रही थी; वह गरीबनवाज को यक़ीन दिला रही थी कि वह दफ्तर से तनख़्वाह मिलने पर यह कर्ज़ ज़रूर अदा कर देगी—गरीबनवाज़ को कृतई तौर पर मालूम था कि डौली हम्बे-मामूल यह रूपया कभी वापिस नहीं देगी, मगर वह उसके वादे पर एतिबार किए जा रहा था।

थेलमा थी कि वनकुतरे से तांडव नाच के बड़े मुश्किल तोड़े सीख रही थी; वनकुतरे को मालूम था कि थेलमा के पैर सारी उम्र कभी ताडव नाच के बोल बदा नहीं कर सकेंगे, मगर वह थेलमा को बताए जा रहा था—थेलमा अच्छी तरह जानती थी कि वह बपना और वनकुतरे का वक्त ज़ाया कर रही है, मगर वह बड़े शौक और इन्हिमाक<sup>131</sup> से वनकुतरे की बातें स्न रही थी।

ऐलमा और किटी, दोनो पिए जा रही थी और आपस में किसी बालली <sup>132</sup> की बात कर रही थी, जिसने पिछली रेस में उनसे ख़ुदा मालूम कब का बदला लेने की ख़ातिर उन्हें ग़लत टिप दी थी।

चड्ढा तो बस फीलस के साँप के खपरे-ऐसे रग के बालों को पिघले हुए सोने की रग के स्कॉच मे मिला-मिलाकर पी रहा था।

फीलम का हीजडानुमा दोस्त बार-बार जेब में कंघी निकाल रहा था और अपने बाल सँवार रहा था।

और मम्मी—वह कभी इससे बात कर रही थी, कभी उसमे; वह कभी मोडे खुलवाती थी तो कभी टूटे हुए गिलास उठवाती थी—उसकी निगाह सब पर थी, उस बिल्ली की तरह, जो बजाहिर आँखें बंद किए-किए सुस्ताती है, मगर जानती है कि उसके बच्चे कहाँ-कहाँ हैं और क्या-क्या शरारत कर रहे हैं।

इस दिलचस्प तसवीर में कौन-सा रग, कौन-सा खत ग़लत था?

ऐसा मालूम होता था कि मम्मी का वह भडकीला और शोख मेकअप भी उस तसवीर का एक जरूरी जुज है।

गालिब कहता है

कैदे-हयातो बंदे गम असल मे दोनों एक हैं

मौत से पहले आदमी गुम से निजात पाए क्यो।

कैदे-हयात और बदे गम जब असलन एक हैं तो यह क्या फर्ज है कि आदमी मौत से पहले थोडी देर के लिए निजात हासिल करने की कोशिश न करे; इस निजात के लिए कौन मलकुलमौत का इतजार करे, क्यों न आदमी चंद लम्हात के लिए खुदफरेबी के दिलचस्प खेल में हिस्सा ले।

मम्मी सबकी तारीफ़ में रत्बुल्लिसान<sup>133</sup> थी—उसके पहलू में एक ऐसा दिल था, जिसमे सबके लिए ममता थी।

मैंने सोचा . मम्मी ने शायद इसलिए अपने चेहरे पर रंग मल लिया है कि लोगों को उसकी असलियत मालम न हो ।

मम्मी में शायद इतनी जिस्मानी क्ववत नहीं थी कि वह हर एक की माँ बन सकती।

दम्तावेज: एक / 199

उसने अपनी शाफ़्क़त और मुहब्बत के लिए चंद लोग चुन लिए थे और बाक़ी साम द्रीन 🗱 को छोड़ दिया था।

मम्मी को माल्म नही था कि चड्ढा एक तगड़ा पेग फ़ीलम को पिला चुका है, चोरी-छिपे नहीं, सबके सामने; मम्मी उस वक्त अदर बावचींख़ाने मे पोटेटो चिप्म तल रही थी-फ़ीलस नशे में थी, गहरे सुरूर में; जिस तरह उसके पालिश किए हुए फ़ौलाद के रग के बाल आहिस्ता-आहिस्ता लहरा रहे थे, उसी तरह वह ख़ुद भी लहरा रही थी।

रात के बारह बज चुके थे। वनकृतरे अब थेलमा को तोड़े सिखाने के बाद यह बता रहा था कि उसका बाप साला उससे बहुत मुहब्बत करता था और चाइल्डहुड ही मे उमने उमकी शादी बना दी थी और उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफ्ल है।

गरीबनवाज आख़िर डौली को कर्ज देकर भूल भी चुका था। रजीत कमार अपने साथ पोली को कहीं बाहर ले गया था।

ऐलमा और किटी जहान भर की बातें कर-करके थक गई थी और आराम कर रही थी।

तिपाई के इर्द-गिर्द चड्ढा, फीलम, उसका हीजडानुमा दोस्त और मम्मी बैठे हुए थं—चड्ढा अब जज़्बानी नही था, फीलस उसके पहलू में बैठी थी, जिसने पहली दफा अपने बदन में शराब का सुरूर महसूम किया था—फीलस को हासिल करने का अज़्म चड्ढे की आँखों में साफ़ मौजूद था और मम्मी इससे गाफ़िल नहीं थी।

थोड़ी देर के बाद फीलम का हीजड़ानुमा दोस्त मोफे पर दराज़ हो गया और अपने बालों में कंघी करते -करते सो गया—गरीबनवाज ने मानीखेज नजरों से ऐलमा की तरफ़ देखा; ऐलमा ने किटी में कुछ कहा और उठकर गरीबनवाज के साथ कही चली गई—किटी ने मम्मी में किसी मारग्रेट के बारे में बात की और रुख्यत लेकर चली गई—वनकुतरे ने आसिरी बार अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ की, फीलस की तरफ हसरत भरी नजरों में देखा, फिर थेलमा का बाज़ थामकर उसके साथ कमरे से बाहर निकल गया।

एकदम जाने क्या हुआ कि चड्ढे और मम्मी मे गरमागरम बातें शुरू हो गई—चड्ढे की ज़बान लडखडा रही थी और वह एक नाख़लफ्<sup>134</sup>, बच्चे की तरह मम्मी से बदजबानी कर रहा था।

फीलस ने चड्ढे और मम्मी में मुसालहत<sup>135</sup> की महीन-सी कोशिश की, मगर चड्ढा तो हवा के घोडे पर सवार था—वह फीलस को अपने साथ सईदा काटेज में ले जाना चाहता या और मम्मी इसके खिलाफ़ थी—वह बहुत देर तक चड्ढे को समझाती रही कि वह अपने इरादे से बाज आए, मगर चड्ढा कुछ सुन नहीं रहा था; वह बार-बार मम्मी से कह रहा था ''त्म दीवानी हो गई बुढ़ी दल्लाला फीलस मेरी है पुछ लो इससे "

मम्मी ने बहुत देर तक चड्ढे की गालियाँ सुनीं; आख़िर उसने बड़े समझानेवाले अंदाज में चड्ढे से कहा: "चड्ढा माई सन "तुम समझते क्यों नहीं "शी इज़ यंग शी इज वेरी यंग ।" मम्मी की आवाज़ में कैंपकैंपाहट थी, एक इल्तिज़ा थी, एक सरज़ंश थी, एक बड़ी भयानक तसवीर थी। चड्ढा कुछ समझ न सका — उस वक्त उसके पेशे-नजर सिर्फ फीलस और फीलस का हमुल<sup>136</sup> था।

मैंने फीलम की तरफ देखा, और मैंने पहली दफा बड़ी शिद्दत में महसूस किया कि वह बहुत छोटी उम्र की है, बम्फिकल पद्रह बरम की। उसका सफ़ेद चेहरा, नकरई बादलों में घिरा हुआ, बारिश के पहले कतरे की तरह लरज रहा था।

चड्ढे ने फ़ीलस को बाजू से पकडकर अपनी तरफ खींचा और फिल्मी हीरो के अदाज मे उसे अपने सीने के साथ भीच लिया।

मम्मी ने एहितजाज<sup>137</sup> की चीख बुलद की ''चड्ढा, छोड दो इसे फार गॉड्ज सेक, छोड दो इसे ''जब चड्ढे ने फीलस को अपने चौडे सीने से जुदा न किया तो मम्मी ने चड्ढे के मह पर एक चाँटा मारा. ''गैट आउट गैट आउट !''

चड्ढा भौंचक्का रह गया — उसने फीलस को अपने से जुदा करके एक धक्का दिया और मम्मी की तरफ कहरआलुद निगाहों से देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।

मैंने उठकर रुख्सत ली और चडुढे के पीछे-पीछे चला आया।

सईदा काटेज पहुँचकर मैंने देखा कि वह पतलून, कमीज और बूट समेत कबाडखाने से मिलते-जुलते कमरे मे पलॅग पर ऑधे मुॅह लेटा हुआ है—मैंने उससे कोई बात न की और दूसरे कमरे मे जाकर सो गया।

सबह मैं देर मे उठा-दस बज रहे थे।

चड्ढा मुबह ही सुबह उठकर बाहर चला गया था, कहाँ, यह किसी को मालूम नही था।

मैं जब गृस्लखाने से बाहर निकला तो मैंने चड्ढे की आवाज सुनी—आवाज गैरेज मे आ रही थी।

मैं रुक गया।

चड्ढा किसी में कह रहा था ''वह लाजवाब औरत है ख़ुदा की कसम, वह लाजवाब औरत है दुआ करों कि उसकी उम्र को पहुँचकर तुम भी वैसी ही ग्रेट हो जाओ '' उसके लहुजे में एक अजीबो-गरीब तल्खी थी।

मैंने ज्यादा देर ग्रन्लखाने के बाहर रुके रहना मुनासिब न समझा और अदर कभरे में चला गया—निरूफ घटे तक मैंने चड्ढे का इतजार किया; जब वह न आया तो मैं प्रभातनगर रवाना हो गया।

मेरी बीवी का मिज़ाज मो' तदिल था।

हरीश घर में मौजूद नहीं था; उसकी बीवी ने उसके मुताल्लिक इस्तिफसार किया तो मैं यही कह सका कि वह रात भर की शूटिंग के बाद स्टूडियो ही में सो रहा है।

कम से कम मेरी हद तक पूने में काफ़ी 'तफ़रीह' हो गई थी, इसलिए मैंने हरीश की बीबी से इजाज़त माँगी—उसने रस्मन हमें रोका भी, मगर मैं मईदा काटेज ही से फैसला करके चला था—रात का बाक़िआ मेरे लिए ज़ेहनी जुगाली के वास्ते बहुत काफी था।

हम बंबई के लिए चल दिए-रास्ते में बीवी से मैंने सबक्छ कह दिया; मैंने मम्मी की

बाते कीं; रात को जो कुछ हुआ था, वह उसे मैंने मनो-अन 138 सुना दिया।

मेरी बीवी का रद्दे-अमल यह था कि फीलस शायद मम्मी की कोई रिश्तेदार होगी, या वह उसे किसी अच्छी आसामी को पेश करना चाहती होगी, वरना चड्ढे से मम्मी की लड़ाई का कोई मतलब ही न था।

मैं खामोश रहा; न मैंने तरदीद की, न ताईद।

कई दिन गुज़रने पर चड्ढे का ख़त आया, जिसमे उस रात के वाके का सरसरी जिक्र था, और उसने अपने मुताल्निक यह लिखा था: "मैं उस रात हैवान बन गया था लानत है मुझ पर!"

तीन महीने के बाद मुझे एक ज़रूरी काम से पूने जाना पडा-मैं सीधा सईदा काटेज पहुँचा।

चड्ढा मौजूद नहीं था—गरीबनबाज से उस वक्त मुलाकात हुई, जब वह गैरेज से बाहर निकलकर शीरीं के खुर्द साल बच्चे को प्यार कर रहा था।

ग्रीबनवाज़ बड़े तपाक से मिला—थोड़ी देर के बाद रजीत कुमार आ गया—कछुए की चाल चलता हुआ और खामोश बैठ गया; मैंने उससे कुछ पूछा तो उसने बडे इस्तिसार मे जवाब दिया।

बातों-बातों में मुझे मालूम हुआ कि चड्ढा उस रात के बाद मम्मी के पास नहीं गया है और नहीं मम्मी कभी सईदा काटेज में आई है, फीलस को मम्मी ने दूसरे ही रोज उसके माँ-बाप के पास भिजवा दिया था; वह अपने उस हीजडानुमा दोस्त के साथ घर से भागकर आई हुई थी।

रजीत कुमार को यक़ीन था कि अगर फ़ीलस कुछ दिन और पूने में रहती तो वह उसे ज़रूर ले उडता—गरीबनवाज़ को ऐसा कोई ज़ौम<sup>139</sup> नहीं था; उसे मिर्फ यह अफसोस था कि वह चली गई है।

चड्ढे के मुताल्लिक यह पता चला कि कई रोज में उसकी तबीयत नामाज है; बुख़ार रहता है, मगर वह किसी डॉक्टर में मश्वरा नहीं लेता; वह महीनों से सारा-सारा दिन इधर-उधर बेमकसद घूम रहा है; उसे न खाने का होश है, न पीने का —गरीबनवाज़ ने जब मुझे ये बातें बताना शुरू कीं तो रजीत कुमार उठकर चला गया — मैंने मलाखोंवाली खिडकी में से देखा; उसका रुख गैरेज की तरफ़ था।

मैं गरीबनवाज़ से गैरेजवाली शीरी के मुताल्लिक कुछ पूछने के लिए ख़ुद को तैयार कर ही रहा था कि वनकुतरे मख्त घबराया हुआ कमरे मे दाखिल हुआ—वनकृतरे से हमें मासूम हुआ कि चडुढे को तेज बखार है।

वनकृतरे उसे ताँगे मे ला रहा था कि वह रास्ते मे बेहोश हो गया।

मैं और गरीबनवाज़ बाहर की तरफ दौड़े—नॉगेवाले ने बेहोश चड्ढे को मैंभाला हुआ था। हम सबने मिलकर चड्ढे को उठाया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा; वाकई बहुन तेज़ बुखार था; 1050 में कतअन कम न होगा। मैंने गरीबनवाज से कहा कि फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए।

गरीबनवाज ने वनकुतरे से मश्वरा किया – वह 'अभी आता हूँ' कहकर चला गया। धोडी देर के बाद वनकुतरे वापस आया तो उसके साथ मम्मी थी; वह हाँप रही थी, कमरे मे दाखिल होते ही उसने चड्ढे की तरफ देखा और करीब-करीब चीलकर पूछा: ''क्या हआ मेरे बेटे को?''

बनकुतरे ने जब मम्मी को बताया कि चड्ढा कई दिन से बीमार है तो मम्मी ने बड़े रज और गुस्से के साथ कहा "तुम कैसे लोग हो मुझे इत्तिला क्यो न दी "फिर उसने मुझे, ग़रीबनवाज और वनकुतरे को मुस्तिलिफ हिदायात दीं—एक को चड्ढे के पाँव सहलाने की, दूसरे को बर्फ लाने की, तीसरे को चड्ढे का सिर दबाने की—चड्ढे की हालत देखकर मम्मी की अपनी हालत बहुत गैर हो गई थी, लेकिन उसने तहम्मुल से काम लिया और डॉक्टर को ब्लाने चली गई।

मालूम नही, रजीत कुमार को गैरेज मे कैसे पता चल गया; मम्मी के जाने के फौरन बाद वह घबराया हुआ आया; जब उसने इस्तिफसार किया तो वनकुतरे ने चड्ढा के बेहोश होने का वाकिआ बयान किया और यह भी कहा कि मम्मी डॉक्टर को लाने गई है; यह सुनकर रजीत कुमार का इज्तिराब 140 किसी हद तक दूर हो गया।

मैंने देखा कि गरीबनवाज़ और वनकुतरे भी अब मुतमइन थे, जैसे चड्ढे की सेहत की सारी जिम्मेदारी मम्मी ने अपने सिर ले ली है।

मम्मी की हिदायत के मुताबिक चड्ढे के पॉव सैहलाए जा रहे थे और सिर पर बर्फ़ की पट्टियाँ रखी जा रही थी।

जब मम्मी डॉक्टर को साथ लेकर आई, उस वक्त चड्ढा किसी कदर होश में आ रहा था।

डॉक्टर ने चड्ढा का मुआइना करने में काफी देर लगाई, उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि चड्ढे की जिदगी खतरे में हैं—मुआइने के बाद डॉक्टर ने मम्मी को इशारा किया और वे दोनों कमरे से बाहर चले गए—मैंने सलाखोवाली खिडकी मे से देखा; गैरेज की टाट का परदा हिल रहा था।

थोड़ी देर के बाद मम्मी आई; उसने गरीबनवाज, वनकृतरे और रजीत कुमार से फर्दन-फर्दन कहा कि घबराने की कोई बात नहीं।

चड्ढा होशा में आ चुका था और आँखे खोलकर मुन रहा था — उसने मम्मी को हैरत की निगाहों से नही देखा था; वह एक उलझन-मी महसूस कर रहा था; चद लम्हात के बाद जब वह समझ गया कि मम्मी क्यों और कैसे आई है तो उसने मम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और दबाकर कहा: ''मम्मी, यू आर ग्रेट!''

मम्मी उसके पास पलँग पर बैठ गई—वह शफकत का मुजम्समा<sup>141</sup> थी—चड्ढे के तपते हुए माथे मर हाथ फेरकर उसने मुसकराते हुए सिर्फ इतना कहा ''मेरे बेटे मेरे गरीब बेटे।''

चड्ढे की आँखों में आँसू आ गए, लेकिन फौरन ही उसने उनको जज्ब करने की दस्तावेज . एक / 203

कोशिश की और कहा: ''नहीं तुम्हारा बेटा अव्वल दर्जे का स्काउडूल है जाओ अपने मरहुम ख़ार्विद का पिस्तौल लाओ और उसके सीने पर दाग दो!''

मम्मी ने चड्ढे के गाल पर हौले-से तमाचा मारा .''फिजूल बकवास न करो फिर वह चुस्तो-चालाक नर्स की तरह उठी और उसने हम सबसे मुख़ातिब होकर कहा .''लडको, चड्ढा बीमार है और मुझे हस्पताल ले जाना है उसे समझे?''

हम सब समझ गए।

ग्रीबनवाज ने फ़ौरन टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया—चड्ढे को उठाकर टैक्सी मे डाला गया; वह बहुत कहता रहा कि ऐसी कौन-मी आफत आ गई है, जो उसको हस्पताल के सुपुर्द किया जा रहा है; मगर मम्मी यही कहती रही कि बात तो कुछ भी नहीं, बस हस्पताल में ज़रा आराम रहता है—चड्ढा, जो बहुत जिद्दी था, उस वक्त नफिसयाती तौर पर मम्मी से मरऊब <sup>142</sup> था और किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था।

चड्ढा हस्पताल में दाख़िल हो गया—मम्मी ने अकेले में मुझे बताया कि चड्ढे को हाइपरपाइरोकसिया है, यानी हाई फीवर। वह बहुत परेशान थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि बला टल जाएगी और चड्ढा तद्रुस्त हो जाएगा।

इलाज होता रहा—प्राइवेट हस्पताल था; डॉक्टरो ने चड्ढे का इलाज बहुत तवज्जोह से किया, मगर कई पेचीदिगियाँ पैदा हो गई; बुखार बडी मुश्किल से उतरता था, फिर चंद ही घंटो में तेजी से चढ़ जाता था।

डॉक्टरों ने बिल आखिर यह राय दी कि चड्ढे को बबई ले जाया जाए, मगर मम्मी न मानी, उसने चड्ढे को उसी हालत में उठवाया और अपने घर ले आई।

मैं ज़्यादा दिन पूने में ठहर नहीं सकता था—बबर्ड लौट आने के बाद मैंने टेलीफोन के ज़िरए कई मर्तबा चड्ढे का हाल दरयाफ़्त किया—मेरा खयाल था कि वह जाँबर<sup>143</sup> न हो सकेगा, मगर फिर मुझे यह इत्तिला मिलने लगी कि आहिस्ता-आहिस्ता उसकी हालत सैंभल रही है—उन्हीं दिनों एक मुक़द्दमें के सिलिमले में मुझे लाहौर जाना पडा; पंदह दिन के बाद लौटा तो मेरी बीवी ने चड्ढे का एक खत मुझे दिया, जिसमें सिर्फ यह लिखा था . "अजीमलमर्तबत<sup>144</sup> मम्मी ने अपने नाखलफं बेटे को मौत के मैंह से बचा लिया है।"

इन चंद लफ़्ज़ों में बहुत कुछ था; इन चंद लफ्ज़ों में जज्बात का एक पूरा समदर था—मैंने अपनी बीवी से चड्ढे के ख़त का जिक्क खिलाफे-मामूल बडे जज्बाती अदाज में किया तो उसने मुतास्सिर होकर सिर्फ़ इतना कहा: "ऐसी औरतें अमूमन ख़िद्मत-गुजार हुआ करती हैं।"

मेंने चड्ढे को दो-तीन खत लिखे, जिनका जवाब न आया, बाद में मुझे मालूम हुआ कि मम्मी ने उसको तब्दीली-ए-आबोहवा की खातिर अपनी एक सहेली के यहाँ लोनावाला भिजवा दिया था।

लोनावाला में चड्ढा बमुश्किल एक महीना रह सका और उकताकर चला आया—जिस रोज़ वह पूने पहुँचा, इत्तिफ़ाक़ से मैं वहीं था।

संबी बीमारी के बायस वह बहुत कमज़ोर हो गया था, मगर उसकी गोगापसंद तबीयत

उसी तरह जोरों पर थी; अपनी बीमारी का उसने इस तरह ज़िक्न किया, जिस तरह आदमी साइकिल के मामूली हादिसे का ज़िक्न करता है; अब कि वह जाँबर हो गया था, उसे अपनी ख़तरनाक अलालत के मृताल्लिक तफ़सीली गुफ्तगु बेकार मालुम होती थी।

सईदा काटेज में चड्ढे की गैरहाजिरी के दौरान मे छोटी-छोटी कई तब्दीलियाँ हुई थी—एल बादरान, यानी अकील और शकील कहीं और उठ गए थे कि उन्हें अपनी जाती फिल्म कपनी कायम करने केलिए सईदा काटेज की फजा मुनासिब व मोजूँ मालूम नहीं हुई थी। उनकी जगह एक बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर आ गया था; उसका नाम सेन था और उसके साथ लाहौर से भागकर आया हुआ एक लडका रामिसह रहता था—सईदा काटेज में रहनेवाले सबके-सब रामिसह से काम लेते थे, वह तबीयत का बहुत शरीफ और खिद्मतगुजार था; वह चड्ढे के पास उस वक्त आया था, जब चड्ढा लोनावाला जा रहा था, चड्ढे ने गरीबनवाज और रजीत कुमार में कहा था कि रामिसह को सईदा काटेज में रख लिया जाए—सेन के कमरे में जगह थी, इसलिए रामिसह ने वही अपना डेरा जमा दिया था।

रंजीत कुमार को कपनी के नए फिल्म में हीरो मुतिखब कर लिया गया था और उसके साथ यह वादा भी किया गया था कि अगर फिल्म कामयाब होगा तो उसको दूसरा फिल्म डायरेक्ट करने का मौका भी दिया जाएगा—चड्ढा अपनी दो बरस की जमाशुदा तनख्वाह में से डेढ हजार रूपए यकमुश्त हासिल करने में कामयाब हो चुका था; उसने रजीत कुमार से कहा था ''मेरी जान, अगर कुछ वुमूल करना है तो किसी लबी बीमारी में मुब्तला हो जाओ मेरे खयाल में हीरो और डायरेक्टर बनने से मरीज बनना बेहतर है।''

गरीबनवाज ताजा-ताजा हैदराबाद से वापस आया था, इसलिए सईदा काटेज किसी कदर मरफाउलहाल 145 थी — मैंने देखा कि गैरेज के बाहर अलगनी से ऐसी कमीजें और शालवारें लटक रही थी, जिनका कपडा अच्छा और कीमती है; शीरीं के खुर्द साल बच्चे के पास नए खिलौने थे।

मुझे पृने में पद्रह रोज रहना पड़ा—फिल्मों का मेरा पुराना साथी हरीश अब नई फिल्म की हीरोइन की मुहब्बत में गिरफ्तार होने की कोशिश में मसरूफ था, मगर डरता था कि हीरोइन पजाबी थी और उसका ख़ार्विद बड़ी-बड़ी मूँछोवाला एक हट्टा-कट्टा मुस्टड़ा था—चड़ढे ने हरीश को हौसला दिया था: "कुछ परवा न कर उस साले मूँछोवाले की अगर पजाबी ऐक्ट्रेस का खार्विद बड़ी-बड़ी मूँछोवाला पहलवान हो तो वह इश्क के मैदान में चारो खाने चित गिरा करता है बस तृ इतना कर कि सौ रुपए की गाली के हिमाब सं मुझसे पंजाबी की दस-बीस हैवीवेट किस्म की गालियाँ सीख ले यह गालियाँ ख़ास मिशकलों में तुम्हारे बहुत काम आया करेगी।"

हरीश सौ रूपए की जगह एक बोतल फी गाली के हिसाब से छः गालियाँ पंजाब के मख्यूस लबो-लहजे मे सीख चुका था, मगर अभी तक उसे अपने इश्क के रास्ते में कोई ऐसी खास मुश्किल दरपेश नहीं आई थी, जो वह उन गालियों की तासीर का इम्तिहान ले सकता।

मम्मी के घर हस्बे-मामूल महिफलें जमती थी, पोली, डौली, किटी, ऐलमा, थेलमा वगैरा सब आती थी-वनकृतरे बदस्तूर थेलमा को तांडव नाच के मुश्किल तोडे सिखाता था और वह मीखने की पुरख़ुलूस कोशिश करती थी; गरीबनवाज हम्बे-तौफीक कर्ज देता था, रजीत कुमार, जिसको अब कपनी की नई फिल्म में हीरो का चांस मिल रहा था, िकसी एक लड़की को बाहर खुली हवा में ले जाता था; चड्ढे के नंगे-नंगे लिमरिक सुनकर उसी तरह कहकहे बरपा होते थे—एक मिफ वह नहीं थी, वह जिसके बालों के रग के लिए सही तश्बीह ढूँढ़ने में चड्ढे ने काफी वक्त सर्फ किया था, मगर उन महिफलो में चड्ढे की निगाहे उसे ढूँढती नहीं थीं; हाँ जब कभी उसकी नजरें मम्मी की नजरों में टकराकर झुक जाती थी तो में महसूस करता था कि उसको अपनी उस रात की दीवानगी का अफसोस है, ऐसा अफसोस, जिसकी याद से उसको तकलीफ होती है; इसलिए चौथे पैग के बाद किसी न केमी वक्त इस किस्म का जुमला उसकी जबान से बेइह्तियार निकल जाता था 'चड्ढा, यू आर ए डैम्ड बूट।' उसका जुमला सुनकर मम्मी जेरे-लब मुसकरा देती थी; उसकी जेरे-लब मुसकराहट जैसे हमेशा चड्ढे से कहती थी 'डौंट टॉक राट !' वनकुतरे से बदम्नूर चड्ढे की चख चलती थी; सुरूर में आकर जब वनकुतरे अपने बाप की तारीफ मे या अपनी बीवी की खूबसूरती के मुताल्लिक कुछ कहने लगता था तो चड्ढा उसकी बात बहुत बड़े गंडामे से काट डालना था; वनकुतरे गरीब चप हो जाता था और अपना मैट्रिकुलेशन का मर्टिफकेट तह करके जेब मे डाल लेता था।

मम्मी वही मम्मी थी, पोली की मम्मी, डौली की मम्मी, चड्ढे की मम्मी, रजीत कमार की मम्मी—सोडे की बोतलो, राजक की चीजों और महिफल जमाने के दूसरे माजो-सामान के इंतजाम में वह उसी पुरशफकत<sup>146</sup> इन्हिमाक<sup>147</sup> में हिस्सा लेती थी; उसके चेहरे का मेकअम वैसा ही वाहियात होता था, उसके कपडे उसी तरह शोखो-शर्ग<sup>148</sup> होते थे, राजे और मुर्खी की तहों में उसकी झुरियाँ उसी तरह झाँकती थी; मगर अब ये झुरियाँ मझे मुकद्दम<sup>149</sup> दिखाई देती थी, मुकद्दम झुरियाँ, जो हर वक्त निहायत वाहियात रगों में लथडी रहती थी।

मम्मी वही मम्मी थी—वनकृतरे की ख़्बसूरत बीवी के जब इस्कात 100 हुआ तो मम्मी ही की बरवकत मंदद से उसकी जान बची, थेलमा जब मारवाद से एक ख़तरनाक भजे खरीद लाई तो मम्मी ही के इसरार पर उसके बेटो ने थेलमा का इलाज करवाया; िकटी को एक मुअम्मा हल करने के सिलिसिले में पाँच सौ रूपए का इनाम मिला तो मम्मी ने किटी को मजबूर किया कि वह कम अज कम आधे रूपए गरीबनवाज को दे दे, क्यों कि गरीबनवाज का हाथ तग है—मेरे पढ़ह रोज के कयाम के दौरान में मम्मी ने कई मर्तबा मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछा था और तश्वीश का इजहार किया था कि जब पहले बच्चे की मौत को इतने बरस हो चुके हैं तो दूसरा बच्चा अब तक क्यों नहीं हुआ ?

मम्मी वहीं मम्मी थी, लेकिन वह रजीत क्मार से ज्यादा रगबत<sup>151</sup> के साथ बात नहीं करती थी, ऐसा मालूम होता था कि रजीत की नुमाइशापसद तबीयत उसका अच्छी नहीं लगती थी, मेरे सामन एक-दो मर्तबा वह अपनी नापसदीदगी का इजहार भी कर चुकी थी—म्यूजिक डायरेक्टर सेन से मम्मी नफरत करती थी, चड्ढा जब सेन को अपने साथ लाता था ता वह कहती थी 'ऐसे जलील इसान को यहाँ मत लाया करों ' चड्ढा वजह

पूछक्त था तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देती थी: ''मुझे यह आदमी ओपरा-ओपरा-सा मालूम होता है फिट नहीं बैठता मेरी नजरों में ' और चड्ढा हँस देता था।

मम्मी के घर की महिफ़लों की पुरखुंलूम गर्मी लिए मैं वापस बंबई चला आया—उन महिफ़लों में रिदी<sup>152</sup> थी, बलानोशी थी, जिमी रंग था, मगर कोई उलझाव नहीं था; हर चीज़ हामला<sup>153</sup> औरत के पेट की तरह क़ाबिले-फ़हम थी, उसी तरह उभरी हुई; बज़ाहिर उमी तरह कुढब, बैंडी और देखनेवाले को गूमगू<sup>154</sup> की हालत में डालनेवाली, मगर असल में बडी मही, बासलीक़ा और अपनी जगह पर क़ायम।

बबई लौट आने के कई हफ्तों के बाद मैंने एक रोज स्वह के अखबारों में पढ़ा कि म्यूजिक डायरेक्टर सेन मारा गया है, उसको कल्ल करनेवाला कोई रामसिंह है, जिसकी उम्र चौदह-पद्रह बरस के करीब बताई जाती है—मैंने फौरन पूने टेलीफोन किया, मगर मुझे कोई मिल न सका।

एक हफ्ते के बाद चड्ढे का खत आया, जिसमें हादिसा-ए-कृत्ल की पूरी तफसील मौज़द थी, और जो मुख्तसरन मैं अपने अल्फाज में लिख रहा हूँ एक रात सब सोए हुएं थे कि चड्ढे के पलग पर अचानक कोई गिरा. चड्ढा हडबड़ाकर उठ बैठा, उसने रोशनी की तो देखा कि सेन है, खन में लथपथ—चड्ढा अच्छी तरह अपने होशो-हवास मँभालने भी न पाया था कि दरवाजे में रामिसह नमृदार हुआ, उसके हाथ में छुरी थी—फौरन ही गरीबनवाज और रजीत कुमार भी आ गए; सारी सईदा काटेज बेदार हो गई—रंजीत कुमार और गरीबनवाज ने रामिसह को पकड़ लिया और उसके हाथ से छुरी छीन ली—चड्ढे ने सेन को अपने पलग पर लिटा दिया, चड़ढा अभी सेन से उसके जख्मों के मुताल्लिक कुछ पछ भी न पाया था कि उसने हिचकी ली और ठड़ा हो गया। गरीबनवाज और रजीत कुमार की गिरफ्त में रामिसह था, मगर व दोनों कॉप रहे थे। सेन मर गया तो रामिसह ने चड्ढे से पछा भाषा जी, मर गया थे चड्ढे ने इम्बात में मिर हिलाया तो रामिसह ने रजीत कुमार और गरीबनवाज में कहा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं भागुंगा नहीं चड्ढे की समझ में नही आ रहा था कि वह क्या करे; उसने नौकर को भेजकर मम्मी को ब्लवाया—मम्मी आई तो सब मनमड़न हो गए—गराबनवाज और रजीत कुमार ने रामिसह को छोड़ दिया—थाड़ी देर के थाट मम्मी खट रामिसह का पिलस स्टेशन ले गई।

इस हादिसे के बाद के कई महीने सईदा काटेज के लिए सख्त परेशानी के महोते य-पुलिस की पृष्ठ-गछ, बयानात, अदालत में मुकद्दमें की पैरवी।

मर्म्मा इस दौरान में बहत दौड-धूप करती रही — चड्ढे को यकीन था कि रामिसह बरी हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ, मातहत अदालत ही ने उसे साफ बरी कर दिया।

अदालत में रामिसह का वहीं बयान था, जो उसने थाने में दिया था—मम्मी ने रामिसह स कहा था ंबेटा, घबराओं नहीं जो कुछ हुआ है, सच-सच बताओं ं

रामिंसह ने तमाम वाकिआत मनो-अन बयान कर दिए थे कि सेन ने उसको प्लेबैक सिगर बना देने का लालच दिया था, सेन बहुत अच्छा गानेवाला था और खुद उसको भी मौसीकी से बड़ा लगाव था, वह इसी चक्कर में सेन की शहवानी स्वाहिशात परी करता रहा, मगर इस अमल से उसे सस्त नफरत थी और उसका दिल बार-बार उसे लानत-मलामत करता था, आखिर वह इस कदर तग आ गया कि उसने सेन से कह दिया कि अगर सेन ने उसे फिर मजबूर किया तो वह उसे जान से मार डालेगा, और बारदात की रात को यही हुआ।

अदालत मे रामसिंह ने यही बयान दिया।

मम्मी अदालत में मौजूद थी—वह ऑखो ही आँखो में रामिमह को दिलासा देती रही कि घबराओ नहीं, जो सच है, कह दो; सच की हमेशा फतह होती है; इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हाथों ने ख़ून किया है, मगर एक बड़ी नजिस चीज का, एक ख़बासत 155 का, एक गैर फितरीं सौदे का।

रामिंसह ने बडी सादगी, बडे भोलेपन और बडे मासूमाना अदाज में सारे वाकिआत बयान कर दिए—मजिस्ट्रेट इस कदर मुतास्सिर हुआ कि उसने रामिंसह को बरी कर दिया ।

चड्ढे ने कहा: ''इस झूठे ज़माने में यह सदाकत<sup>156</sup> की हैरत अगेज फतह है और इस फतह का सेहरा मेरी बुड़िंढी मम्मी के सिर है।''

चड्ढे ने मुझे उस जलसे में बुलाया था, जो रामसिंह की रिहाई की खुशी में सईटा काटेजवालों ने किया था, मगर मैं मसरूफियत के वायस शरीक न हो सका—एल बादरान, यानी अकील और शकील सईदा काटेज में वापिस आ गए थे कि बाहर की फजा भी उनकी जाती फिल्म कंपनी की तासीस व नामीर के लिए रास न आई थी, अब वे फिर अपनी पुरानी फिल्म कंपनी में किसी असिस्टेंट के असिस्टेंट हो गए थे, उन दोनों के पास उस सरमाए में से चद सौ रूपए ही बाकी बचे थे, जो उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी की ब्रानियादों के लिए फराहम किया था; चड्ढे के मश्वरे पर उन्होंने यह सब रूपया जलसे को कामयाब बनाने के लिए दे दिया—चड्ढे ने उनसे कहा था ंअब मैं चार पैग पीकर दआ करूँगा कि अल्लाह तआला तम्हारी जाती फिल्म कंपनी फीरन खर्डी कर दे।

चड़ढे का बयान था कि उस जलसे म वनकतर ने शराव पीकर खिलाफे-मामूल 152 अपने साले बाप की तारीफ न की और न ही अपनी ख़बसूरत बीवी का जिक्क किया, गरीबनवाज ने किटी की फ़ौरी जरूरियात क पेशे-नजर न सिर्फ किटी के दो सौ पचास रूपए लौटा दिए, उसे दो सौ रूपए कर्ज भी दिए—रजीत कमार ने गरीबनवाज से कहा था 'तुम इन बेचारी लड़िक्यों को यूँ ही झाँसे न दिया करों किछ न कुछ दे दिया करों।'

मम्मी ने उस जलसे मे रामिसह को बहत प्यार किया और सबको यह मश्वरा दिया कि रामिसह को उसके घर बेज दिया जाए। दूसरे ही रोज ग़रीबनवाज़ ने रामिसह के टिकट का बढोबस्त कर दिया—शीरी ने सफर के लिए खाना प्रकाकर दिया, और फिर सब रामिसह को स्टेशन पर छोड़ने गए; ट्रेन चली तो वह देर तक हाथ हिलाते रहे।

ये छोटी-छोटी बातें मुझे उस जलसे क कई हफ्ता के बाद मालम हुई, जब मझे एक जरूरी काम से पुना जाना पड़ा ।

सईदा काटेज में कोई साम तब्दीली बाक न हुई थी। ऐसा मालम होता था कि सईदा घटेज एक ऐसा पड़ाव है, जिसकी शक्लो-सुरत हजारहा काफिलों के ठहरने और चल देने से भी तब्दील न होती, वह कुछ ऐसी जगह थी, जो अपना खला खुद ही पुर कर लेती थी। जिस राज मैं सईदा कार्टज पहुंचा, वहां शीरनी बॅट रही थी—शीरी के घर एक लडका पैदा हुआ था।

वनकतरे के हाथ में ग्लैक्सों का डिच्चा था, जो उन दिनों बड़ी मुश्किल से दस्तेयाब होता था, उसने अपने बच्च के लिए कही संदो डिच्चे पैटा किए थे और उनमें से एक वह शीरी ने नौजाइदा<sup>158</sup> लड़के के लिए ने आया था—चड़के ने आख़िरी दो लड़ड़ू वनकुतरे के मुँह में ठूँसे और कहा ंत यह ग्लेक्सों का डिच्चा ने आया है बड़ा कमाल किया है तुने अब अपने साल वाप और अपनी साली बीवी की देखना, हरिंज कोई बात न करना।

बनकृतर ने बड़े भोलेपन के साथ कहा ं साले. मै अब कोई पिएला हूँ वह तो ढारू बोला करती है वैसे बार्ड गाँड मेरी बीवी बड़ी हैडसम है ं

चड़दे ने इस कदर वितहाशा कहकहा लगाया कि वनकृतरे को और कुछ कहने का मौका ही निमला—फिर चड़दा, गरीवनवाज और रजीत कुमार मुझसे मुतवज्जेह हुए और उस कहानी की बाते शुरू हो गई, जो मैं फिल्मा के अपने पुराने साथी हरीश के जरिए से पूना के एक प्रोड्यसर के लिए लिख रहा था। कहानी की बातों से उकता जाने के बाद कुछ देर तक शीरी के नौजाइदा लड़के का नाए मकरर होता रहा, सैकड़ों नाम पेश हुए, मगर चड़दे को पसद न आए—आखिर मैंने कहा कि जाए पैदाइश, यानी सईदा काटेज की रिआयत से लड़का मोलूदे-मसऊद<sup>159</sup> है, इसलिए 'मसऊद' नाम बेहतर रहेगा; चड़दे को यह नाम भी पसद नहीं आया, लेकिन उसने आरजी तौर पर 'मसऊद' कुबुल कर लिया।

चड़ है ने वनकतर की बात पर बेतहाशा कहकहा लगाया था, मगर मैंने सईदा दाटेज पहँचने के थोड़ी ही देर बाद महमूम किया कि चड़ है, गरीबनवाज और रजीत कुमार, तीनों की तबीयत किसी कदर बड़ी-बड़ी-मी है; मैंने मोचा कि शायद यह खिजाँ के मौसम की वजह में है जब आदमी स्वाहमस्वाह थकावट महसूम करता है—शीरी का नया लड़का भी खफीफ इज्मेहलाल 160 का बायम हो सकता था, लेकिन यह श्ब्हा इस्तिदलाल 161 पर पूरा नहीं उतरता था—सन के कत्ल की ट्रैजिड़ी विभाग नहीं, क्या वजह थी—लेकिन मैंने कर्तई तौर पर महस्म किया कि ये तीनों अफमर्दा थे, बजाहिर हँसते थे, बोलते थे, मगर अदस्ती तौर पर मज्जरिब थे 160 ।

मै प्रभावनगर में फिल्मा के अपने पराने साथी के घर कहानी लिखता रहा और यह मसम्हिप्यत परे मात दिन जारी रही—मझे बार-बार खयाल आता था कि चड़ है ने इस दौरान में दखलदाजी क्यों नहीं की है, बनकुतरे कहाँ गायब है—रजीत कुमार में मेरे कोई गहरे मर्गासम नहीं थे कि वह इतनी द्र मेरे पास आता; गरीबनवाज के म्ताल्लिक मैने सोचा कि शायद वह हैदराबाद चला गया हो—दूसरी तरफ फिल्मों का मेरा प्राना साथों अपर्न नई फिल्म की हीरोइन के साथ उसके घर में, उसके बड़ी-बड़ी मूँछोवाले खाविद की मौजदगी में इशक लड़ा रहा था।

मै अपनी कहानी के एक बड़े दिलचस्प बाब का मजरनामा नैयार कर रहा था कि

चडुढा बलाए-नागहानी<sup>163</sup> की तरह नाजिल<sup>164</sup> हुआ ।

कमरे में दाख़िल होते ही उसने पूछा ''इस बकवास का तुमने कुछ वुसूल किया है ?'' उसका इशारा मेरी कहानी की तरफ था, जिसके मुआवज़े की दूसरी किस्त मैंने, दो रोज हुए, बुसुल की थी ''हाँ दूसरा हजार मैंने परसों लिया है।''

''कहाँ है वह हजार<sup>२''</sup> वह मेरे कोट की तरफ बढ़ा।

''जेब मे।''

उसने मेरे कोट की जब मे हाथ डाला, सौ-मौ के चार नोट निकाले और मझसे कहा ''आज शाम को मम्मी के यहाँ पहुँच जाना एक पार्टी है!'

मैं उस पार्टी के मुनान्निक कुछ दरयापत करने ही जाना था कि वह चला गया, वह अफसुर्दगी जो मैने चंद रोज पहले उसमें महसूस की थी, बदस्तूर मौजूद थी, वह कुछ मुज्तिरब भी था—मैंने कुछ सोचना चाहा, मगर मेरा दिमाग माइल न हुआ, कहानी के दिलचस्प बाब का मजरनामा मेरे दिमाग मे ब्री तरह फॅसा हुआ था।

फिल्मों के अपने पुराने साथी की बीवी में अपनी बीवी की बात करने के बाद मैं शाम को माढ़ें पॉच बजे के करीब प्रभातनगर में रवाना हुआ और मात बजे के करीब मईदा काटेज पहुँच गया।

गैरेज के बाहर अलगनी पर गीले-गीले पोतडे लटक रहे थे और एल बादरान, अकील और शकील नल के पास शीरी के बड़े लड़के के साथ खेल रहे थे, गैरेज का टाट का परदा हटा हुआ था और शीरीं उनसे गालिबन मम्मी की वाते कर रही थी—मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखकर वह सब चुप हो गए हैं, मैंने चड़दे के मुताहिलक पूछा तो अकील ने कहा कि वह सम्मी के घर मिल जाएगा।

मैं वहाँ पहुँचा तो एक शोर बरपा था।

सब नाच रहे थे; पोली और डौली के साथ गरीबनवाज, किटी और ऐलमा के साथ रजीत कुमार और थेलमा के साथ वनकृतरे चुबड़ा अपनी गोढ़ में मम्मी को उठाए इधर-उधर कद रहा था—सब नशे में थे और एक तफान मचा हुआ था।

मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहले चड्ढे ने नारा लगाया, उसके बाद देसी और नीम विदेशी आवाजों का एक गोला-मा फटा, जिसकी गंज देर तक कानों में सरसराती रही।

मम्मी बड़े तपाक से मिली, ऐसे तपाक से, जो बेतकल्ल्फी की हद तक बढ़ा हुआ था—मम्मी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा ''किस मी डियर '''लेकिन उसने खुद ही मेरा एक गाल चुम लिया और मझे घमीटकर नाचनेवालों के झुरमुट में ले गई।

चड्ढा एकदम चीखा ंबद करो अब फिर शराब का दौर चलेगा ''फिर उसने नौकर को आवाज दी ंस्कॉटलैंड के शहजादे, व्हिस्की की नई बोतल लाओ।''

स्कॉटलैंड का शहजादा नई बोतल ले आया, वह नशे में धृत था, जब वह बोतल खोलने लगा तो बोतल उसके हाथ में गिर पड़ी और चकनाच्र हो गई।

मम्मी ने स्कॉटलैंड के शहजादे को डॉटना चाहा तो चड्ढा ने मम्मी को रोक दिया और

कहा ''एक बोनल टूटी है मम्मी जाने दो, यहाँ तो दिल टूटे पडे हैं ''

मर्हाफल एकदम मूनी हो गई, लेकिन फ़ौरन ही चड्ढा ने उस लम्हाती अफ़सुर्दगी को अपने कहकहों से दरहम-बरहम कर दिया।

नई बोतल आई तो हर गिलास में ग्रांडील पैग डाला गया।

चड्ढे ने बेरब्त-सी 165 तकरीर शुरू की: "लेडीज एंड जैंटिलमैन आप सब जहन्नम में जाएँ मंटो हमारे दरिमयान मौजूद है; बजौम खुद बड़ा अफ़सानानिगार बनता है इंसानी नफ़िसयात की, यह क्या कहते हैं, अमीक़ तरीन 166 गहराइयों में उतर जाता है मगर मैं कहता हूँ कि बकवास है कुएँ में उतरनेवाले कुएँ में उतरनेवाले "चड़ढा ने इधर-उधर देखा "अफसोस के यहाँ कोई हिंदुस्तोड नहीं है एक हैदराबादी है, जो काफ को खाफ कहता है, और जिससे दस बरस पीछे मुलाकात हुई हो तो कहेगा 'परसों आपमें मिला था 'लानत है उसके निज़ाम हैदराबाद पर, जिसके पास कई लाख टन सोना है, करोड़हा जवाहरात हैं, लेकिन मम्मी नहीं है हाँ तो वह कुएँ में उतरनेवाले मैंने क्या कहा था कि सब बकवास है पंजाबी में जिन्हें टोबहे कहते हैं वह गोता लगानेवाले, वह मंटो के मुकाबले में इंसानी नफिसयात को बदरजहा 167 बेहतर समझते हैं इसलिए मैं कहता हैं "

मबने जिदाबाद का नारा लगाया।

चडढा चीखा "माजिश है सब मंटो की साजिश है वर्ना मैंने तो हर हिटलर की तरह तम लोगों को मर्दाबाद के नारे का इशारा किया था तम सब मर्दाबाद लेकिन पहले मैं मैं '' वह जज्बानी हो गया: "मैं, जिसने उस रात उस सौंप के पेट के खपरों-ऐसे रगवाले बालों की एक लडकी के लिए अपनी मम्मी को नाराज कर दिया था मैं खुद को खदा मालम कहाँ का डान जआन समझता था लेकिन नहीं उसको हासिल करना कोई मृश्किल काम नहीं था अपनी जवानी की कुसम, एक ही बोसे में उस प्लैटीनम ब्लॉंड के कँवारपने का मारा अर्क मैं अपने इन मोटे-मोटे होंठों से चस सकता था लेकिन यह एक यह एक नामनासिब हरकत होती वह कमउम्र थी इतनी कमउम्, इतनी कमजार, इतनी कैरेक्टरलैस " उसने मेरी तरफ सवालिया नजरो से देखा " बताओ यार, इसे उर्द, फारसी या अरबी में क्या कहेंगे कैरेक्टरलैस लेडीज एंड जैंटिलमैन वह इतनी छोटी, इतनी कमजोर और इतनी ला किरदार थी कि उस रात जिसी अमल में शरीक होकर या तो वह सारी उम्र पछताती रहती, या कृतअन भल जाती उन चंद घडियों की लज्ज़त की याद के सहारे जीने का सलीका उसको कतई तौर पर न आता और मझे इसका दख होता अच्छा हुआ कि मम्मी ने उसी वक्त मेरा हक्का-पानी बंद कर दिया मैं अब अपनी बकवास बंद करता हैं मैंने असल में एक बहुत लंबी-चौडी तकरीर करने का इरादा किया था, मगर मझसे कछ बोला नहीं जाता मैं एक पैग और पीता हैं

चड्ढा ने एक पैग और पिया--उसकी तकरीर के दौरान में सब ख़ामोश थे; तकरीर के बाद भी खामोश रहे।

मम्मी ना मालूम क्या सोच रही थी-गाज़े और सुर्झी की तहों के नीचे उसकी झुरियाँ,

ऐसा दिखाई देता था, गौरो-फिक्र 168 में डुबी हुई हैं।

बोलते रहने के बाद चड्ढा जैसे खाली-सा हो गया था; वह इधर-उधर घूम रहा था, जैसे कोई चीज खो देने के लिए ऐसा कोना ढूँढ़ रहा हो जो उसके ज़ेहन में अच्छी तरह महफज रहे।

मैंने चड्ढा से पूछा : "क्या बात है चड्ढा?"

उसने कहकहा लगाकर जवाब दिया: "कुछ नहीं बात यह है कि आज व्हिस्की मेरे दिमाग के चुतडो पर जमा के लात नहीं मार रही" उसका कहकहा खोखला था।

वनकृतरे ने थेलमा को एक तरफ सरकने के लिए कहा और फिर मुझे अपने पास बिठा लिया, इधर-उधर की बाते करने के बाद उसने अपने बाप की तारीफ शुरू कर दी कि वह बडा गुनी आदमी था, ऐसा हारमोनियम बजाता था कि लोग दमबखुद हो जाते थे—फिर उसने अपनी बीवी की खुबसूरती का जिक्र शुरू कर दिया और मुझे बताया कि बचपन ही में उसके बाप ने यह लड़की चुनकर उससे ब्याह दी थी—बगाली म्यूजिक डायरेक्टर सेन की बात निकली तो उसने कहा "मिस्टर मटो, वह एकदम हलकट आदमी था कहता था, मैं खुँ साहब अब्दुलकरीम खाँ का शागिर्द हूँ झूठ, बिलकुल झूठ वह तो बगाल के किसी भड़वे का शागिर्द था

घडी ने दो बजाए।

चड्ढा ने जबडबर बद किया, किटी को धक्का देकर एक तरफ गिराया, बढ़कर बनकुतरे के कद्दू-ऐसे सिर पर धप्पा मारा और कहा "बकवास बद कर बे उठ और कुछ गा लेकिन खबरदार, अगर तुने कोई पक्का राग गाया "

वनकृतरे ने फौरन गाना शुरू कर दिया—उसकी आवाज अच्छी नही थी, म्रिकयो 169 की नोकपलक बाजेह तौर पर उसके गले से नहीं निकलती थी; लेकिन वह जा कुछ भी गाता था, पूरे ख़ुलूस से गाता था—उसन मालकोस में ऊपर-तले दो-तीन फिल्मी गान सनाए, जिनसे फजा बहुत उदास हो गई।

उस उदास फजा भ थाडी-थोडी दर के बाद मम्मी और चड्ढा एक-द्सरे की तरफ दखते थे और नजरे मिलते ही किसी और सिम्त<sup>170</sup> हटा लेते थे।

गरीबनवाज इस कदर मुनास्सिर हुआ कि उसकी आँखों में ऑसू आ गए। लडीक्या ऑसे फाड एक दूसरे की तरफ देख रही थी।

रजीत क्मार बत बना हआ था।

चंद्रता ने गरीवनवाज की तरफ देखा और जोर का कहकहा जुलट किया हैदराबादवालों की ऑस्पों का मसाना बहुत कमजोर होता है भौका-बेमौका टप्रकृते लगता है

गरीबनवाज ने अपने औंसु पोछे और ऐलमा के साथ नाचना शुरू कर दिया।

वनकतर ने गामोफ़ोन के तबे पर रिकार्ड टिकाकर मुर्ड रख दी और घिमी हुई ट्रयून बजने लगी ।

चड्ढा ने मम्मी को गोंद में उठा लिया और कूद-कदकर शोर मचाने लगा-उसका

गला बैठ गया था, उन मीरासिनों की तरह, जो शादी-ब्याह के मौको पर ऊँचे मुरो में गा-गाकर अपनी आवाज का नाम मार लेती हैं।

इस उछल-कृद और चीखम-धाड मे चार बज गए।

मम्मी एकदम खामोश हो गई, फिर उसने चहुढा से कहा बस अब खत्म।"

चड्ढा ने हाथ बढ़ाया, पास पढ़ी हुई ओनी पोनी बोतल उठाई, भूँह से लगाई, गटागट खाली की, एक तरफ फेकी और मुझसे कहा ''चलो मटा, चन!

मैंने मम्मी में इजाजत लेनी चाही तो चड़ढा ने मझ अपनी तरफ खीच लिया 'आज कोई अलविदा नहीं कहेगा।''

हम दोनो बाहर निकल रहे थे कि मैंने वनकृतर क रोने की आवाज मुनी—मैंने चड्ढा में कहा ''रुको चडढा, क्या बात है '' मगर वह मझे धकेलकर आगे ले गया ''उम साले की आँखो का मसाना भी खराब है ''

मम्मी के घर सं सईदा काटेज बिलकुल नजदीक थी – रास्ते मं चड्ढा ने कोई बात न की।

सोने से पहले मैंने उससे उस पुर शोर मगर उदाम पार्टी के मुताल्लिक इस्तिफसार करना चाहा तो उसने कहा "मुझे स्ख्त नीद अ रही है " और बिस्तर पर लेट गया।

सुबह उठकर में गुम्लखाने में गया—बाहर निकला तो मैंने देखा कि गरीबनवाज गैरेज के टाट के साथ लगकर खड़ा है और रो रहा है।

मुझे देखकर वह आँसू पोछता हुआ वहाँ से हट गया—मैंने पास जाकर उससे रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा "मम्मी चली गई।

"कहाँ ?"

"मालूम नही।" यह कहकर गरीबनवाज ने सडक का रुख किया।

चड्ढा बिस्तर पर लेटा हुआ था; ऐसा मालूम होता था कि वह एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया है।

मैंने उससे मम्मी के बार में पूछा तो उसने मुस्कराकर कहा "हाँ, वह चली गई सबह की गाडी से उसे पना छोडना था!"

मैंने पछा "मगर क्यो?"

चड्ढा के लह्जे मे तल्खी आ गई 'हिक्मत को उसकी अदाएँ पसद नही थी, उसकी वजाकता<sup>171</sup> पसद नही थी उसके घर की महफिलें हुक्मत की नजर में काबिले-एतिराज थी पुलिस उसकी शफकत और मुहब्बत बतौर यर्गमाल<sup>1/2</sup> के लेना चाहती थी, वह उसे माँ कहकर उससे एक दल्लाला का काम लेना चाहते थे एक अर्से में उसका एक केस जेरे-तफ्तीश था; हुक्मत आख़िर पुलिस की तहकीकात से मुतमइन हो गई और उसकी तड़ी पार कर दिया शहर-बदर कर दिया वह अगर कहबा थी, दल्लाला थी उसका वुजूद अगर सोसाइटी के लिए मोहलिक है तो उसका खात्मा कर देना चाहिए पूने की गिलाजत को यह क्यों कहा गया कि तुम यहाँ से चली जाओ और कही और जाकर ढेर हो जाओ '' चड्ढा ने बड़े जोर का कहकहा लगाया और थोड़ी देर खामोश रहा; फिर

उसने बडे जज्बात भरे लहजे में कहा: 'म्झे अफ़सोस है मंटो कि उस गिलाज़त के साथ एक ऐसी पाकीज़गी चली गई है, जिसने उस रात मेरी एक बड़ी ग़लत और निजस <sup>173</sup> तरंग को मेरे दिलो-दिमाग से धो डाला था लेकिन मुझे अफ़सोस नहीं होना चाहिए वह पूने से चली गई हैं मुझ-ऐसे जवानो में वैसी निजस और ग़लत तरंगें जहाँ भी पैदा होंगी, वहाँ वह अपना घर बनाएगी मैं अपनी मम्मी उनके सुपुर्द करता हूँ ज़िंदाबाद मम्मी जिदाबाद चलो, गरीबनवाज़ को ढूँढें रो-रोकर उसने अपनी जान हलकान कर ली होगी इन हैदराबादियों की आँखों का मसाना बहुत कमज़ोर होता है वक्त-बेवक़त टपकने लगता है "

मैंने देखा - चड्ढा की ऑसो में ऑम् इस तरह तैर रहे थे, जिस तरह मक्तूलो 174 की लाशें।

<sup>।</sup> विश्वयुद्ध, 2 निवास ३ अतिशयोक्नि, ४. जुडी हुई, 5. आलसी: 6 यात्राएँ, 7 तय करने, ८ मभव, 9 दैवयोग, 10 उदासी, 11 उदासी, 12 जल्दी, 13 जैसे-तैसे, 14 विशेध, 15 गावदी, 16 सौंदर्याभिकाच: 17. नजर. 18 काफी समय, 19 बोडी-सी सत्रिट, 20. बहानेबाजी, 21 अस्थायी, 22. मासिक, 23 गरीब का गृस्सा अपने ही ऊपर उतरता है, 24 निहर, 25 वर्षों रे, 26 पूछताछ: 27 मज्जन, 28 ट्टाहुआ, 29 तलाश, 30 प्रबंध, 31. अस्त-व्यस्त, 32. अनिवार्य; 33 सामुहिक, 34 पूर्णता, 35. बदबूदार, 36 पूर्णता, 37 आधा, 38. स्वागत, 39. चितित, 40 आदर, 41 हीन भावना, 42 र्वोचन, 43 स्पृशी, हर्ष, 44 हीरा, 45 सम्मान सहित, 46 ताजगी; 47 घटित, 44 विशोष रूप में, 49 सीमाएँ, 50 उद्देश्यहीन, 51 स्वस्य, 52 एकात; 53. कफ्युशिस के मतानुसार, 54 विरोधी, 55 ताकतों, 56 मूर्ख, 57 पूछताछ, 58 अस्वामाविक; 59 मईदा का विलोग शब्द अर्थात रजीदा, 60 देखने मे, 61 निर्वाणियों, 62 परिचय: 63. समतल: 64. उपलब्ध: 65 पहनावे: 66. रहन-सहन; 67 उपलब्ध, 68. कभी-कभी, 69 समानता, 70 सम्मानीय; 71. गधे की नस्त, 72 खाते-पीते; 73 सामान्य माहित्य, 74 कर्जदार, 75. उस व्यक्ति के लिए, जिसकी प्रसिद्धि तो हो मगर उसमें योग्यता न हो (नाम बड़े और दर्शन छोटे), 76 व्यस्त, 77. कार्यों, 78 प्रसन्नचित, 79 दुख-तकलीफ, 80 परेशानहाली, 81 खुशमिज़ाजीं; 82 सविस्तार, 83 मात्रा, 84 तमल्ली, 85 ऊँची आवाज के साथ, 86 शक्लो-सुरत, 87 विपरीत; 88. चूँट, 89. उपमा; 90 मोटी-सी, 91 बचाव 92 विरोध की आवाज, 93 सबध, 94 सयम से, 95 सामान्य, 96 आसक्त, 97 अपने बल पर; 98 जबर्दरती; 99 कदमो, 100 आवभगत, 101 कसर; 102. भूल; 103. मनोवैज्ञानिक, 104 तग, 105 पृति, 106 नज़र, 107 नालायक; 108 निराश; 109 स्वीकृति का चिहन, 110 सर्बोधत, 111 रद्द, 112 दया, कृपा, 113 ऐरे-गैरे नत्य खैरे सभी को आमंत्रित कर लेना; 114 हमदर्द, 115 गुम्सा, 116 समझ में आने योग्य, 117 सौंदर्य की; 118 उपहास, 119 शालीनता, 120 कद व काठी, 121 नैन-नक्श, 122. डालना, 123, विजयी, 124 दिखाई देते 125 शिष्टता, 126 अनुरोध, 127. ऐय, 128 नग्नता, 129. गुप्त अगों को छिपाना; 130 अदहनी, 131 एकापता, 132 एक व्यक्ति का नाम, 133, प्रशंसक, 134 अवज्ञा करनेवाला, 135, समझौता, 136, प्राप्त करने की बाह; 137, प्रतिवाद; 138, ज्यों का त्यों; 139, चमड; 140 व्याकलता, आतरता, 141. प्रतिमा; 142. बार्तीकत; 143. जीवित न रह पाना; 144. प्रतिष्ठित, 145. खशहास्तः 146. उदारता; 147. एकाग्रता, 148. रंग-बिरंगे; 149. पवित्र; 150. गर्भपात; 151 ग्रेम से, 152. मस्ती; 153. गर्भवती, 154. असमजस, 155. व्ही बेच्टा; 156. सच्चाई; 157. आदत के विपरीत, 158. नवजात शिश्: 159 ख़शनसीय बच्चा; 160. उदासी; 161. दलील; 162. व्याकुम; 163 दैवी संकट; 164. प्रकट; 165. अध्यवस्थित; 166 अत्यधिक गहराई; 167. कई गृणा अधिक; 168. सोथ-विचार, 169. गाने के अंत में आवाज सींचना, 170. दिशा में; 171. रहन-सहन; 172. बंधक, 173. गदी; 174. जिसकी हत्या की गई हो।

## बाबू गोपीनाथ

बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन चालीस मे हुई – उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार परचा एडिट<sup>1</sup> किया करता था।

दफ्तर में अब्दुलरहीम सैंडो एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ—मैं उस वक्त लीडर लिख रहा था।

मैंडो ने अपने मस्सूस<sup>2</sup> अदाज़ में बआवाजे<sup>3</sup> बुलंद मुझे आदाब किया और फिर अपने साथी में तआरुफ कराया: ''मंटो साहब, बाबु गोपीनाथ से मिलिए।''

मैंने उठकर बाब गोपीनाथ से हाथ मिलाया।

मैं डो ने हस्बे-आदत मेरी तारीफों के पुल बाँधने शुरू कर दिए: ''बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर वन राइटर से हाथ मिला रहे हो लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगो का ऐसी-ऐसी कंटीन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है 'पिछले दिनों वह क्या चुटकुला लिखा था आपने 'मिस ख़ुरशीद ने कार ख़रीद ली।' अल्लाह बड़ा कारसाज है क्यों बाबू गोपीनाथ, है ना एंटी की पैंटी प्

अब्दुलरहीम सैंडो का बाते करने का अंदाज़ बिलकुल निराला था; कटीन्यूटली, धडन तख्ता और ऐंटी की पेंटी पू ऐसे अल्फाज़ उसकी अपनी इिख्तराअ<sup>5</sup> थे, जिनको वह गुफ्तुगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था—मेरा तआरुफ़ कराने के बाद वह बाबू गोपीनाथ की तरप मुतवज्जेह हुआ: ''आप हैं बाबू गोपीनाथ बड़े खानाखराब लाहौर से झख मारते-मारते बंबई तशरीफ लाए हैं और साथ कश्मीर की एक कबतरी है।''

बाब् गोपीनाथ मसकराया।

अब्दुलरहीम सैंडो ने तआरूफ को नाकाफी समझकर कहा ''नबर वन बेवकूफ़ कोई हो सकता है तो वह आप हैं 'लोग इनको मस्का लगाकर रूपया बटोरते हैं, मैं सिर्फ़ बाते करके इनसे हर रोज़ पोलसन बटर के दो पैकेट वुसूल करता हूँ बम मटो साहब, यह समझ लीजिए कि बड़े ऐंटीफ़लोजास्टिन किस्म के आदमी हैं 'आप आज शाम को इनके फ़्लैट पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए।''

बाबू गोपीनाथ ने, जो ख़ुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंककर कहा: ''हाँ हाँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइए मंटो साहब '' फिर उसने सैंडो से पूछा: ''क्यों सैंडो, क्या आप कुछ उसका शगुल' करते हैं?''

दस्तावेज़ : एक / 215

अब्दुलरहीम सैंडो ने जोर से कहक़हा लगाया. ''अजी हर किस्म का शगल करते हैं तो मंटो साहब, आज शाम को जरूर आइएगा मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है।''

सैंडो ने मुझे फ़्लैट का पता लिखवा दिया, जहाँ मैं हस्बे-वादा शाम के छः बजे के करीब पहँच गया।

तीन कमरो का साफ-सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिलकुल नथा फर्नीचर सजा हुआ था—सैंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठनेवाले कमरे मे दो मर्द और दो औरतें मौजूद थी, जिनसे सैंडो ने मुझे मतारिफ कराया।

एक था गफ्फार साईं, तहमद पोशा, पजाब का ठेठ साईं, गले मे मोटे-मोटे दानों की माला। सैंडो ने उसके बारे में कहा: ''आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइजर हैं मेरा मतलब समझ जाइए आप हर आदमी, जिसकी नाक बहती हो या जिसके मुँह से लुआब निकलता हो, पजाब में खुदा को पहुँचा हुआ दरवेश बन जाता है यह भी बस पहुँचे हुए हैं या पहुँचनेवाले हैं लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए है. क्योंकि इन्हे वहाँ कोई और बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी यहाँ आप बाबू गोपीनाथ से करैवन ए के सिगरेट और स्कॉच व्हिस्की के पैग पीकर दआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो ''

गुफ्फ़र साई यह सुनकर मुसकराता रहा।

दूसरे मर्द का नाम या गुलाम अली; लबा-तडंगा जवान, कसरती बदन, मुँह पर रेचक के दाग्—उसके मुताल्लिक सैंडो ने कहा: "यह मेरा शागिदं है और अपने उस्ताद के नक्शे-कदम पर चल रहा है लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुँआरी लड़की इस पर आशिक हो गई थी बडी-बडी कटीन्यूटियाँ मिलाई गई थीं इसको फाँसने के लिए, मगर इसने कहा, मैं लँगोट का पक्का रहूँगा एक तिकए में बातचीत पीते हुए बाबू गोपीनाथ से मुलाक़ात हो गई, बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ है हर रोज़ करैवन ए का डिब्बा और खाना मुक्रर है "

यह सनकर ग्लाम अली भी मुसकराता रहा।

गोल चेहरेवाली एक सुर्ख व सफेद औरत थी—कमरे में दाख़िल होते ही मैं समझ गया था कि यह वही कश्मीर की कबूतरी है, जिसके मुताल्लिक सैंडो ने दफ़्तर में ज़िक्र किया था—बहुत साफ़-सुथरी औरत थी, बाल छोटे थे और ऐसा लगता था कि कटे हए हैं, मगर दर हक़ीक़त ऐसा नहीं था, आँखें शफ़ाफ़ और चमकीली थीं; चेहरे के ख़ुतूत से साफ़ ज़ाहिर होता था कि बेहद अल्हड़ और नातज़बाकार है।

मैंडो ने उससे तआरुफ़ कराते हुए कहा: "ज़ीनत बेगम बाबू साहब प्यार से ज़ीनू कहते हैं एक बड़ी ख़ुर्राट नायिका कश्मीर से यह सेब तोड़कर लाहीर लाई थी बाबू साहब को अपनी सी.आई.डी. से पता चला और एक रात इसे ले उड़े "मुक़दमेबाजी हुई और तकरीबन दो महीने तक पुलिस ऐश करती रही" आख़िर बाबू साहब ने मुक़द्दमा जीत लिया और इसे यहाँ ले आए" धड़न तख़्ता।"

अब गहरे साँवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो ख़ामोश बैठी सिगरेट पी रही थी, उसकी आँखें सुर्ख़ थी, जिनसे काफी बेहयाई म्तरश्शेह<sup>9</sup> थी।

बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ़ इशारा किया `और सैंडो से कहा . ''इसके मुताल्लिक भी कुछ हो जाए!''

मैं डो ने उस औरत की रान पर हाथ मारा और कहा .''जनाब यह है टीन पटूटी फिल, फिल मिसेज अब्दुल रहीम मैंडो उर्फ सरदार बेगम आप भी लाहौर की पैदावार हैं मन छत्तीस मे मुझसे इश्क़ हुआ और हुजूर दो बरसो ही मे इन्होंने मेरा धड़न तख्ता करके रख दिया मैं लाहौर छोड़कर यहाँ भाग अम्या बाबू गोपीनाथ ने इसे यहाँ बुलवा लिया है कि मेरा दिल लगा रहे इसको भी एक डिब्बा करैवन ए का राशन में मिलता है और हर रोज शाम को ढाई रुपए का मॉफिया का इंजेक्शन भी लेती है रंग काला है मगर वैसे बड़ी टिट फार टेट किस्म की औरत है!''

सरदार बेगम ने एक अदा से सिर्फ इतना कहा : ''बकवास न कर' !'' उसकी अदा में पेशेवर औरत की बनावट थी।

सबसे मुतारिफ कराने के बाद सैंडो ने हस्बे-आदत मेरी तारीफ़ों के पुल बाँधने शुरू कर दिए।

मैंने कहा: "छोड़ यार, आओ क्छ और बातें करे ।"

सैंडो चिल्लाया: ''ब्बॉय, व्हिस्की एंड सोडा बाबू गोपीनाथ, लगाओ हवा एक सब्जे को ''

बाबू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर सौ-सौ के नोटों का एक पुलंदा निकाला और एक नोट सैंडो के हवाले कर दिया।

सैंडो ने नोट थामते हुए, उसे ग़ौर से देखते हुए, फिर उसे खड़खड़ाते हुआ कहा : ''ओ गॉड ओ मेरे रब्बुल आलमीन <sup>10</sup>ं वह दिन कब आएगा, जब मैं भी लब लगाकर यूँ नोट निकाला करूँगा ंगुलाम अली, जाओ, दो बोतलें जानीवॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रॉंग की ले आओ : !''

बोतलें आई तो सबने पीना शुरू कर दी—यह शुगल दो-तीन घंटे तक जारी रहा। इस दौरान में सबसे ज़्यादा बातें हस्बे-मामूल<sup>11</sup> अब्दुल रहीम सैंडो ने कीं। पहला गिलास एक ही सौंस में ख़त्म करके वह चिल्लाया: ''धड़न तख़्ता ''मंटो साहब, व्हिस्की हो तो ऐसी 'हलक से उतरकर पेट में इन्किलाब ज़िदाबाद लिखती चली गई है जियो, बाब् गोपीनाथ जियो '!''

बाबू गोपीनाथ बेचारा ख़ामोश रहा—कभी-कभी अलबत्ता वह सैंडो की हाँ में हाँ मिला देता था।

मैंने सोचा: 'इस शख्स की अपनी कोई राय नहीं है ? दूसरा जो भी कहे, मान लेता है।' ज़ईफुलए' तिकादी<sup>12</sup> का सुबूत ग़फ़्फ़ार साई मौजूद था, जिसे बाबू गोपीनाय बकौल सैंडो अपना लीगल एडवाइज़र बनाकर लाया था; लीगल एडवाइज़र से सैंडो का दरअसल यह मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को ग़फ़्फ़ार साई से अक़ीदत थी; यूँ भी मुझे दौराने-गुफ्तृग् माल्म हुआ कि लाहौर में बाबू गोपीनाथ का अक्सर वक्त फकीरो और दरवेशों की मोहबत में कटता था—एक बात मैंने ख़ासतौर पर नोट की कि वह कुछ खोया-खोया-मा है, जैसे कछ सोच रहा हो।

मैंने उससे एक बार कहा . "बाबू गोपीनाथ, क्या सोच रहे हैं आप?"

बह चौंक पडा ''जी मैं मैं कुछ नहीं '' यह कहकर वह मुसकराया और फिर उसने जीनत की तरफ़ एक आशिकाना निगाह डाली:''इन हसीनों के मुताल्लिक सोच रहा हूँ और हमें क्या सोच होगी!''

मैंडो ने कहा ''बडे ख़ानाख़राब हैं बाबू गोपीनाथ मंटो साहब, बडे खानाखराब हैं लाहौर की कोई तवाइफ़ ऐसी नहीं, जिसके साथ बाबू साहब की कंटीन्यूटली न रह चुकी हो!''

बाबू गोपीनाथ ने यह मुनकर वडे भौंडे इन्किसार<sup>13</sup> के साथ कहा ''अब कमर मे वह दम-खुम नहीं मंटो साहब!'' इसके बाद वाहियात गुफ्तुगु शुरू हो गई।

लाहौर की तवाइफों के सब घराने गिने गए—कौन डेरादार<sup>14</sup> थी, कौन नटनी थी; कौन किसकी नोची थी; किसकी नथनी उतारने का बाबू गोपीनाथ ने क्या दिया था, वगैरह, वगैरह—यह गुफ्तुगू सरदार, सैंडो, गफ्फार साईं और गुलाम अली के दरिमयान होती रही, ठेट लाहौर के कोठों की ज़बान में । मतलब तो मैं समझता रहा, मगर बाज़ इस्तलाहे<sup>1</sup>े मेरी समझ में न आईं।

जीनन बिलकुल ख़ामोश बैठी रही। वह कभी-कभी किसी बात पर मुसकरा देती।
मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जीनत को इस गुफ्तुगू से कोई दिलचस्पी नही है—उसने
हल्की व्हिस्की का एक गिलास पिया भी तो बगैर किसी दिलचस्पी के, सिगरेट पीती थी तो
मालूम होता था कि उसे तंबाकू और उसके धुएँ से कोई रगबत 16 नही है, लुक्फ की बात यह
है कि सबसे ज्यादा सिगरेट उसी ने पिए।

बाबू गोपीनाथ में ज़ीनत को मृहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात में न मिला। हाँ, इतना जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को जीनत का काफ़ी ख़याल था—जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था।

एक और बात मुझे महसूस हुई — उन दोनों में कुछ अजीब-सा खिचाव था, मेरा मतलब यह है कि वे दोनों एक-दूसरे के करीब होने के बजाय मुझे कुछ हटे-हटे-से मालूम हुए।

सरदार आठ बजे के क़रीब डॉक्टर मजीद के हाँ चली गई कि उसे मार्फिया का इजेक्शन लेना था। गुण्फ़ार साई तीन पेग पीने के बाद अपनी तस्बीह<sup>17</sup> उठाकर क़ालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लाने के लिए भेज दिया गया।

मैंडो ने अपनी दिलचस्प बकवाम जब कुछ अर्से के लिए बंद की तो बाबू गोपीनाथ ने जो अब नशे मे था, जीनत की तरफ वही आशिकाना निगाह डालकर कहा . "मटो साहब, मेरी जीनन के मताल्लिक आपका क्या ख़याल है?"

मैंने सोचा कि क्या कहूँ—जब मैंने जीनत की तरफ़ देखा तो वह झेंप गई—मैंने ऐसे ही कह दिया ''वड़ों नेक स्थाल है!''

बाव गोपीनाथ ख़ुश हो गया ंमटो साहब, है भी वडी नेक लोग सदा की कसम, न जेवर का शौक है, न किसी और चीज का मैने कई बार कहा, 'जानेमन, मकान बनवा दूँ' जवाब क्या दिया, मालूम है आपको 'क्या करूँगी मकान लेकर, मेरा कौन हैं मटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी?''

मैंने कहा: "मुझे मालूम नहीं।"

बाबू गोपीनाथ ने ताज्जुब से कहा ''क्या बात करते हैं मंटो साहब आपको और कारों की कीमत न मालूम हो कल चिलिए मेरे साथ जीनू के लिए एक मोटर लेंगे मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए।''

जीनत का चेहरा रद्दे-अमल मे खाली रहा।

बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हो गया। हमातन किज़्बात होकर उसने मुझसे कहा ''मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं और मैं बिलकृल गधा हूँ आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या खिद्मत कर सकता हूँ कल बातो-बानो मे मैंडो ने आपका जिक्र किया मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और कहा, मुझे ले चलो मटो साहब के पास मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ और व्हिस्की मँगवाऊँ आपके लिए?''

मैंने कहा ''नही-नही बहुत पी चुके हैं!"

वह आर ज्यादा जज्बाती हो गया <sup>" "</sup>नहीं-नही और पीजिए मटो साहब " यह कहकर उसने जेब से सौ-सौ के नोटों का पुलदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा।

मैंने सब नोट उसके हाथ से ले लिए और वापस उसकी जेब में ठूँस दिए ''सौ का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था | उसका क्या हुआ ?''

मुझे टरअसल कुछ हमदर्दी-सी हो गई थी बाबू गोपीनाथ से-कितने आदमी उस गरीब के साथ जौंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख़याल था कि बाबू गोपीनाथ बिलकुल गधा है।

वह मेरा इशारा समझ गया और मुसकराकर कहने लगा . ''मंटो साहब, उस नोट में से जो कुछ बाकी बचा होगा, वह या तो गुलाम अली की जेब से गिर पडा होगा या ''

अभी बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला अदा नहीं किया था कि ग़ुलाम अली ने कमरे में दाख़िल होकर बड़े दुख के साथ यह इत्तिला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब में से सारे रुपए निकाल लिए हैं।

बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ़ देखकर मुसकराया, फिर उसने सौ रुपए का एक नोट जेब से निकाला और गुलाम अली को देकर कहा : ''खाना जल्दी ले आओ ।''

पाँच-छः मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शिख्स्यत का इल्म हुआ; पूरी तरह तो ख़ैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए, जो बेहद दिलचस्प थे।

पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा यह ख़्याल कि वह परले दर्जे का चुगद है, ग़लत साबित हुआ—उसको इस अम्र का पूरा एहसास था कि सैंडों, गुलाम अली और सरदार वगैरा जो उसके मुसाहिब<sup>19</sup> बने हुए हैं, मतलबी इंसान हैं; वह उनसें

दस्तावेज : एक / २१९

**झिड**िक्यौ-गालियौं सब स्नता था, लेकिन ग्स्से का इजहार नहीं करता था।

उसने मुझसे कहा "मटो साहब, मैंने आज तक किसी का मश्वरा रद्द नहीं किया जब भी मुझे कोई राय देता है, मैं कहता हूँ, सुब्हानल्लाह वह मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमद समझता हूँ इसलिए कि उनमें कम अज कम इतनी अक्ल तो है कि उन्होंने मुझमें एक ऐसी बेवकूफी शनाख्त कर ली, जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है बात दरअसल यह है कि मैं शुरू ही से फकीरो और कजरों की सोहबत में रहा हूँ मुझे उनसे कुछ मुहब्बत-सी हो गई है मैं उनके बगैर नहीं रह सकता मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बित्तकुल खत्म हो जाएगी तो मैं किसी तिकए में जा बैठूँगा रडी का कोठा और पीर का मजार, बस यह दो जगहे हैं, जहाँ मेरे दिल को सुकून मिलता है रडी का कोठा तो छुट जाएगा, इसलिए कि जेब खाली होनेवाली है लेकिन हिद्स्तान में हजारों पीर हुए हैं, किसी एक के मजार पर चला जाऊँगा।"

मैंने उससे पूछा "राडियो के कोठे और तिकए आपको क्यो पसद हैं ?"

कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया ''इसलिए कि इन दोनो जगहों पर फर्श से लेकर छत तक घोखा ही घोखा होता है जो आदमी खुद को घोखा देना चाहे, उसके लिए इनसे अच्छा मुकाम और क्या हो सकता है ?''

मैंने एक और सवाल किया ''आपको तवाइफों का गाना सनने का शौक है  $^{7}$  क्या आप मौसीकी $^{20}$  की समझ रखते हैं  $^{7}$ ''

उसने जवाब दिया ''बिलकुल नहीं और यह अच्छा है, क्यों कि मैं कनसुरी से कनसुरी तवाइफ के हाँ जाकर भी अपना सिर हिला सकता हूँ मटो साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे जेब में से दस या सौ रुपए का नोट निकालकर गानेवाली को दिखाने में बहुत मजा आता है नोट निकाला और उसको दिखाया वह उसे लेने के लिए एक अदा से उठी पास आई तो नोट जुराब में उडस लिया उसने झुककर नोट बाहर निकाला तो हम खुश हो गए ऐसी बहुत फिजूल-फिजूल-सी बाते हैं, जो हम ऐसे तमाशबीनों को पसद हैं वरना कौन नहीं जानता कि रडी के कोठे पर माँ-बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं, और मकबरों और तिकयों में इसान अपने खदा से ''

बाबू गोपीनाथ का शाजा-ए-नस्ब<sup>21</sup> तो मैं नही जानता, बस इतना मालूम हो सका कि वह एक बहुत बड़े कजूस बिनए का बेटा था, बाप के मरने पर उसे दस लाख रुपए की जायदाद मिली, जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ानी शुरू कर दी—बबई आते वक्त वह अपने साथ पचास हजार रुपए लाया था—उस जमाने में सब चीजे सस्ती थी, फिर भी हर रोज तकरीबन सौ सवा सौ खर्च हो जाते थे।

जीनू के लिए उसने फिएट मोटर खरीद ली, अब याद नहीं रहा, शायद तीन हजार रुपए में आई थी, ड्राइवर रखा तो लफगे टाइप का—बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसद थे।

फिर हमारी मुनाकातों का सिनसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ की ज़ात से मुझे सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत<sup>22</sup> हो गई; यही वजह है कि दूसरों की बांनस्बत वह मेरा बहुत ज़्यादा एहितराम करता था। एक रोज़ शाम के क़रीब जब मैं उसके फ़्लैट पर गया तो मुझ वहाँ शफ़ीक़ को देखकर सख़्त हैरानी हुई—अगर मैं मुहम्मद शफ़ीक़ तूमी कहूँ तो शायद आप समझ ने कि मेरी म्राद किस आदमी से है।

यूँ तो शफ़ीक काफ़ी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज़<sup>23</sup> गाइकी के बायस और कुछ अपनी बुज्लासंज<sup>24</sup> तबीयत की बदौलत, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अक्सरियत से पोशीदा है; बहुत कम आदमी जानते हैं कि तीन सगी बहनो को यके-बाद दीगरे, तीन-तीन चार-चार साल के वकफे से, दाश्ता बनाने से पहले उसका ताल्लुक उनकी माँ से भी था, यह भी बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोडे ही अमें मे मर गई थी, इसलिए पसद नही थी कि उसमें तवाइफो के गम्जे<sup>25</sup> और इश्वे<sup>26</sup> नहीं थे, यह तो छैर हर आदमी, जो शफ़ीक तूसी मे थोडी-बहुत वाकिफियत भी रखता है, जानता है कि चालीस बरस की उम्र तक सैकडो तवाइफो ने उसे अपने यहाँ रखा, उसे अच्छे मे अच्छा कपडा पहनाया, उम्दा से उम्दा खाना खिलाया, नफ़ीस से नफीस मोटर रखकर दी, मगर उसने अपनी गिरह से किसी तवाइफ पर एक दमडी भी उर्च न की—औरतो के लिए, खास-तौर पर वह जो पेशेवर हो, उसकी बज्नासज तबीयत, जिसमें मीरासियों के मिजाह की झलक थी, बहुत ही जाजिब-नजर<sup>27</sup> थी, वह कोशिश किए बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था।

मैंने जब शफीक को हॅम-हॅमकर जीनत के साथ बाते करते देखा तो मुझे हैरत न हुई, मैंने सिर्फ यह सोचा कि वह दफअतन वहाँ पहुँचा कैसे, एक मैंडो उसे जानता था, मगर उनकी बोलचाल एक अर्से से बद थी; बाद मे मुझे मालूम हो गया कि सैंडो ही उसे वहाँ लाया था, उन दोनों में सुलह-सफाई हो चुकी थी।

बाब् गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था—मैंने शायद इससे पहले जिक्र नहीं किया कि वह सिगरेट बिलकुल नहीं पीता था।

मुहम्मद शफीक तूसी मीरासियों के लतीफे सुना रहा था, जिनमें जीनत किसी कदर कम और सरदार बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी।

शाफीक ने मुझे देखा और कहा ''बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह क्या आपका गुजर भी इस वादी में होता है?''

सैंडो ने कहा ''तशरीफ लाइए इज्राईल साहब यहाँ धडन तस्ता!''

मैं सैंडो के पास बैठ गया - थोडी देर गपबाजी होती रही।

मैंने नोट किया कि जीनत और मुहम्मद शफीक तूसी की निगाहे आपस मे टकराकर कुछ और भी कह रही हैं; जीनत उस फन मे बिलकुल कोरी थी, लेकिन शफीक की महारत जीनत की खामियों को छुपानी रही—सरदार दोनों की निगाहबाजी को कुछ इस अंदाज से देख रही थी, जैसे खलीफ़े अखाडे के बाहर बैठकर अपने पट्ठों के दाव-पेच देखते हैं।

इस दौरान में मैं भी जीनत में काफी बेतकल्ल्फ हो गया था, वह मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज नही था, अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी, कम गो, मादा लोह साफ-मुथरी—मुझे शफीक से उसकी निगाहबाजी पसद नही आई, अव्वल तो उस निगाहबाजी मे भौंडापन था, इमके अलावा, कुछ यूँ कहिए, इस बात का भी दखल था कि वह मुझे भाई कहती थी।

शफीक ओर मैंडो उठकर बाहर गए तो मैंने बडी बेरहमी के साथ जीनत में निगाहबाजी के मताब्लिक इस्तिफसार किया। फौरन ही उसकी आँखो में यह मोटे-मोटे आँसु आ गए और वह रोती रोती दूसरे कमरे में चली गई।

वाबू गोपीनाथ जो एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था, तेजी से जीनत के पीछे चला गया—सरदार ने आँखो ही आँखो में बाबू गोपीनाथ से कुछ कहा था, जिसका मैं कुछ मतलब न समझ सका था।

थोडी देर के बाद वाबू गापीनाथ दूसरे कमरे से बाहर निकला और 'आइए मटो साहब' कहकर मझे अपने साथ अदर ते गया।

जीनत पलग पर बैठी हुई थी —मैं अदर दाखिल हुआ तो वह दोनो हाथों से मुँह ढॉपकर लेट गई।

मैं और बाव गोपीनाथ हम दानो पलग के पास क्सियो पर बैठ गए।

बाब गोपीनाथ ने बड़ी सजीदगी के साथ कहना शुरू किया "मटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत महब्बत है दा बरम स यह मेरे गाम है मैं हजरते-गोसे-आजम जीलानी की कसम खाकर कहता है कि इसन मझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया इसकी दुसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पशे की दसरी औरते दोनो हाथो से मुझे लुटकर खाती रही, मगर इसने कभी एक जाइद पैसा मझसे नहीं लिया मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहाँ हफ्तो पड़ा रहा तो इस गरीब न अपना काट जवर गिरवी रखकर गुजारा किया । मैं जैसा कि आपसे एक दफा कह चुका हूँ, बहुत जल्द उस दिनया से किनासकश<sup>28</sup> होनेवाला हुँ मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। में नहीं चाहता। इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने लाहौर। में इसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफो की तरफ दसा जो कछ वह करती हैं, सीखों मैं आज दौलतमद हँ, कल मुझे भिखारी होना ही है। तम लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक दौलतमद काफी नहीं मेरे बाद तुम किसी और या नहीं फॉसागी तो काम नहीं चलेगा लेकिन मटो साहब, इसने मेरी एक न मनी मारा मारा दिन शरीफर्जादियों की तरह घर मे बैठी रहती मैंने गफ्फार माई से मश्वरा किया उसने कहा, बबई ले जाओ उसे मालुम था कि उसने ऐसा क्यों कहा है बबई मे उसकी जाननेवाली दो तवाइफे ऐक्ट्रेसे बनी हुई हैं लेकिन मैंने मोचा, बबई ठीक है दो महीने हो गए हैं इसे यहाँ लाए हर मरदार को लाहौर से बलाया है कि इसको सब गर सिखा दे गफ्फार साई से भी यह बहुत कुछ सीख सकती है यहाँ मुझे कोई नही जानता यह कहती थी कि बाब, तुम्हारी बेइज्जती होगी मैं कहता या, तु मेरी फिक्र न कर बबई बहुत बडा शहर है, लाखो रईस हैं मैं कहता हैं, मैंने तुम्हें मोटर ले दी है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले मटो साहब, मैं खँदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यह अपने पैरो पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए मैं आज ही इसके नाम बैंक मे दम

हज़ार रूपए जमा कराने को तैयार हूँ, मगर मुझे मालूम है, दस दिन के अंदर-अंदर यह बाहर बैठी होगी और सरदार इसकी एक-एक पाई अपनी जेब में डाल चुकी होगी आप भी इसे समझाइए कि चालाक बनने की कोशिश करे जब से मोटर ख़रीदी है, सरदार इसे हर रोज शाम को अपोलो बंदर ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई सैंडो आज बडी मृश्किलो से मुहम्मद शफ़ीक को यहाँ लाया है आपका क्या खयाल है उसके मृताल्लिक ?''

मैंने अपना खयाल जाहिर करना म्नासिब न समझा।

बाबू गोपीनाथ ने खुद ही कहा 'अच्छा खाता-पीता आदमी मालूम होता है और खबस्रत भी है क्यो जीनु जानी, पसद है तुम्हे ?''

जीनत खामोश रही।

बाबृ गोपीनाथ से जब मुझे जीनत को बंबई लाने की गृर्ज़ व गाइत मालूम हुई तो मेर दिमाग चकरा गया; मुझे यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाद में मुशाहदे? ने मेरी हैरत दुर कर दी।

बाब् गोपीनाथ की दिली आरजू थी कि ज़ीनत बबई में किसी अच्छे मालदार आदमी की दाशता बन जाए या ऐमे तरीके सीख जाए, जिससे वह मुख्तिलफ आदिमयों से रुपए वृसूल करते रहने में कामयाब हो सके।

जीनन में अगर सिर्फ छुटकारा ही हासिल करना होता तो बाबू गोपीनाथ के लिए यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, वह एक ही दिन में यह काम कर सकता था—उसकी नीयत नेक थी, इमलिए उमने जीनत के मुस्तक़बिल <sup>30</sup> के लिए हर मुमिकन कोशिश की; उसको ऐक्ट्रेस बनाने के लिए उसने जाली डायरेक्टरों की दावते की, घर में टेलीफोन लगवाया, लेकिन ऊँट किसी करवट न बैठा।

मृहम्मद शफीक त्सी तकरीबन डेढ महीने तक आता रहा, कई राते भी उसने जीनत के साथ बसर की, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं था, जो किसी औरत का सहारा बन सके।

बाबु गोपीनाथ ने एक रोज अफसोस और रंज के साथ कहा ''शफीक साहब तो बस खाली खूली जैटलमैन ही निकले ठस्सा देखिए बेचारी जीनत से चार चादरे, तिकयों के छ गिलाफ और दों सौ रूपए नकद हथियाकर ले गए सुना है, आजकल एक लडको अलमास से इश्क लडा रहे हैं ।''

यह दुरुस्त था — अलमास सबसे छोटी और र खिरी लडकी थी नजीरजान पटियालेवाली की, इससे पहले अलमास की तीन बहने शफीक की दाश्ता रह चुकी थी दो सौ रुपए जो शफीक़ ने जीनत से लिए थे, मुझे मालूम है, अलमास पर ख़र्च हुए थे, बाद मे अपनी बहनों के साथ लड-झगड़कर अलमास ने ज़हर खा लिया था।

मुहम्मद शफीक तूसी ने जब आना-जाना बंद कर दिया तो जीनत ने कई बार मुझे टेलीफोन किया और कहा : ''शफीक को ढुँढ़कर मेरे पास लाइए!''

मैंने शफीक को तलाश किया। किसी को इसका पता ही नही था कि वह कहाँ रहता है—एक रोज इत्तिफाक से रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हो गई। वह सख्त परेशानी के आलम मे था। जब मैंने उससे कहा कि ज़ीनत तुम्हें बुलाती है तो उसने जवाब दिया: ''मुझे यह पैगाम और ज़िरयों से भी मिल चुका है आजकल मुझे बिलकुल फुर्सत नहीं ज़ीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस है कि वह बेहद शरीफ है मंटो, ऐसी औरतों से, जो बीवियों-जैसी लगें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।''

शफ़ीक से जब मायूसी हुई तो ज़ीनत ने सरदार के साथ फिर अपोलो बंदर जाना शुरू कर दिया—पद्रह दिनों में बडी मुश्किलों से कई गैलन पैट्रोल फूँकने के बाद सरदार ने दो आदमी फाँसे और उनसे जीनत को चार सौ रुपए मिले।

बा्बू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अपजा<sup>11</sup> हैं, इसलिए कि उन दो आदिमयों में से एक ने, जो रेशमी कपडों की मिल का मालिक था, जीनत से कहा था कि वह जीनत से शादी करेगा।

एक महीना गुजर गया, लेकिन वह आदमी फिर जीनत के पास न आया।

एक रोज़ मैं जाने किस काम से हार्न बी रोड पर जा रहा था कि मुझे फ़ुटपाथ के पास जीनत की मोटर खड़ी नजर आई—पिछली निशस्त पर मुहम्मद यासीन बैठा था, नगीना होटल का मालिक।

मैंने उससे पूछा : "यह मोटर तुमने कहाँ से ली?"

यासीन मुसकराया ''तुम जानते हो मोटरवाली को ?''

मैंने कहा : "जानता हूँ।"

''तो बस समझ लो कि मेरे पास कैसे आई अच्छी लडकी है यार ''' यासीन ने मुझे आँख मारी।

मैं मुसकरा दिया।

इसके चौथे रोज बाबू गोपीनाथ टैक्सी पर मेरे टफ्तर मे आया । उससे मुझे मालूम हुआ कि ज़ीनत से यासीन की मुलाकात कैसे हुई ।

एक शाम अपोलो बंदर से एक आदमी लेकर मरदार और जीनत नगीना होटल गई थी. वह आदमी तो किसी बात पर झगड़कर चला गया था, लेकिन होटल के मालिक मे ीनत की दोस्ती हो गई थी।

बाबू गोपीनाथ मृतनइन था कि दस-पंद्रह रोज की दोस्ती के दौरान में यासीन ने जीतत को छ: बहुत ही उम्दा और कीमर्ती साडियाँ ले दी थी।

बाबू गोपीनाथ अब यह सोच रहा था कि कुछ दिन और गुजर जाएं, जीनत ऑर यास की दोस्ती और मजबूत हो जाए तो वह लाहौर वापस चला जाए-मगर ऐसान हुआ

उन्हीं दिनों नगीना होटल में एक क्रिश्चियन औरत ने एक कमरा किराए पर लिया और उसकी जवान लड़की मयोरियल से यासीन की आँख लड़ गई—अब ज़ीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन सुबहो-शाम ज़ीनत की मोटर में उस लड़की को घुमाता रहता।

बाबू गोपीनाथ को इस बात का इल्म होने पर बहुत दुख हुआ। उसने मुझसे कहा "मटो साहब, यह कैसे लोग हैं अई दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दो अपनी जीनत भी अजीब है उसे अच्छी तरह मालूम है कि क्या हो रहा है, मगर मुँह से इतना भी नही कह सकती कि मियाँ, अगर तुमने उस क्रिस्तान छोकरी से इश्क लडाना है तो खुद मोटर का बदोबस्त करो, मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करने हों मैं क्या करूँ मटो साहब, बडी शरीफ और नेकबस्त औरत है कुछ समझ में नहीं आता थोडी-सी चालाक तो बनना चाहिए।"

यासीन से कत-तअल्लुक<sup>12</sup> होने पर जीनत ने कोई सद्मा महसूस न किया। फिर बहुत दिनों तक कोई नई बात वक्पजीर न हुई।

एक दिन मैंने टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि बाबू गोपीनाथ लाहौर चला गया है, गुलाम अली और गफ्फार साई के साथ, रूपयों का बदोबस्त करने कि पचास हजार रूपए खत्म हो चुके थे—जाते बक्त वह जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर मे कुछ ज्यादा दिन लग जाएँगे क्योंकि उसे चद मकान फरोब्त करने पड़ेगे।

अब सरदार को मार्फिया के इजेक्शनों की जरूरत थी और सैंडो को पोलसन बटर की, तो दोनों ने मुत्तिहिदा<sup>33</sup> कोशिश की, वह हर रोज दो-तीन आदमी फाँसकर ले आते, सौ-सवा सौ रुपए रोज के हो जाते, जिनमे से आधे जीनत को मिलते और आधे सैंडो और सरदार दबा लेते—जीनत से कहा गया था कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा, और अब रसे अपनी फिक्न खद करनी चाहिए।

मैंने एक दिन जीनत से कहा "यह तम क्या कर रही हो?"

उसने अल्हडपन से कहा "मुझे कुछ मालूम नहीं है भाईजान यह लोग जो कहते हैं, मान लेती हैं।"

मेरा जी चाह रहा था कि देर तक पास बैठकर उसे समझाऊँ कि जो कुछ वह कर रही है ठीक नहीं है सैंडो और सरदार अपना उल्लू सीघा करने के लिए उसे बेच डालेगे, मगर मैंने कुछ न कहा।

जीनत उकता देनेवाली हद तक बेसमझ, बेउमग और बेजान औरत थी, उस कमबस्त को अपनी जिंदगी की कद्रो-कीमत ही मालूम नही थी, जिस्म बेचती, मगर उसमें बेचनेवालों का कोई अदाज तो होता, वल्लाह मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर, सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि उस सोफे से भी, जिस पर वह अक्सर लेटी रहती थी, उसे कोई दिलचस्पी नही थी।

बाबू गोपीनाथ पूरे एक महीने के बाद लौटा। वह माहिम गया तो वहाँ फ्लैट मे कोई और ही था—उसकी गैर मौजूदगी में सैंडो और सरदार के मश्वरे से जीनत ने बाद्रा मे एक बैंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था।

बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे जीनत का नया पता बता दिया; फिर उसने मुझसे जीनत के मुताल्लिक पूछा; जो कुछ भी मुझे मालूम था, मैंने उससे कह दिया, लेकिन यह न कहा कि सैंडो और सरदार उससे पेशा करा रहे हैं।

बाबू गोपीनाथ अब की बार दस हजार रुपए अपने साथ लाया था, जो उसने बडी मुश्किलों से हासिल किए थे। गुलाम अली और गफ्फार साई को वह लाहौर ही में छोड आया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी—बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया कि मैं भी उसके साथ चलूँ। क़रीबन एक घंटे में हम बांद्रा पहुँच गए—टैक्सी पाली हिल पर चढ़ रही थी कि सामने की तंग सड़क पर सैंडो दिखाई दिया।

बाबू गोपीनाथ ने ज़ोर से पुकारा : ''सैंडो !''

सैंडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो उसके मुँह से सिर्फ इस क़दर निकला : "धड़न तख्ता !"

बाबू रोपीनाथ नं उससे कहा कि वह आए और टैक्सी में बैठ जाए और साथ चले, लेकिन सैंडो ने कहा: ''टैक्सी एक तरफ़ खड़ी करवाइए मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं।''

टैक्सी एक तरफ खड़ी कर दी गई।

बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सैंडो उसे कुछ दूर ले गया । देर तक उनमें बातें होती रहीं—जब बातें खत्म हुईं तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया और उसने ड्राइवर से कहा : ''वापस ले चलो !''

बाबू गोपीनाथ ख़ुश था—जब हम दादर के पास पहुँचे तो उसनें कहा . ''मंटो साहब, जीनू की शादी होनेवाली है !''

मैंने हैरत से पुछा : "किससे ?"

बाबू गोपीनाथ ने जवाब दिया ''हैदराबाद सिंध का एक दौलतमद ज़मीदार हैं खुदा करे, दोनों ख़ुश रहें यह भी अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर आ पहुँचा जो रुपए मेरे पास हैं, उनसे ज़ीनू का जहेज़ बन जाएगा क्यों, क्या खयाल है आपका ?''

मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख़याल नहीं था; मैं सोच रहा था कि यह हैदराबाद सिंध का दौलतमंद जमीदार कौन है; सैंडो और सरदार की कोई जालसाज़ी तो नही—लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि वह हक़ीकतन हैदराबाद सिंध का एक मृतमिव्वल <sup>14</sup> जमींदार है, जो हैदराबाद सिंध ही के एक म्यूजिक टीचर की मार्फत ज़ीनत से मृतआरिफ <sup>15</sup> हुआ था; यह म्यूजिक टीचर ज़ीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश किया करता था; एक रोज यह म्यूजिक टीचर अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन (हैदराबाद सिंध के रईस का नाम) को साथ लेकर आया तो जीनत बे खूब खातिर मदारात की और गुलाम हुसैन की फर्माइश पर उसने गालिब की गज़ल 'नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने' गाकर सुनाई, गुलाम हुसैन सौ जान से उस पर फरेफ्ता हो गया; इस बात का जिक्र म्यूजिक टीचर ने ज़ीनत से किया; फिर सरदार और सैंडो ने मिलकर मुआमला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई।

बाबू गोपीनाथ ख़ुश था — एक दफ़ा सैंडो के दोस्त की हैसियत से वह जीनत के यहाँ गया और गुलाम हसैन से उसकी मुलाकात हुई।

गुलाम हुसैन से मिलकर बाबू गोपीनाथ की ख़ुशी दूनी हो गई । उसने मुझसे कहा : ''मंटो साहब, खुबसुरत और जवान और बड़ा लायक आदमी है - मैंने लाहौर से यहाँ आते हुए दातागज बख़्श के हुजूर जाकर दुआ माँगी थी, जो कुबूल हुई भगवान करे, दोनो खुश रहे ।''

बाबू गोपीनाथ ने बडे ख़ुलूस और बड़ी तवज्जोह से जीनत की शादी का इतजाम किया—दो हजार के जेवर और दो हज़ार के कपड़े बनवा दिए और पाँच हजार नकद दिए ।

मुहम्मद शाफ़ीक तूमी, मुहम्मद यासीन प्रोप्राइटर नगीना होटल, म्यूजिक टीचर, सरदार, मैं और बाबू गोपीनाथ शादी में शामिल हुए—सैंडो दुल्हन की तरफ से वकील था। ईजाबो-कुबुल <sup>36</sup> हुआ तो सैंडो ने आहिस्ता से कहा ''धडन तख्ता!''

गुलाम हुसैन सरज का नीला मूट पहने हुए था—मबने उसको मुबारकबाद दी, जो उसने खदापेशानी से कुबुल की।

गुलाम हुसैन काफी वजीह<sup>37</sup> आदमी था—बाबू गोपीनाथ उसके मुकाबले में छोटी-सी बटेर मालुम हो रहा था।

शादी की दावतों में खुर्दी-नोश 18 का जो भी सामान होता है, बाबू गोपीनाथ ने मुहैया किया था।

दावत से जब सब फारिंग हुए तो बाबू गोपीनाथ ने सबके हाथ धुलवाए — मैं जब हाथ धोने के लिए आया तो उसने मुझसे बच्चों के से अदाज में कहा ंमटो साहब, जरा अदर जाइए और देखिए, जीनु दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है!''

मैं पर्दा हटाकर अदर दाखिल हुआ।

जीनत सुर्ख जरबफत<sup>39</sup> का शलवार-कुर्ता पहने हुए थी, दुपट्टा भी उसी रग का था, जिस पर गोट लगी हुई थी, चेहरे पर हल्का-सा मेकअप था, हालौँकि मुझे होंठों पर लिपस्टिक की सुर्खी बहुत बुरी मालूम होती है, मगर जीनत के होंठ सजे हुए लग रहे थे।

उसने शरमाक्रर मुझे आदाब किया तो बहुत प्यारी लगी—लेकिन जब मैंने दूसरे कोने में एक मसहरी देखी, जिस पर फूल ही फूल थे तो मुझे बेइख्तियार हँसी आ गई।

मैंने जीनत से कहा "यह क्या मसखरापन है ?"

जीनत ने मेरी तरफ बिलक्ल मासूम कबूतरी की तरह देखा : ''आप मजाक करते हैं भाईजान ।'' उसने कहा और उसकी आँखो में आँसू डबडबा आए।

मुझे अभी अपनी गलती का एहसास भी न हुआ था कि बाबू गोपीनाथ ने, जो मेरे पीछे-पीछे ही अदर चला आया था, बडे प्यार के साथ अपने रूमाल से जीनत के आँसू पोंछे और बडे दुख मे मुझसे कहा ''मटो साहब, मैं समझता था कि आप बडे समझदार और लायक आदमी हैं जीन का मज़ाक उड़ाने से पहले आपने कुछ सोच लिया होता !''

बाबू गोपीनाथ के लहजे में वह अकीदत, जो उसे मुझसे थी, ज़ड़्मी नज़र आई—पेशतर इसके कि मैं उससे माफ़ी माँगता, उसने जीनत के सिर पर हाथ फेरा और बडे ख़ुलूस के साथ कहा: ''ख़ुदा तुम्हें ख़ुश रखे।'' यह कहकर उसने भीगी हुई आँखों से मेरी तरफ देखा—उसकी आँखों में मलामत 40 थी, बहुत ही दुख भरी मलामत—और चला गया।

<sup>1</sup> सपादित, 2. विशिष्ट, 3 आवाज से, 4 किडियाँ, 5 आविष्कृत, 6 सूजन दूर करनेवाली एक एलोपैियक दवाई, 7. दिलबहलाव का काम, 8 परिचित, 9 टपकना; 10 ससार का रब, 11 आद्दा के अनुसार; 12. भोला, जिससे साधु-सना पर विश्वास हो, 13 नम्रता, 14. वेश्याओ की जाति, 15 शब्दों के पारिभाषिक अर्थ, 16 लगाव, 17 खुदा की इबादत में फरी जानेवाली माला, 18 रोम-रोम से, 19. खुशामदी, 20. संगीत; 21 वशावसी, 22 श्रद्धा, 23 नई चीजें निकालनेवाला, 24 चुटकलेबाज, 25 सुदर नारी के हाव-भाव, 26 नाजो-अंदाज, 27 नजर को अच्छा लगनेवाला, 28 छोड देना, 29 अनुभव, 30. भविष्य, 31 आशाप्रद, 32. सबध-विच्छेद, 33 इकट्ठे, 34 धनाद्वय, 35 परिचित, 36 निकाह के समय दूलहा-दूल्हन का एक-दूसरे को स्वीकार करना, 37. रोबीला, 38. खाना-पीना; 39 जरी के काम का कीमती कपड़ा, 40 धिक्कार।

### न्तफ़ा

''मालम नही, बाब गोपीनाथ की शाख़्सियत दरहकीकत ऐसी ही थी, जैसी कि आपने अफसाने में पेश की है, या वह महज आपके दिमाग की पैदावार है मैं इतना जानता हैं कि बाब् गोपीनाथ-जैसे अजीबो-गरीब आदमी आम मिलते हैं मैंने जब आपका अफसाना पढ़ा तो मेरा दिमाग पौरन ही अपने एक दोम्त की तरफ मन्तिकल हो गया, अपने दोस्त सादके की तरफ बाब गोपीनाथ और सादिक में बजाहिर कोई ममासलत<sup>2</sup> नहीं है, लेकिन मैं महसम करता हूँ कि दोनों का खमीर एक ही मिट्टी से उठा है आपके बाब गोपीनाथ को दौलत विरासत में मिली थी, मेरे सादिक को अपनी मेहनत व मशक्कत और जहानत के सिले में दोनो शाहस्रर्च थे आपका बाबु गोपीनाथ बजाहिर बुद्धु था; लेकिन दरअसल बहुत होशियार और बाखबर आदमी था मेरा सादिक अंदर-बाहर से बिलकुल एक जैसा था; वह बृद्ध था न चालाक; वह दरिमयाने दर्जे की अक्लो-फहम का आदमी था; अपने काम मे आठो गाँठ होशियार, हिसाब का पक्का, लेनदेन के मामले मे बड़ा बाअसूल आपके बाबू गोपीनाथ को लुट जाने में मजा आता था, मेरे मादिक को दूसरों को लूटने में बाब साहब को पीरों-फ़क़ीरों के तिकयों और रींडयों के काठों से रगबत⁴ थी, सादिक को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी इन तमाम तफ़ाब्तों के बावजूद मैं जब भी बाब् गोपीनाथ को सादिक के साथ खडा करता हैं तो मुझे उन दोनों के खुद्दोख़ाल<sup>6</sup> एक-जैसे नजर आते हैं, जैसे वे दोनो जुडवाँ हों मैं तजिज्या करना नहीं चाहता, हो सकता है आप, जब सादिक का हाल मुझसे सुने तो उसको इंसानो की किसी और ही सफ<sup>8</sup> में खडा कर दें, जिसमें बाब गोपीनाथ की मुँछ का एक बाल भी न आ सकता हो, लेकिन मैं यही समझुँगा कि आपके तजजिए में गलती हुई है, और मैं आपसे दरख़्वास्त करूँगा कि आप मेरे सादिक को उसी सफ में शामिल कीजिए, जिसमें आपका बाबु गोपीनाथ मौजूद है ं मैं अफ़सानानिगार नहीं; माल्म नहीं, बाब गोपीनाथ के हालात आपने मनो-अन बयान किए हैं, या उनमें कुछ रदुदो-बदल<sup>10</sup> किया है, बहरहाल, जो कुछ आपने बयान किया है, बहत ख़ब है: अगर बाब गोपीनाथ हकीकृत में आपके बयान के मुताबिक नहीं है तो लानत है उस पर; और अगर वह ऐसा ही है जैसा कि अफ़साने में कहा गया है तो उस पर ख़ुदा की रहमत हो यकीन मानिए, ऐसे लोग परस्तिशा के काबिल होते हैं "सादिक का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है "सादिक से मेरी पहली मुलाकात यहीं लाहौर में हुई थी; जंग का जुमाना

दस्तावेज : एक / 229

था: ठेकेदारियाँ बड़े जोरों पर थीं: सादिक की पाँचों उँगलियाँ घी में थीं और सिर महावरे के म्ताबिक कड़ाहे में; उसका मेल-मिलाप और असरो-रसख़ काफ़ी था और वह शाहखुर्च तो था ही; वह दस-बीस प्रतकल्ल्फ दावतें करता और एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी जेब में डाल लेता एक बात है; बेशक उसने बहुत कमाया; दोनों हाथों से गवर्नमेंट को लटा, लेकिन उस लुट में से उसने उन लोगों को बराबर का हिस्सा दिया, जिनके ज़रिए से उसको उस लुट के मवाके बहम<sup>12</sup> पहुँचे थे इसी दौरान में उसका गज़र उन वादियों में भी हुआ, जिन वादियों का बाब गोपीनाथ एक बहुत बड़ा ज़ायर 13 था, लेकिन वह उनमें भटका नहीं, दुसरों के साथ महेज रवादारी की खातिर वह वहाँ जाता रहा और वापस अपने घर आकर अपने जुतो की गर्द झाडुकर बैठ जाता रहा; उसने बोतल से भी तआरुफ़ 14 हासिल किया, मगर मआनके 15 की नौब्रत न आने दी; बस एक-दो घँट पी, सिर्फ दसरों का साथ देने के लिए उन कोठों पर, जहाँ आपके बाब गोपीनाथ के कौल के मताबिक धोखा ही धोखा होता है, सादिक ने खद को घोखा देने की कभी कोशिश न की एक-दो बार उसे अपने माथियों की ख़ुशी के लिए रंडियों का मुँह चुमना पड़ा था और चंद एक वाहियात हरकतें भी करना पड़ी थीं, मगर वह इन बातों से कोई लत्फ न हासिल कर सका था वह रंडी के मताल्लिक कभी सोच ही नहीं सकता था; हाँ अगर मिलिट्टी के नौजवानों के लिए रीडियाँ फराहम<sup>16</sup> करने का ठेका उसे मिल जाता तो वह यकीनन उनके मताल्लिक बडे गौरो-फिक्र से सोचना शुरू कर देता; दरअसल वह कारोबारी आदमी था एकदम हालात ने कछ ऐसा पलटा खाया कि सादिक, वह सादिक ही न रहा; जंग ख़त्म हुई तो ठेके भी ख़त्म हो गए; फिर मकद्दमों का ऐसा ताँता बँधा कि वह कचहरियों के चक्कर मे फँस गया; उसने जो दौलत पैदा की थी, सब मुकुदुदमों की नज़र हो गई मोटर के बजाय अब सादिक ताँगे पर होता था. या साइकिल पर: पहले नए से नयां सट उसके बदन पर होता था. अब उसे कपडों से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी; पहले उसके खशामदी दोस्त उसे नवाब साहब कहकर प्कारते थे, अब वह सिर्फ 'सादका ओय सादका' रह गया था; दोस्तों की इस तब्दीली-ए-तखातुब<sup>17</sup> को उसने कृतअन महसुस नहीं किया था; उसको अपने मुकरमों की इतनी फिक्र थी कि वह ऐसी फुरुआत<sup>18</sup> के बारे में सोच ही नही सकता था कचहरियों के उस चक्कर के जमाने में उसने अपनी मर्जी से बोतल की तरफ हाथं बढाया और थोडे ही अर्से में बड़े घडल्ले का शराबी बन गया; उन्हीं दिनों उसकी मलाकात सरहद के एक खान से हो गई, जिसको वहाँ की हकुमत ने सुबाबदर कर रखा था; उनकी यह मुलाकात रंडी के एक कोठे पर हुई थी; सादिक ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी इसान के ख़लस से मतास्सिर हुआ वह ख़ान अपने इलाक़े का बहुत बड़ा रईस था; वह बिलक्ल अनपढ़ था, मगर जाहिल नहीं था, उसका दिलो-दिमाग कौम की फलाहो-बहबद<sup>19</sup> के लिए परी तरह रोशन था; वह एक बहुत बड़ा इन्किलाब चाहता था, ऐसा इन्किलाब, जो जुल्मो-सितम को ख़सो-ख़ाशाक के की तरह बहाकर ले जाएं; वह चाहता था कि सरमाए की लानत से दनिया आजाद हो जाए: दिनया आजाद न हो तो कम अज कम उसका सबा आजाद हो जाए: इन खयालात की पादाश 21 में उसे अपने सबे से बाहर निकाल दिया गया था मैं आपकी तरह

अफसानानिगार नहीं हैं; मुझसे हाशियाआराई<sup>22</sup> नहीं होती बस इतना कहँगा कि खान का कैरक्टर भी कम दिलचस्प नहीं: किसी ज़माने में वह बड़ा प्रजोश मुर्खुपोश था, सुर्खुपोश तहरीक से वाबस्ता होकर उसने कई मर्तबा जेल देखी थी और अपनी जायदाद में से हजारो रुपए ख़र्च किए थे कुछ बरस बाद की बात है, जब बँटवारा हुआ तो वह मुस्लिमलीगी बन गया; कायदेआज्म महम्मद अली जिनाह से उसको वालिहाना<sup>21</sup> इश्क हो गया; मुस्लिम लीग की तनजीम 24 के लिए उसने काबिले-कृद्र खिदमात सरअंजाम दीं, लेकिन फिर हालात कछ ऐसे हो गए कि जो लोग तालीमयापता थे, खान से आगे बढ़ गए और बंडे-बंडे मनसबों पर जा बैठे खान झुँझला गया; अपनी झुँझलाहट मे उसने अपने गैजो-गजब<sup>25</sup> का बड़ा खाम म्जाहिरा<sup>26</sup> किया; नतीजा यह निकला कि उसे कान से पकडकर बाहर निकाल दिया गया लेकिन मैं तो बँटवारे स पहले की बात कर रहा था जिस जमाने में सादिक की खान से मलाकात हुई, उन दिनों खान की हालत बिलकल बच्चो की-सी थी; उन बच्चो की-सी, जिनको मामली-सी शरारत पर सख्तगीर<sup>27</sup> मास्टर ने बैंच पर खड़ा कर दिया हो, या क्लास के एक कोने में मर्गा बनकर कान पकड़ने का हक्म दे दिया हो सादिक जब भी मझसे खान की बात करता तो यही कहता 'खान बड़ा बीबा आदमी है ं कुछ मैं भी उस खान के मुताल्लिक जानता है, यह वाकिआ है कि सिर्फ 'बीबा' ही एक ऐसा लफ्ज है, जो खान की शिख्सयत को परे तौर पर अपने अंदर समेट लेता है वह अपने सुबे से दूर था, बहुत दूर, मगर सरहद की याद उसे कभी नहीं सताती थी; उसके अपने गाँव में उसकी एक छोड दो बीवियाँ थीं, मगर उनके मृताल्लिक उसने कभी तरद्द्द<sup>28</sup> का इज़हार नहीं किया था; उसको कामिल29 यकीन था कि जमींदारी से जो कछ वसल होता होगा, उसकी बीवियों के इखाजात 30 के लिए काफी से ज्यादा होगा: उसके गाँव से उसका मैनेजर खुद उसे भी सात-आठ सौ रुपए माहवार भेज दिया करता था, जो उसकी वॉक्स हाल 31 मोटर के पैट्रोल और उसकी शराब पर उठ जाते थे घर खान का हीरामंडी के एक कोठे पर था सबाबटर 32 होने के बाद उसने कुछ दिन हीरामंडी के मुख्तलिफ कोठों पर झख मारी: आखिरकार एक कोठा मृतिखुव<sup>33</sup> करके वहाँ म्स्तिक्ल<sup>34</sup> तौर पर अपने डेरे जमा दिए डेंद्र-दो महीने के बाद खान को महसूस हुआ कि उसको उस कोठे की रंडी से इश्क हो गया है उसने सादिक को उस राज़ से बड़े बीबेपन के साथ आगाह किया 'सादिक, वह रंडी, जिसके कोठे पर तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, हमारे दिल के अंदर घुस गई है उसको बदर करने की कोई तरकीब तम्हारे दिमाग के अंदर आती हो तो हमको बताओं !' सादिक ने खान को बहुत-सी तरकी बें बताईं, जिन पर खान ने अमल भी किया, मगर वह अपने दिल के अंदर से उस रंडी को 'शहर-बदर' न कर सका एक बार फिर उसने उसी बीबेपन के साथ सादिक से कहा : 'सादिक, वह रंडी हम पर सवार हो गई है, हम उसको अपनी बीवी बनाएगा ' सादिक ने खान को बहुत समझाया-बुझाया, मगर खान इश्क के हाथों मजबर था ं उस रंडी को भी खान पसंद आ गया था, आख़िर एक दिन दोनों मियाँ-बीबी बन गए रंडी के घरवालों को यह रिश्ता बिलकल पसंद न आया; बड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन फिर समझौता हो गया ं रंडी वही कोठे पर ही रही और ख़ान रंडी के शौहर की

दस्तावेजः एक / 231

हैसियत से वहीं उसके साथ रहने लगा सादिक ने एक दिन मझसे कहा : 'खान अजीबो-गरीब आदमी है ' एक ऊँचे घराने से ताल्लक रखता है, अखबारी और सियासी दिनया में नाम रखता है, लेकिन उसे कभी ख़याल नहीं आता कि वह एक बदनाम महल्ले में रहता है एक रंडी, जिसके कभी हजारों गाहक थे, अब उसकी बीवी है मुझे बाज औकात हैरत होती है कि वह पठान है, लेकिन उसकी गैरत कहाँ सो रही है । सरहद में उसकी दो बीवियाँ हैं, औलाद मौजद है, मगर वह किस इत्मीनान से हीरामंडी के एक कोठे पर एक चिचोडी हुई हुडुडी चुसता रहता है उससे इस बारे में कुछ कहता हैं तो उसके बेरिया 35 चेहरे पर एक बीबी-सी 36 मुसकराहट पैदा हो जाती है और वह मुझसे कहता है : 'सादिक. वह हमारा बीवी लोग उधर राज़ी-ख़ुशी है, हमे कोई तरदुद्द नहीं; और यह रंडी बहुत अच्छा है: हमसे महुब्बत करता है, जो औरत उधर सरहद मे होता है ना, महुब्बन करना नहीं जानता, नाज़-नख़रा नहीं जानता ं और मुझे यक़ीन आ जाता है, मुझे ख़ान की हर बात का यकीन आ जाता है ं यह वाका है कि सादिक, जिसको पहले किसी बात का यकीन नहीं आता था. अब उसे खान के कहने पर चलना पड़ता था ंजब सादिक मुकुद्दमों में फारिए हुआ तो खान के कहने पर उसने मिलिट्टी की छोड़ी हुई बैरकें ढाने और उनका मलबा उठवाने का ठेका ले लिया; उसे इस काम से नफरत थी, मगर वह खान के मश्वरे को कैसे टाल सकता था; एक बरस तक वह कुम्हारों, गधों और मलबे के धुल-गुब्बार में फँमा रहा और उसने काफ़ी दौलत जमा की अब ख़शामदी दोस्त फिर उसके गिर्द जमा हो गए मेरा खयाल था कि अब वह उन्हें मह नहीं लगाएगा, लेकिन उसने उन्हें धत्कारने की कोई कोशिश न की; जंग के जुमाने में उन खुशामदी दोस्तों की शर्मालयत 37 सिर्फ दस्तरख्वान पर होती थी. अब बोतल में भी वह शरीक होने लगे खान ने सादिक को बताया था : 'शराब बहुत अच्छी चीज है, खुससन उस आदमी के लिए जो सबाबदर कर दिया गया हो; बोतल से मुँह लगाते ही एक नया सुबा उसके दिलो-दिमाग मे आबाद हो जाता है: दिलो-दिमाग में आबाद इस सबे में वह एक कोने से दसरे कोने तक, जहाँ वह चाहे, स्ट्रल पर खड़ा होके बागियाना से बागियाना तकरीर<sup>38</sup> कर सकता है; सरमाए की तमाम लानतों से अपने इस नए सूबे को पाक कर सकता है और फिर रंडी का कोठा: इससे बेहतरीन घर तो और कोई हो ही नहीं सकता बीवी घरेलू किस्म और सगी किस्म की हो तो आदमी उसे गाली नहीं दे सकता; बीवी अगर रंडी हो तो गंदी से गंदी गाली भी उसे दी जा सकती हैं, उसकी माँ के सामने, उसकी फुफी के सामने, उसकी चची के सामने; और अगर उसका कोई बाप है और वह मौजद है तो उसके भी सामने ं खान ने अपने मख्सूस खाम 39 और बीबे अंदाज में रोजमर्रा जिंदगी में गाली की अहमियत यों बयान की थी : 'गासी बहुत जुरूरी चीज है; आदमी इसे वकतन-फ़बकतन 40 अपने अंदर से बाहर न निकाले तो तअपुरत्न<sup>41</sup> पैदा हो जाता है, जो बिलआख़िर दिलो-दिमाग पर बहुत बुरा असर करता है ' खान ने सादिक को रंडी के साथ शादी करने के फ़वायद<sup>42</sup> बताए थे : 'रंडी का कोठा और घरेल घर, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हैं घरेल घर में सौ बखेड़े होते हैं; इतना साजो-सामान और इतने रिश्ते होते हैं कि आदमी उनसे छटकारा हासिल करना चाहे तो पुरी जिंदगी इसी कोशिश में बसर हो जाए यहाँ रडी के कोठे पर ऐसी कोई मश्किल नहीं; अपना होलडाल और ट्रक उठाओ, अचकन कंधे पर डालो और किसी होटल में जाकर बडे इत्मीनान से तलाक का कागज़ लिख दो एक बात और भी है; रंडी को समझने में अगर दिक्कत महसूस हो तो ऐसे कई आदमी मिल जाएँगे, जो उसे इस्तेमाल कर चके होंगे: उनके तिजबों से फ़ायदा उठाया जा सकता है; फिर गाना-बजाना मफ्त; ऐयाशी की ऐयाशी. शादी की शादी ंजी उकता जाए तो छोड़ के चलते बनो; कोई एतिराज नहीं करेगा, कोई बरा नहीं कहेगा बिल्क वह, जो शरीफ हैं, मरहबा 43 कहेंगे कि सबह का भला शाम को घर लौट आया; वह तो रडी को लानती कहेंगे कि चिमट गई थी और खदावद करीम का शक्र बजा लाएँगे कि उसने निजात दिलाई फिर रंडी की जिंदगी में भी कोई जुलजला नहीं आता, उसके लगे-बँधे गाहक तो मौजूद ही होते हैं इधर तम्हारी ठेकेदारी ख़त्म हुई. उधर उन्होंने इत्मीनान का सौस लिया कि चलो, रास्ता खुला ं बोतल से बडी खुलुस के साथ मुँह लगाकर अब सादिक ने बाकायदगी से राडियो के कोठो पर जाना शरू कर दिया था, मगर उसने उनमें वह बात अभी तक नहीं देखी थी, जिसके मताल्लिक वह अक्सर अपने पठान दोस्त खान से स्ना करता था। खान को सादिक के दिन का हाल अच्छी तरह मालम था: उसको पता चल गया था कि सादिक हीरामंडी मे उकता गया है. अब उसका कारोबार अच्छा है, आमदन की माकूल सूरत पैदा हो गई है; अब वह अपना घर बसाना चाहता है, जिसमें एक अदद बीवी हो, दस अदद बच्चे हो, कलोट हों, पोतडे हों, चल्हा हो, चिमटा हो, तवा हो: वह फल खरीदे तो सीधा घर पहँचे: शराब की बोतलों के बजाय ६६ की बोतर्ले खरीदे; मिरासियों और भड़वों के बजाय शरीफ-शरीफ लोगों से मिले शुरू-शुरू में तो खान अपने मह़सूस अंदाज में उसे ऐसे वाहियात इकदाम<sup>44</sup> से रोकने की नर्मों-नाजक कोशिश करता रहा, लेकिन जब इसे मालम हुआ कि सादिक ने अपने महल्ले में किसी से कोई मनासिब व मौज़ रिश्ता ढ़ँढने के लिए कहा है तो उसको बहुत कोफ़्त हुई : 'सादिक, यह तुम क्या हिमाकत करनेवाला है; शादी-वादी हिगिज़ मत करना यह दुनिया ऐसी है, जहाँ किसी वक्त भी तुमको सुबाबदर या शहरबदर किया जा सकता है मैं इतने बरस काँग्रेस में रहा हैं: मैंने सर्खपोश तहरीक 45 चलाने में इतना काम किया है कि तुमको मेरे काम का अदाजा ही नहीं हो सकता; मैंने अपनी पोलिटिकल लाइफ मे सिर्फ इतना सीखा है कि जिंदगी में तम जिसको भी शरीक बनाओ, वह अटेचीकेस की तरह होनी चाहिए, जिसको तुम जब चाहो, हाथ में उठाकर चलते बनो और जब चाहो, जहाँ चाहो, छोड दो; वह ज्यादा कीमती नहीं होनी चाहिए; कीमती चीजों को छोड़ देने का बड़ा गम होता है सो ब्रादर, तम शादी न करो; बाज आओ इस खुयाल से वह रडी जिसके पास तम जाते हो, क्या बरी है उससे इश्क करना शुरू कर दो और यह कोई मुश्किल काम नहीं थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लो तो सब ठीक हो जाएगा ं सादिक ने घरेल किस्म की औरत से शादी के हक् में अपने लायक पेश किए, मगर ख़ान के सामने उन लायल की कोई पेश न चली : 'सादिक, तम उल्लु है, खुदा की कसम, उल्लु है तम हमारी बात नहीं मानता, जिसके पास दो-दो बीवियाँ हैं. अपने कबीले की तम हमारी बात मानो; हम तुम्हारा दोस्त है; पठान है; ख़ुदा

की कुसम खाकर कहता है कि हम झुठ नहीं बोलता यह दनिया, जिसमें हम-जैसे मुह्लिस आदमी को सूबाबदर करनेवाले हाकिम मौजूद हैं, इस इनिया में रडी के कोठे ही को अपना घर बनाना चाहिए हमको तो इस घर में बहुत आराम है; तुम भी हीरामंडी में अपना घर बना लो और आराम से रहो 'सादिक अजीब मखमसे 46 में गिरफ्तार था मझसे मिलता तो घंटों बातें करता रहता: वह हीरामंडी के सख्त खिलाफ था. मगर चंद ही दिनों के बाद मैंने महसस किया कि वह हीरामंडी का कायल होता जा रहा है: अब वह खान की कही हुई बातें युँ सुनाता था, जैसे उसके दिल को लग चुकी हों ' एक रोज़ सादिक ने मुझसे कहा : 'मैंने सारी उम्र ठेकेदारी की है और ठेकेदारी से बढ़कर बेईमानी का और कोई कारोबार नहीं हो सकता; इसका अव्वल खोट, इसका आखिर खोट; ठेकेदारी ऐसा बाजार है, जिसमें कोई खरा सिक्का नहीं चल सकता ं सना है, विलायत में ऐसी मशीनें बन गई हैं, जिनमें अगर खोटे सिक्के डाले जाएँ तो वह उन्हें बाहर निकाल देती हैं े ठेकेदारी एक ऐसी मशीन है. जिसमें अगर खरे सिक्के डाले जाएँ तो वह उन्हें कुबूल नहीं करेगी, फ़ॉरन बाहर निकाल देगी... मझे सारी उम्र यही कारोबार करना है कि मझे सिर्फ यही कारोबार आता है ' तो क्यों न मैं हीरामंडी ही में अपना घर बनाऊँ हीरामंडी में भी बेईमानी का कारोबार होता है: वहाँ जो माल भिलता है, उसमें सिर्फ खोट ही खोट होता है मैं समझता हूँ, मेरी रूहानी तस्कीन के लिए हीरामंडी की फजा अच्छी रहेगी' एक रोज सादिक ने मझे बताया 'आजकल खान बहुत खश है ' उसकी दोनों बीवियाँ वहाँ सरहद में उसके घर में खश हैं: उसकी औलाद भी खुश है; उन सबकी ख़ैरियत उसको अपने मैनेजर के जरिए पानुम होती है और यहाँ हीरामंडी में उसकी रंडी खुश है; रंडी की माँ भी खुश है; फफी भी खुश है; मिरासी भी खुश हैं; और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह खुद खुश है कभी-कभी वह उन हाकिमों के खिलाफ एक बयान अखबारो में शाए 47 करवा देता है, जिन्होंने उसको सबाबदर किया था और फिर वही बयान अपनी रंडी को सना देता है; वह खुश हो जाती है उस रात गाने-बजाने की महिफल गरम होती है; खान मस्नद पर गाव-तिकए का महारा लेकर यें बैठता है जैसे वह एक तमाशबीन हो; उस्ताद जी और मिरासियों से इस तरह बातें करता है, जैसे उसने नई-नई तमाशबीनी शरू की हो उसकी रंडी मजरा करती है; वह जेब में हाय डालकर दस रुपए का नोट निकालता है और अपनी रंडी को देता है; फिर पाँच का, फिर दो का, फिर एक का ंफिर वह महफिल बरखास्त कर देता है और अपनी रडी के साथ सो जाता है और गुनाह आलुद रात बसर करता है मैं समझता हूँ, ऐसी रात बड़े मजे की होती होगी 'जब एक रंडी के साथ सादिक की शादी का सवाल पैदा हुआ. यानी जब ख़ान ने सब मामना ठीक-ठाक कर लिया और सिर्फ ईजाबो-कबल की रस्म बाकी रह गई तो सादिक पीछे हट गया खान आग-बगुला हो गया, मेरे सामने उसने सादिक को बहुत लअन-तअन<sup>48</sup> की: 'तुम्हारी समझ पर पत्थर पड़ गए हैं सादिक तुम उल्ले के पट्ठे हो 'शरीफ औरत से शादी करके, खदा की कुसम, तम पछताओंगे परवरदिगार की कुसम, यह दनिया ऐसी नहीं है, जिसमें शरीफ़ औरत से शादी की जाए इस दिनया में रंडी ही अच्छी है शरीफ मत बनो; याद रखो, अगर तम शरीफ बन गए, तो सुबाबदर कर दिए जाओगे; हीरामडी में रहो; यही एक ऐसा सबा है, जहाँ से तम बदर नहीं किए जा सकते, इसलिए कि इस सबे के साथ कोई हाकिम अपना रिश्ता कार्यम नहीं करता तम गधे हो अपना घर यही बसाओ इससे बेहतर जगह तम्हें कही और नहीं मिल सकती ं सादिक ने अपने महल्ले में एक जगह बात पक्की कर ली थी, जब खान ने उसको समझाया-बुझाया तो उसने अपना इरादा तर्क कर दिया, लेकिन वह रंडी के साथ शादी करने पर आमादा न हुआ; उसने मझसे कहा ' 'मैंने अब शादी का खयाल ही छोड दिया है मैं खान का कहना जरूर मान लेता, मगर मेरा दिल नहीं मानता मैं अब ऐश किया करूँगा: एक रडी के पास नहीं, कई-कई रडियों के पास जाया करूँगा ं और सादिक ने मतादिदद रिडयो के यहाँ जाना शरू कर दिया अब कई ठेके उसे मिल गए थे और उसके पास दौलत की फरावानी <sup>49</sup> थी हीरामडी से जब वह अपनी मोटर में गुजरता तो चारो तरफ, हर कोठे पर, रगीन मसकराहटे तितिलयों की तरह उड़ने लगतीं अब वह फिर नवाब साहब था. हीरामंडी का नवाब साहब पूरे तीन बरम तक वह ख्ल-खेलता रहा, मेरा खयाल है, उसका खल-खेलना गालिबन खान की उस कोशिश का रदुदे-अमल था, जो खान ने सादिक को अपने कालिब 50 में ढालने के लिए की थी खान चाहता था कि वह अपने तज़बात का निचोड सादिक के हलक में टपकाकर सादिक को अपने-जैसा बना ले. मगर इसका नतीजा यह निकला कि सादिक इधर का रहा, न उधर का; वह पुरा ओबाश<sup>51</sup> बन गया, शुरू-शुरू में जिस रास्ते से उसको नफरत थी, वह उसी रास्ते का अनथक मसाफिर बन गया भैंने सादिक को त्रारहा<sup>52</sup> समझाया 'देखो सादिक, बाज आ जाओ; अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी दौलत यूँ बरबाद न करो ं लेकिन वह न माना; वह मेरी बातें सनता और मसकरा देता 'मेरी दनिया, खोट की दनिया है मेरी इस खोट की दिनया में एक बटा सौ हिस्सा सीमेंट होता है, बाकी सब रेत, और रेत भी ऐसी, जिसमे आधी मिट्टी होती है मेरी ठेकेदारी में जो इमारत बनती है, उसकी उम्र अगर कागुज़ पर पचास साल होती है तो जमीन पर और ज़िंदगी में उसकी उम्र दस साल से कम होती हैं ... तो मैं अपने लिए पुस्ता घर कैसे तामीर कर सकता हूँ मेरा खयाल है, मेरे लिए रीडयाँ ही ठीक हैं शायद मैंने समाज के इस मलबे का भी ठेका ले रखा है यही देखों, मैं रोज़ एक न एक बोरी ढोकर ठिकाने लगा देता हैं ं सादिक अपनी दानिस्त<sup>53</sup> में बोरियाँ ढो-ढोकर ठिकाने लगाता रहा मैंने सादिक से मिलना-जुलना बंद कर दिया, वह बहुत बदनाम हो चुका था, उसे मालुम था कि मैं उस से नाराज़ हैं, लेकिन उसने मुझे मनाने की कोशिश न की ं डेढ़ बरस के बाद एक दिन अचानक वह मेरे पास आया; मुझे महसुस हुआ कि वह कोई बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता है, मगर वह कुछ कह नहीं पा रहा था; मैंने उससे पुछा : 'कुछ कहने आए हो ?' उसने जवाब दिया : 'हाँ मैं शादी कर रहा हैं: !' मैंने उससे पर्या: 'किससे' ?' उसने जवाब दिया: 'एक रंडी से ।' मुझे बहुत गुस्सा आया: 'बको नहीं '!' उसने बड़ी संजीदगी से कहा: 'मैं मज़बूर हो गया हूँ' !' मैं चिड़ गया: 'मजुब्री कैसी : ?' सादिक ने सिर झकाकर कहा: 'उसके मेरा नृतफा<sup>34</sup> ठहर गया है ं मैं ख़ामोश हो गया; अब उससे क्या कहता; क्छ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना झका

हुआ सिर उठाया और कहना शुरू किया : 'मैं मजुब्द हो गया हैं शादी के सिवा अब और कोई चारा नहीं ::!' सादिक ने उस रंडी से शादी कर ली. मगर उसने उस रंडी के कोठे को अपना घर न बनाया बल्कि रंडी को अपने घर ले आया ं उन लोगों ने, वह रंडी जिनकी रोजी का ठीकरा थी. बहुत दुगा-फसाद किया. मगर सादिक ने कोई परवा न की: उसने हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए और आखिर मामला सलझाने में कामयाब हो गया उस रंडी के बत्न से एक लडकी पैदा हई: लडकी की पैदाइश के छ: महीने बाद उसके दिल में जाने क्या आई कि उसने रंडी को तलाक दे दी और कहा: 'तम्हारा असल मुकाम यह घर नहीं, हीरामडी है जाओ, इस लड़की को भी साथ ले जाओ इस लड़की को शरीफ बनाकर मैं तम लोगो के कारोबार के साथ जुल्म नहीं करना चाहता मैं खुद कारोबारी आदमी हैं और कारोबार के नुकृते अच्छी तरह समझता हैं जाओ खुदा मेरे इस नतफे के भाग अच्छे करे लेकिन देखों, इस लडकी को नसीहत देती रहना किसी से शादी करने की गलती कभी न करें शादी गलत चीज हैं !'' मझे मालम नहीं मटो साहब. जो कछ मैंने बयान किया है, वह सादिक के मताल्लिक ज्यादा है, या खान के म्ताल्लिक बहरहाल, मुझे तो यह दोनों उसी सफ के आदमी मालम होते हैं, जिस सफ में आपका बाब गोपीनाथ मौजूद है इस द्निया में, जहाँ सुबाबदर और शहरबदर किया जा सकता हो, ऐसे आदमी जरूर मौजूद होने चाहिए, जिनको समाज कभी-कभी अपने और अपने बनाए हुए कवानीन<sup>55</sup> के मुँह पर तमाचे के तौर पर मार सके ।"

<sup>ा</sup> स्थानातरण, 2 समानता; 3. बदले, 4 लगाब, 5 असमानताओं, 6 बेहरा-मोहरा, 7. विश्लेषण, 8. पिन्त; 9 जिलकुल वैसा ही, 10 परिवर्तन, 11 पूजा, 12. अवसर मिले; 13 पूजास्थलों का दर्शनार्थी, 14. परिचय, 15 गले मिलने, 16 एकत्रित; 17 सबोधन में परिवर्तन; 18. अच्छी बाते; 19. मलाई, 20. घास-फूस, 21 दढस्वरूप, 22 बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताना, 23 अत्यधिक; 24 संस्था; 25 गुस्सा, 26 अनुभवहीन प्रदर्शन, 27 रियायत न करनेवाला; 28. पिता; 29. पूर्ण, 30 खर्चे, 31 कार का नाम; 32. राज्य से निष्कामित, 33. चयन, 34 स्थायी; 35. सहज-स्वाभाविक; 36 क्षीण-सी; 37 सम्मिलत होना, 38. भाषण; 39 विशिष्ट अनुभवहीन, 40. समय-समय पर; 41. दुर्गंध, 42. लाभ, 43. शाबाश, 44 पग उठाना, 45. आंदोलन, 46. दुविधा; 47 प्रकाशित, 48. भला-बुरा कहना, 49. बढ़ोतरी, ज्यादा, 50. साँचा; 51. आवारा; 52. अनेक बार, 53. जानकारी; 54. गर्च 55 नियम।

# नया क़ानून से फुँदने तक

Life is just one damn thing after another **Elbert Hubbard** 

नया कानून शगल बाँझ टेढ़ी लकीर नारा

. तरक्कीपसद

खालिद मियाँ

बासित

पैरन

बादशाहन का खान्मा

माहिबे-करामात

मम्मद भाइं

मंजूर . फॉरश्ता फँदने

## <sup>'</sup>नया क़ानून' से 'फुँदने' तक

क्या 'नया क़ानून' से 'फुँदने' तक का मटो उस मंटो का विस्तार है जिससे हमारा परिचय 'पाताल' की कहानियों से हुआ था ?

इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं। हो सकता है, वास्तविकता इसके ठीक विपरीत हो। एक कठिनाई और है। कलाकार मंटो ने इतने रास्ते खोज निकाले हैं कि ये कहना कठिन है कि कौन-सा मंटो किस मटो का विस्तार है।

सिग्मंड फ़ायड के बारे में यह गलतफ़हमी आम है कि उसके तमाम वैज्ञानिक आविष्कारों का केंद्र, उनकी ध्री, यौन है।

कहानी-प्रेमियों का बहुमत भी इस धोखे में फँमा हुआ है कि मटो ने केवल यौन-अनुभवो पर व्यवस्थित कहानियाँ लिखी हैं।

दोनों के बारे में किस्सा कुछ और है।

फ़ायड की चितन-प्रणाली में यौन-समस्याएँ उस प्रणाली के वस एक छोटे-से दायरे की हैसियत रखती हैं।

मंटो के इंसानी सरोकार और अनुभव केवल उच्छृंखल मर्दों और गिरी हुई औरतों की नीच भावनाओं तक सीमित नहीं हैं।

एक बार खुली अदालत में अपना बयाने-सफ़ाई देते हुए मटो ने कहा था कि ''ऐसी शायरी जो आप अपना मक़सद हो'', जिसका क्षेत्र केवल एक सतही ढंग के सुखवाद तक सीमित हो, जो हमें किसी व्यापकतर मानवीय अनुभूति और अनुभव की राह न दिखाए, ''ऐसी शायरी दिमाग़ी जलक (मानसिक मैथुन) है।'' मंटो का विचार था कि ऐसी रचना लिखनेवाले और पढ़नेवाले, दोनों के लिए हानिकर होती है।

मंद्रों के एक आलोचक का यह विचार कि यौन पर लिखनेवाले तमाम साहित्यकारों में मंद्रों की रचनाएँ सबसे अधिक साफ़-सुथरी हैं, शायद अतिशयोक्ति-मात्र नहीं है। एक तो यह कि मंद्रों के यहाँ वह ढैंका-छिपा सुखवाद नहीं जो यौन-वर्णन करनेवाले अधिकांश लेखकों की रचनाओं में किसी-न-किसी चोर-दरवाज़े से घुस आता है। दूसरे यह कि मंद्रों ने यौन-अनुभवों के अलावा भी बहुत-से मानवीय अनुभवों के ताने-बाने से अपनी कहानियाँ बुनी हैं। 'नया कानून' से 'फुँदने' तक में मंद्रों की सृजनशील कल्पना के इसी आयाम से हमारा परिचय होता है।

फ़्रायड के मनोविश्लेषण से मंटो किस हद तक परिचित था, यह प्रश्न गौण है। अलबत्ता मंटो के विभिन्न चरणों से संबंध रखनेवाली बहुत-सी कहानियों का अध्ययन हमें बताता है कि मंटो मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं के वर्णन की मर्यादाओं से अच्छी तरह परिचित था, और यह जानता था कि सच्चाई केवल सतह पर तैरती हुई वास्तविकताओं की खोज तक सीमित नहीं होती।

इसमें शक नहीं कि मंटो ने केंद्र से विस्थापित चिरत्रों की कहानियाँ लिखी हैं, और स्वयं मंटो के अपने व्यक्तित्व में एक तरह का सनकीपन मौजूद था। मोपासाँ की तरह मंटो को भी इस बात में मज़ा आता था कि इंसान की वहिशयाना भावनाएँ इस तरह नंगी की जाएँ कि पढ़नेवाला चौंक उठे। मगर इसका कारण मंटो के सनकीपन से आगे, इस वास्तविकता में छिपा हुआ है कि मंटो में सामान्य साहित्यकारों की झिझक और कायरता का लेशमात्र भी नहीं था। वह आँखें झपकाए बिना, ऐसी बातें भी बिना तकल्लुफ़ कह डालता था जिन्हें कहने का हौसला हमारे अधिकांश साहित्यकार नहीं रखते। उसके व्यक्तित्व का यह पहलू अपने-आपमें एक सकारात्मक मूल्य का सूचक है—इससे अलग, हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसने बहुत-से रचनात्मक और सकारात्मक चरित्र भी गढ़े हैं।

और ये शब्द स्वयं मंटो के हैं :

''अदब बीमारी नहीं, बल्कि बीमारी का रद्दे-अमल है-अदब दर्जा-ए-हरारत है अपने मुल्क का, अपनी कौम का-अदब अपने मुल्क, अपनी कौम, उसकी सेहत और अलालत की खबर देता रहता है।''

'फुँदने' में मंटो ने आंतरिक परिदृश्य-चित्रण और कहानी की संरचना की एक नई सतह खोजी है, उस समय तक उर्दू गल्प की परंपरा का परिचय इस सतह से होना अभी शेष था। यह कहना गलत नहीं होगा कि 'नया कानून' से 'फुँदने' तक यथार्थ-चित्रण की जो लहर गतिमान दिखाई देती है, उसका संबंध एक तरफ तो सामाजिक सच्चाई से है, और दूसरी तरफ एक शुद्ध निजी प्रकार की आंतरिक सच्चाई से। मंटो ने इन दोनों के संयोग से कहानी की आंतरिक संरचना और अपने चरित्रों के मनोविज्ञान को यथार्थवाद का एक नया मर्म प्रदान किया है।

#### नया क़ानून

मगू कोचवान अपने अहु में बहुत अक्लमद आदमी समझा जाता था; गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावुजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अहु के वह तमाम कोचवान, जिनको यह जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अदर क्या हो रहा है, उस्ताद मगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे।

पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन मे जग छिड जाने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े काँधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना<sup>2</sup> अदाज में पेशगोई की थी ''देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अदर जग छिड जाएगी'''' और जब गामा चौधरी ने उससे यह पूछा था कि स्पेन कहाँ वाके है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत में जबाब दिया था: ''विलायत में, और कहाँ।''

स्पेन में बंग फिड़ गई और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोषकान हसका बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मगू की बड़ाई का ऐनिराफ़ कर रहे थे—उस्ताद मगू उस बक्त माल रोड की चमकीली सतह पर ताँगा चैंलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू-मुस्लिम फ़साद पर तबादला-ए-खयाल कर रहा था।

उस रोज शाम के करीब बंब वह अहे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तमतमाया हुआ था—हुक का दौर चलते-चलते जब हिंदू-मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सिर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुफिक्कराना लहजे में कहा: "यह किसी दरवेश की बददुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू-छुरियाँ चलती रहती हैं मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दखाया था और उस दरवेश ने जलकर ये बददुआ दी थी कि जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहे हैं "यह कहकर उसने ठंडी साँस भरी और हुक्के का दम लगाकर फिर अपनी बात शुरू की: "यह कांग्रेसी हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं मैं कहता हूं, अगर यह लोग हजार साल भी सिर पटकते रहे तो भी कुछ न होगा बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटलीवाला आ जाएगा, या वह रूसवाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा

आदमी है और हाँ, मै यह कहना भूल ही गया कि दरवेश ने यह बदबुआ भी दी थी कि हिंद्म्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे "

उस्ताद मगू को अग्रेजो से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब वह यह बताया करता था कि वह हिंदुस्तान पर अपना मिक्का चलाते हैं और तरह-तरह के ज़ुल्म ढाते हैं, मगर उसके तनफफ़र की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे; वह उसके साथ ऐसा सुलूक करते थे, गोया वह एक ज़लील कुत्ता है—इसके अलावा उसे उनका रग भी बिलकुल पमंद न था; जब कभी वह किसी गोरे के सुर्ख व सफेद बेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती, न मालूम क्यो, वह कहा करता था कि उनके लाल झुरियों भरे चेहरे देखकर उसे वह लाश याद आ जाती है, जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल-गलकर झड़ रही हो।

जब किसी शराबी गोरे से उसका झगडा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकहर है रहती और वह शाम को अड्डे में आकर हल मार्का सिगरेट पीते हुए या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भरकर कोमा करता—यह मोटी गाली देने के बाद अपने सिर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर वह कहा करता ''आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं नाक में दम कर रखा है इन बदरों की औलाद ने यूँ रोब गाँठते हैं, गोया हम इनके बावा के नौकर हैं '' इस पर भी उसका गुस्सा ठडा न होता; जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वह अपने सीने की आग उगलता रहता: ''शक्ल देखते हो तुम उनकी जैसे कोढ हो रहा हो, बिलकुल मुर्बार "एक धप्पे की मार और गिटिपट-गिटिपट यूँ बक रहा था, जैसे मार ही डालेगा 'तेरी जान की कसम, पहले-पहल तो जी में आई कि मल्कन के खोपड़ी के पूर्जे उडा दूँ, लेकिन इस ख़याल से टल गया कि मुर्दार को मारना अपनी हतक है 'वह थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो जाता और नाक को अपनी ख़ाकी कमीम की आम्तीन में साफ करने के बाद फिर अपने दिल की भड़ास निकालने लगता . ''कसम है भगवान की, इन लाट साहबो के नाज उठाते-उठाते तग आ गया हैं जब कभी इनका मनहम चेहरा देखता हूँ तो रगो में ख़ून खौलने लगता है कोई नया कानून-वानून वनं तो इन लोगो से नजात मिले "तेरी कसम, जान में जान आए ''

और जब एक रोज उस्ताद मगू ने कचहरी से अपने ताँगे पर दो सवारियाँ लादी और उनकी गुफ्तुगृ से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आईन<sup>10</sup> का निफाज़ <sup>11</sup> होनेवासा है तो उसकी ख़शी की कोई इतिहा न रही।

दो मारवाडी, जो कचहरी मे अपने दीवानी मुक़द्दमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आईन यानी गवर्नमेट आफ़ इंडिया एक्ट के मुताल्लिक आपम में बातचीत कर रहे थे।

"सुना है, पहली अप्रैल से नया कानून चलेगा वया हर चीज बदल जाएगी?"

"हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहत हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा" काफी आज़ादी मिल जाएगी।"

"क्या क्याज के मुताल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा ?"

"यह पूछने की बात है किल किसी वकील से दरयापत करेंगे।"

उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाक़ाबिले-बयान खुशी पैदा कर रही थी—वह अपने घोड़े को हमेशा गालियाँ दिया करता था और चाब्क से बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज, उसने बार-बार पीछे मुड़कर मारवाडियों की तरफ देखा और अपनी बढ़ी हुई मूँछों के बाल एक उँगली से बड़ी सफ़ाई के साथ ऊँचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहा: "चल बेटा, जरा हवा से बाते करके दिखा।"

मारवाडियों को उनके ठिकाने पर पहुँचाकर उसने अनारकली मे दीनू, हलवाई की दूकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बडी डकार ली और मूँछों को मुँह में दबाकर, उनको चुसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज़ में कहा: "हुत तेरी ऐसी-तैसी "

शाम को जब वह अड्डे को लौटा तो खिलाफ़े-मामूल<sup>12</sup> उसे वहाँ अपनी जान-पहचान का कोई आदमी न मिल सका—उसके सीने में एक अजीबो-ग्ररीब तूफान बरपा हो गया; वह एक बड़ी ख़बर दोस्तों को सुनानेवाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को वह अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए सख़्त मजबूर हो रहा था, लेकिन अड्डे में कोई था ही नहीं।

आध घंटे तक वह चाबुक बगर में दबाए स्टेशन के अहे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा; उसके दिमाग में बड़े अच्छे-अच्छे ख्यालात आ रहे थे; नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था; वह उस नए कानून के मुताल्लिक, जो पहली अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज 13 होनेवाला था, अपने दिमाग की तमाम बित्तयाँ रोशन करके गौरो-फिक्र कर रहा था; उसके कानों में मारवाड़ियों का अंदेशा 'क्या ब्याज के मुताल्लिक भी कोई नया कानून पास होगा?' बार-बार गूँज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मसर्रत 14 की एक लहर दौडा रहा था—कई बार अपनी घनी मूँछों के अंदर हँसकर उसने उन मारवाड़ियों को गाली दी '' गरीबों की खटिया में घुसे हुए खटमल नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा ''

वह बेहद मसरूर<sup>15</sup> था; खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठडक पहुँचती, जब वह खयाल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों (वह उनको **इसी नाम** से याद किया करता था) की थ्यनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएँगी।

जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अहे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पुनंद आबाज़ में कहने लगा: "ला हाथ इंधर, ऐसी ख़बर सुनाऊँ कि जी ख़ुश हो जाए" तेरी इस गंजी खोपडी पर बाल उग आएँ " और यह कहकर उसने बड़े मज़े ले-लेकर नए क़ानून के मुताल्लिक़ नत्यू गंजे से बातें शुरू कर दीं—गुफ्तुगू के दौरान में उसने कई मर्तबा नत्यू गंजे के हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मारकर कहा: "तू देखता रह, क्या बनता है "यह रूसवाला बादशाह कुछ न कुछ ज़रूर करके रहेगा।"

उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निजाम की इश्तिराकी 16 सरगर्मियों के मुताल्लिक बहुत

कुछ मुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं; उसने नादानिस्ता <sup>17</sup> तौर पर रूमवाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आईन के साथ मिला दिया और पहली अप्रैल को पुराने आईन में जो नई तब्दीलियाँ होनेवाली थीं, उनको वह रूसवाले बादशाह के अमर का नतीजा समझ बैठा। कुछ अर्से से पेशावर और फ्रंटियर के दीगर शहरो में मुर्ख पोशो की तहरीक <sup>18</sup> चल रही थी; उसने उस तहरीक को भी अपने दिमाग में रूसवाले बादशाह और नए कानून के साथ ख़ल्त-मल्त कर दिया—इसके अलावा जब कभी वह किसी से मुनता कि फलॉ शहर में इतने बमसाज़ पकड़े गए हैं, या फ़लौं जगह इतने आर्दामयो पर बगावत के इल्जाम में मुक़दमा चलाया गया है तो उन तमाम वाकिआत को वह नए कानून का पेश खेमा<sup>19</sup> समझता और दिल ही दिल मे बहुत ख़ुश होता।

एक रोज उसके तॉगे मे दो बैरिस्टर बैठे नए आईन पर बड़े ज़ोर से तन्कीद<sup>20</sup> कर रहे थे और वह खामोशी से उनकी बाते सन रहा था।

एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से कह रहा था: ''जदीद आईन का दूसरा हिस्सा फ़ैडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया ऐसी फैडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी गई है, न देखी गई है सियासी नजरिए के ऐतबार से भी यह फैडरेशन बिलकुल गलत है, बिल्क यॅ कहना चाहिए कि यह कोई फैडरेशन है ही नहीं।''

इसके बाद उन बैरिस्टरों के दरिमयान जो गुफ़्तुगू हुई, उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, इसलिए उस्ताद मगू कुछ ख़ास न समझ सका; उसने ख़याल किया कि वह लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आजाद हो; इसी खयाल के जेरे-अंमर उसने कई मर्तबा उन दोनों बैरिस्टरों को हिक़ारत की निगाहों से देखा और अपने दिल ही दिल में कहा: 'टोडी बच्चे!'

जब कभी वह किसी को दबी जबान में 'टोडी बच्चा' कहता तो यह महसूस करके दिल ही दिल में बड़ा खुश होता कि उसने उस नाम को सही आदमी पर इस्तेमाल किया है और कि वह 'टोडी बच्चे' और 'शरीफ आदमी' में तमीज करने की अहलियत रखता है—उमके नजदीक 'टोडी बच्चा' एक नाम था, जो किसी शरीफ आदमी का नहीं हो सकता था।

इस वाके के तीसरे रोज वह गवर्नमेंट कॉलेज के तीन तुलबा<sup>21</sup> को अपने ताँगे में बिठाकर मजग जा रहा था कि उसने उन तीनों लड़कों को आपस में यह बाते करते हुए सुना

''नए आईन ने मेरी उम्मीदे बढा दी हैं अगर मीम साहब असेंबली के मेबर हो गए तो मुझे किसी सुरकारी दफ्तर में मुलाजिमत जरूर मिल जाएगी।''

''वैमे भी बहुत-सी जगहे निकलेंगी : शायद हमारे हाथ भी कुछ आ जाए ।'' ''हाँ-हाँ, क्यों नहीं ।''

''वह ग्रेजुएट जो बेकार मारे-मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी।''

इस गुफ़्तुगू ने उस्ताद मगू के दिल में जदीद आईन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वह उसको ऐसी बीज़ समझने लगा, जो बहुत चमकती हो : 'नया कानून ' वह दिन में कई-कई बार सोचता: 'यानी कोई नई चीज़!' और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वह नया साज आ जाता, जो उसने, दो बरस हुए, चौधरी खुदाबख़्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक-बजाकर खरीदा था; उस साज़ से, जब वह नया-नया था, जगह-जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ-जहाँ पीतल का काम था, वह तो सोने की तरह दमकता था—उसके नजदीक इस लिहाज़ से भी नए कानून का दरख़्शाँ व ताबाँ<sup>22</sup> होना यकीनी था।

पहली अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने अपने ताँगे में बैठे-बैठे जदीद आईन के हक़ में और खिलाफ बहुत कुछ मुना—जदीद आईन का जो तसव्वर<sup>23</sup> उसके जेहन मे कायम हो चुका था, क़ायम रहा । वह समझता था कि पहली अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और उसको यक़ीन था कि नए कानून की आमद पर जो तब्दीलियाँ नजर आएँगी, उनसे उसकी आँखों को जरूर ठंडक पहँचेगी।

आखिरकार मार्च के इकत्तीस दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद घंटे बाकी रह गए।

मौसम खिलाफ़े-मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी पहली अप्रैल को मुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर उसने ताँगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल आया।

उसकी तबीयत गैरमामूली तौर पर मसरूर थी—वह नए कानून को देखनेवाला था। उसने सुबह के सर्द धुँधलके में कई तग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी—उसकी निगाहें खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग-बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सिर पर जमी हुई थी, और सब चीजे पुरानी नजर आ रही थीं, वह नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में इकत्तीस मार्च को चौधरी ख़ुदाबख़्श से साढ़े चौदह आने में खरीदी थी।

घोड़े के टापों की आवाज, काली सड़क, थोड़े-थोड़े फ़ासलों पर खड़े बिजली के खबे, दूकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गने में पड़े हुए घुँघरुओं की झनझनाहट, बाजागे में चलते-फिरते लोग 'इनमें कौन-सी चीज नई थी; जाहिर है, कोई भी नहीं; लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था: 'अभी बहुत सवेरा हैं दूकानें भी तो सबकी-सब बंद हैंं 'बंद दूकानों से उसे तस्कीन मिली; सने सोचा: 'हाई कोर्ट में नौ बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा?'

जब उसका ताँगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाज़े के करीब पहुँचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रुऊनत<sup>24</sup> से नौ बजाए जो तुलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से अंदर जा रहे थे, ख़ुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने क्यों उनके कपड़े मैले-मैले-से नजर आए—इसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहे किसी ख़ैराकुन<sup>25</sup> जलवे का नज़ारा करना चाहती थीं।

ताँगे को दाएँ हाथ मोड़कर वह थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था—बाज़ार की वस्तावेज : एक / 245

आधी दूकानें खुल चुकी थीं; लोगों की आमदो-रफ्त भी बढ़ गई थी; हलवाइयों की दूकानों पर गाहकों की ख़ूब भीड़ थी; मनहारीवालों की नुमाइशी चीज़ें शीशो की अलमारियों मे लोगों को दावते-नज़ारा दे रही थीं; बिजली के तारों पर कई कबूतर एक-दूसरे को चोंचें मार रहे थे—उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी; वह नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वह अपने घोड़े को देख रहा था।

जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होनेवाला था तो उसने चार-पाँच महीने बड़ी बेकरारी में गुज़ारे थे; उसको यक़ीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन ज़रूर पैदा होगा, मगर वह इंतज़ार की घड़ियाँ काट न पा रहा था; वह चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ़ एक नज़र देख ले, इसके बाद वह पैदा होता रहे; इसी ग़ैर मग़्लूब<sup>26</sup> ख़्वाहिश के ज़ेरे-असर उसने कई बार अपनी निढाल बीवी के पेट को दबा-दबाकर और उसके ऊपर कान रख-रखकर अपने बच्चे के मुताल्लिक कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा था। एक मर्तबा वह इंतज़ार करते-करते इस क़दर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर बरस भी पड़ा था: 'तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती हैं उठ ज़रा चल-फिर कि तेरे अंग में थोडी-सी ताकृत तो आए यूँ तख़्ता बने रहने से कुछ न हो सकेगा तू समझती है कि इस तरह लेटे-लेटे तू बच्चा जन देगी?''

उस्ताद मंगू तब्अन बहुत जल्दबाज़ वाके हुआ था; वह हर सबब की अमली तश्कील<sup>27</sup> देखने का न सिर्फ ख़्वाहिशमृद था, बल्कि मृतजस्सिस<sup>28</sup> था।

उसकी बीवी गंगादेंई उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर कहा करती थी: ''अभी कुआँ खुदा नहीं है और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो।''

उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था, जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज़ से होना चाहिए था; वह नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जिस तरह वह महात्मा गाँधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था।

लीडरों की अज़मत<sup>29</sup> का अदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूसों के हंगामों और उनके गले में डाले गए फूलों के हारों से किया करता था; अगर कोई लीडर गेदे के फूलों से लदा हो तो उसके नज़दीक वह बड़ा आदमी था; और अगर किसी लीडर के जुलूस या जलसे में भीड़ के बायस दो-तीन आदमी कुचले जाएँ तो उसकी निगाहों में वह लीडर और भी बड़ा था ंनए क़ानून को वह अपने जेहन के इसी तराज़ू में तौलना चाहता था।

अनारकली से निकलकर वह माल रोड की चमकीली सतह पर अपने ताँगे को आहिस्ता-आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दूकान के पास उसे छावनी की एक समारी मिल गई।

किराया तय करने के बाद उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख़याल किया ंचलो यह भी अच्छा हुआ शायद छावनी ही से नए क़ानून का कुछ पता चल जाए।

छावनी पहुँचकर उसने सवारी को उसकी मंज़िले-मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर, बाएँ हाथ की आख़िरी दो उँगलियों में दबाकर स्लगाया और पिछली निशस्त <sup>30</sup> के गद्दे पर बैठ गया — जब उसको किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी, या उसे किसी बीते हुए बाक़े पर ग़ौरं करना होता था तो वह आमतौर पर अगली निशस्त छोड़कर पिछली निशस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएँ हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था; ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा-सा हिनहिनाने के बाद बडी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग-दौड से छट्टी मिल गई है।

घोडे की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख़यालात की आमद बहुत सुस्त थी; जिस तरह घोडा आहिस्ता-आहिस्ता क़दम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद मंगू के जेहन में नए कानून के मुताल्लिक नए क़यासात<sup>31</sup> दाख़िल हो रहे थे, वह नए कानून की मौजूदगी में म्युनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीक़े पर गौर कर रहा था और इस क़ाबिले-ग़ौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सई कर रहा था। वह इसी सोच-विचार में ग़र्क था कि उसने महसूस किया, किसी सवारी ने उसे बुलाया है; पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के उस तरफ़ दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया, जो हाब के इशारे से उसे बुला रहा था।

जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफ़रत थी—जब उसने अपनी नई सवारी को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफ़रत के ज़ज़्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिसकुल तवज्जोह न दे और गोरे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाए, मगर बाद में उसको ख़याल आया: 'इनके पैसे छोड़ना बेवकूफी हैं कलगी पर जो साढ़े चौदह आने ख़र्च हुए हैं, इनकी जेब ही से वुसूल करने चाहिए चलो चलते हैं '

खाली सड़क पर बड़ी सफ़ाई से ताँगा मोडकर उसने घोडे को चाबुक दिखाया—औंख झपकने में वह बिजली के खंबे के पास था।

घोडे की बागें खींचकर उसने ताँगा ठहराया और पिछली निशस्त पर बैठे-बैठे गोरे से पूछा: "साहब बहादुर, कहाँ जाना माँगटा है ?" उसके सवाल मे बला का ताँज्या <sup>32</sup> अंदाज था; 'साहब बहादुर' कहते वक्त उसका ऊपर का मूँछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिच गया और पास ही गाल के उस तरफ़ जो मद्धम-सी लकीर नाक के नथने से ठोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लरज़िश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की साँवली लकडी में धारी डाल दी हो, उसका सारा चेहरा हंस रहा था—उसने अपने अंदर ही अंदर उस गोरे को अपने सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था।

जब गोरे ने, जो बिजली के खंबे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर ताँगे के पायदान की तरफ़ क़दम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की और गोरे की निगाहें चार हुई, जैसे बयकवक़्त आमने-सामने की बंदूक़ों से गोलियाँ ख़ारिज हो गई हों और आपस में टकराकर एक आतर्शी बगूला बनकर ऊपर को उड़ गई हों।

उस्ताद मंग्, जो अपने दाएँ हाथ से बाग के बल को खोलकर ताँगे पर से नीचे उतरनेवाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूँ देख रहा था, गोया वह उसके वुजूद के जर्रे-जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा हो—और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से ग़ैर मरई<sup>33</sup> चीज़ें झाड़ रहा था, गोया वह उस्ताद मंगू के उस हमले से अपने वृज्द के कुछ हिस्से मह्फूज़ रखने की कोशिश कर रहा हो।

गोरे ने सिगरेट का धुआँ छोड़ते हुए कहा: "जाना माँगटा या फिर गड़बड़ करने का?" "बही है "यह दो लफ्ज उस्ताद मंगू के ज़ेह्न में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे: "वही है " उसने फिर वह दो लफ्ज अपने मुँह के अंदर ही अंदर दोहराए और उसे पूरा यकीन हो गया कि वह गोरा, जो उसके सामने खड़ा था, वही है, जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी, और उस ख़्वाहमख़्वाह के झगड़े में, जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, उसे तौअनोकर्हन अवहन सी बातें सहना पड़ी थी—उसने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बिल्क उसके पूर्जे उडा दिए होते, मगर वह इस ममलहत अविना पर ख़ामोश हो गया था कि इस किस्म के झगड़ों में पुलिस और अदालत का नजला आमतौर पर कोचवानों पर ही गिरा करता है।

उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और पहली अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे में कहा : ''कहाँ जाना माँगटा है ?'' उसके लहजे में चाबुक ऐसे तेजी थी।

गोरे ने जवाब दिया : "हीरामंडी।"

''किराया पाँच रूपए होगा ।'' उस्ताद मंगू की मूँछें थरथराईं ।

गोरा हैरान हो गया; वह चिल्लाया : "पाँच रुपए ? क्या त्म "

''हाँ-हाँ, पाँच रुपए '' उम्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भिचकर एक वज़नी घूँसे की शक्न इंख्तियार कर गया ' 'क्यों, चलते हो या बेकार बातें बनाओंगे ?'' उसका लहजा ज्यादा मख्त हो गया।

गोरे के जेहन में पिछले बरस का वाका मौजूद था, मगर वह उस्ताद मंगू के सीने की चौडाई भूल चुका था। वह खयाल कर रहा था कि उस्ताद मंगू की खोपड़ी फिर खुजला रही है- उसने अपनी छड़ी बढ़ाई और उस्ताद मंगू को ताँगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया।

बेद की पालिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ दो-तीन मर्तबा छुई – उसने बैठे-बैठे पस्त कद<sup>36</sup> गोरे को देखा, गोया वह अपनी विगाहों के वज़न ही से उसे पीस डालना चाहता हो।

दूसरे ही लम्हे उस्ताद मगू उछला, फिर उसका घूँसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे-ज़दन<sup>37</sup> में गोरे की ठड्डी के नीचे जम गया—गोरा लड़खड़ा गया और उस्ताद मगु ने उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया।

शशदरो-म्तहय्यर<sup>38</sup> गोरे ने इधर-उधर सिमटकर उस्ताद मंगू की वजनी घूँसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उस्ताद मंगू पर दीवानगी की-सी हालत तारी है और उसकी आँखों में से शरारे बरस रहे हैं तो उसने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।

गोरे की चीख़ो-पुकार ने उस्ताद मगू की बाँहों का काम और भी तेज़ कर दिया—**वह गोरे** को जी-भर के पीट रहा था और साथ-साथ यह कहता जाता था: ''पहली अप्रैल को भी वही अकड़-फूँ पहली अप्रैल को भी वही अकड़-फूँ "अब हमारा राज है बच्चा !'' लोग जमा हो गए और पुलिस के दो मिपाहियों ने बडी मुश्किल से गोरे को उम्ताद मगू की गिरफ्त से छुडाया।

उस्ताद मंगू दो सिपाहियों के दरिमयान खडा था; उसकी चौड़ी छाती फूली हुई साँम की वजह से ऊपर-नीचे हो रही थी, मुँह से झाग बह रहा था; वह अपनी फैली हुई आँखों से हैरतज़दा हुज़ूम की तरफ़ देखते हुए हाँफती हुई आवाज में कह रहा था ' ''वह दिन गुजर गए, जब खलील खाँ फाख्ता उडाया करते थे अब नया कानून है मियाँ नया कानून!''

और बेचारा गोरा अपने बिगडे हुए चेहरे के साथ बेवकूफों की मार्निद कभी उस्ताद मगू की तरफ देख रहा था और कभी हजूम की तरफ।

उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने मे ले गए।

रास्ते में और थाने के अंदर भी वह 'नया कानून, नया कानून' चिल्लाता रहा, मगर किमी ने एक न सुनी।

''नया कानून, नया कानून, क्या बक रहे हो कानून दही है पुराना !'' और उसको हवालात मे बंद कर दिया गया।

विस्तृत, 2, नेताओवालं, 3 भविष्यवाणी, 4 गभीरता, 5 स्वीकारता, 6 विचारक-जैसे, 7 घृणा, 8 उदास, 9 तिरस्कृत (दृष्टात्मा) 10 नया कानून, 11 लागू होना, जारी होना, 12 आशा के विपरीत, 13 लागू, 14 खशी, 15 प्रसन्न, 16 साम्यवादी, 17 बरीर समझे-बुझे, 18 आदोलन, 19 किसी काम के लिए की जानेवाली कार्रवाही, 20 समालोचना, 21 सामर्थ्य, 22 रोशन, चमकना, 23 कल्पना, 24 घमड, 25 औरतो को चौंधयानेवाला, 26 अपर्गाजन (जो दबाई न जा सके) 27 आकार 28 जिज्ञास, 29 सम्मान, 30 बैठने की सीट, 31 अनुमान, 32 व्यय्यात्मक, 33 अदृश्य, 34 न चाहते हुए, बरीर इच्छा के, 35 भलाई, 36 छोटे कद का, 37 पलक अपकार ही, 38 स्तब्ध।

दम्तावजः एकः २४५

#### शगल

#### (मैकसिम गोर्की की याद में)

यह पिछले दिनों की बात है जब हम बरसात में सडके साफ करके अपना पेट पाल रहे थे। हममें से कुछं किसान थे और कुछ मजदूरीपेशा—चूँिक पहाडी देहातो में रुपए का मुँह देखना बहुत कम नसीब होता है, इसलिए हम सब खुशी-खुशी छ आने रोज पर सारा दिन पत्थर हटाते रहते थे जो बारिशों के जोर से साथवानी पहाडियों से लुढककर सडक पर आ गिरते थे। पत्थरों को सडक पर से हटाना तो खैर एक मामूली बात है, हम तो उस उजरत पर उन पहाडियों को ढाने पर भी तैयार थे जो हमारे गिर्दो-पेश सियाह और डरावने देवों की तरह अकडी खडी थीं—दरअसल हमारे बाजू सख्त से सख्त मशक्कत के आदी थे, इसलिए वह कम हमारे लिए बिलकुल मामूली था। अलबत्ता जब कभी हमें सडक को चौड़ा करने के लिए पत्थर काटना पडते तो रात को हमें बहुत थकान महस्स होती, पट्ठे अकड जाते और सुबह को बेदार होते वक्त ऐसा महसूस होता कि वह तमाम पत्थर, जो हम गुजिशता। रोज काटते और फोडते रहे हैं, हमारे जिस्मों पर बोझ डाले हुए हैं, मगर ऐसा कभी-कभी होता था।

हमारा काम हर रोज सुबह सात बजे शुरू होता जब तुलू<sup>2</sup> होते हुए सूरज की तिलाई किरने चीड के दराज कद दरख्तों से छन-छनकर हमारे पासवाले नाले के खश्मआलूद पानी से अठखेलियाँ कर रही होतीं और आसपास की झाडियों में नन्हे-नन्हे परिदे अपने गले फुला-फुलाकर चीख रहे होते—यूँ किहए कि हम कुदरत को अपने ख्वाब से बेदार होता देखते सुबह की हल्की-फुल्की हवा में शबनमआलूद सब्ज झाडियों की दिलनवाज सरसराहट, नाले में सगरेजों से खेलते हुए कफआलूद पानी का शोर और बरसात के पानी में भीगी हुई मिट्टी की भीनी-भीनी खुशब्, चद ऐसी चीजे जो हमारे सगीन सीनो में एक ऐसी लताफत पैदा कर देतीं जो जिंदगी के उस दोजख में हमें बहिश्त के ख्वाब दिखाने लगती।

हमें हर रोज़ बारह घंटे काम करना पढता, यानी सारा दिन हम सडक की मोरियो और पत्चरों को साफ़ करते रहते । हमारा काम दिलचस्प न था मगर हमने उसकी नाख़ुशगवार यक बाहंगी<sup>5</sup> को दूर करने के लिए एक तरीका ईजाद कर लिया था जब हम सब उस पहाड़ी के नीचे जमाशुदा म**नवे को अपने बेलचों** से हटा रहे होते, जिसके सगरेजे हर वक्त सडक पर गिरते रहते थे, तो हम एक मुर में कोई पहाड़ी गीत शुरू कर देते; मलबे के पत्थरों से टकराकर हमारे बेलचों की इनकार उस गीत की ताल को कमा देती; वह गीत उस अफ़सुर्दगी को दूर कर देता जो वह गैर दिलचस्प काम करने से हमारे दिलों में पैदा हो जाती; जब तक उस गीत के सुर हमारी चौडी छातियों में से निकलते रहते, हम महसूस तक न करते कि उस दौरान मे हमने मलबे के एक बहत बड़े ढेर को साफ कर लिया है।

मोटर लारियों की आमदो-रफ्त से भी हमारा दिल बहलाता रहता जो रंग-बिरंगे मुसाफिरों को कश्मीर से वापिस ला रही होतीं या कश्मीर की तरफ़ ले जा रही होतीं—जब कभी कोई लारी हमारे पास से गुज़रती तो हम कुछ अर्से के लिए अपनी झुकी हुई कमरें सीधी करके सड़क के एक तरफ़ खड़े हो जाते और ज़मीन पर अपने बेलचे टेककर उसको सामनेवाले मोड़ के अक़ब में गुम होते देखते रहते; उन लारियों को इतनी दूर तक जाते हुए देखते रहने का मक़सद यह होता कि हम थोडा स्म्ता लें—बाज़ औकात उन लारियों की शानदार असबाब से लदी हुई छतें, और उनकी खिडिक्यों में से मुसाफिरों के लहराते हुए रेशमी कपड़ों की झलक हमारे दिलों में एक नाक़ाबिले-बयान तल्ख़ी पैदा कर देती और हम अपने आपको उन पत्थरों की तरह फिजूल और नाकारा तसव्बुर करने लगते जिनको हमारे बेलचों के धक्के इधर-उधर पटकते रहते; उन मुसाफ़िरों के तरह-तरह के लिबास देखकर, जिन पर यकीनन बहुत से रुपए सर्फ़ आए होंगे, हम ग़ैर इरादी तौर पर अपने कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर देते।

हममें से अक्सर का लिबास पट्टू के तग पाजामे, गाढ़े की क़मीस और लुधियाने की मद्री पर मुश्तिमल या। सबके पोजामे या तो घुटनों पर से घिस-घिसकर इतने बारीक हो गए थे कि उनमें से टाँगों के बालों की पूरी नुमाइश होती थी, या बिलकुल फटे हुए थे। कमीसों और सिद्रयों की भी यही हालत थी, उन पर जगह-जगह मुख़्तिलफ़ रंगों के पैवद लगे हुए थे। करीब-क़रीब हम सबकी क़मीसों के बटन ग़ायब थे, इसलिए सीने आमतौर पर खुले रहते थे और काम में मसरूफ़ियत के वक्त उन पर फैली हुई पसीने की बूँदें साफ नजर आती थीं।

बारह बजे के क़रीब हम काम छोड़कर खाने के लिए सड़क के नीचे उतरकर किसी पेड के साए तले बैठ जाते—खाना हम सुबह कपडे मे बाँधकर अपने साथ लाते । तीन ढोडे<sup>8</sup> और आमतौर पर सरसो का साग होता जिनको हम अपने भूखे पेट में डाल लेते । खाने के बाद हम पानी अमूमन नाले से पिया करते । जिस रोज़ बारिश की ज़्यादती के बायस नाले का पानी ज्यादा गदला हो जाता, उस रोज हम दूर सड़क के उस पार चले जाया करते जहाँ साफ़ पानी का एक चश्मा था ।

खाने से फारिंग होकर हम फौरन काम शुरू कर दिया करते, गो हमारा जी चाहता कि नरम-नरम घास पर लेटकर थोड़ी देर सुस्ता लें और फिर काम शुरू करें, मगर ऐसा क्योंकर हो सकता जबकि हमें हर बक्त इस बात का ख़याल रहता कि पूरा काम किए बगैर उजरत न मिलेगी।

हमारा मत्महे-नज़र काम करना और इस हीले से अपना पेट पालना था। हमें मालूम

था कि हममें से किसी ने अगर अपने काम मे जरा बसी सुस्त रफ़्तारी या बेदिली का इजहार किया तो ताश की गड्डी से नाकारा जोकर की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा, इसलिए हम दिल लगाकर काम किया करते कि हमारे अफ़सरों को शिकायत का मौंका न मिले। इसके यह मानी नहीं हैं कि हमारे अफ़सर हम पर बहुत खुश थे। ऐसा क्यों कर हो सकता कि वह बड़े आदमी थे और उनका जाइज व नाजाइज़ तौर पर खफा होना भी दुरुस्त होता। कभी-कभी वे लोग ऐसे ही हमारे काम का मुआइना करते वक्त अपनी बेइत्मीनानी का इजहार करते हुए हम पर ब्रुस पडते लेकिन हम, जो उनकी बड़ाई को बखूबी समझते थे, 'महाराज, महाराज' कहकर उनका गुम्सा सर्द कर दिया करते। हम जानते थे कि उनका गुस्सा बिलकुल बेजा है लेकिन हमारा एहसास हमारे दिलों में नफरत के जज़्बात पैदा न करता, शायद इसलिए कि कोरनिशों ने हमको बिलकुल मुर्दा बना रखा था; या फिर इसकी वजह यह थी कि हरदम हमको यह खौफ दामनगीर रहता कि अगर हम काम से हटा दिए गए तो हमारी रोजी बद हो जाएगी।

हम अपने काम से मृतमइन थे। यही वजह है कि हम थोड़ी मजदूरी और ज्यादा काम के मसले पर बहुत कम गौर किया करते। इसकी जरूरत भी क्या थी कि यह काम पढ़े-लिखे आदिमयों का होता है और हम बिलकुल अनपढ़ और जाहिल थे—दरअसल बात यह है कि हमारी दुनिया बिलकुल अलग-थलग थी जिसकी सरहदें पत्थर तोड़ने या उनको हटाने, बारह बजे रोटी खाने, फिर काम करने और इसके बाद अपने-अपने डेरो में सो जाने तक ख़त्म हो जाती थी, हमें इन हुदूद के बाहर किसी भै से कोई सरोकार न था; दूसरे अल्फाज में अपना और अपने मुतालिलक़ीन 10 का पेट पालने के धधे में हम कुछ ऐसी बुरी तरह फँसकर रह गए थे कि हम किसी और शै की ख्वाहिश करना ही भूल गए थे।

हमारे काम पर सड़कों के महकमें की तरफ से एक निगराँ मुकर्रर था, जो दिन का बेश्तर हिस्सा सड़क के एक तरफ चारपाई बिछाकर बैठे रहने में गुजार देता—वह जात का पंडित था। जैंचे तबके का इम्तियाजी निशान सिद्र के तिलक की सूरत में हर वक्त उसकी सफेद पेशानी पर चमकता रहता—हम अपने निगराँ को एहतिराम रे और इज़्जत की निगाहों से देखते; अव्वल इसलिए कि वह बाहमण था और दोयम इसलिए कि हम उसके मातहत थे; चुनाचे इधर-उधर के दूसरे कामों के अलावा हम बारी-बारी दिन में कई बार उसके पीने के लिए हक्का ताजा किया करते और आग बनाकर उसकी चिलमें भरा करते।

पंडित का काम सिर्फ इतना था कि सुबह चारपाई पर अपने गेरवे रंग की कलफ़ लगी पगडी और रेशमी कोट उतारकर अपने गजे सिर पर हाथ फेरते हुए हमारी हाजिरी लगाए और फिर एक बड़े से रिजस्टर में कुछ दर्ज करने के बाद इधर-उधर टहलता रहे या हक्का पीता रहे—वह अपने काम में बहुत कम दिलचस्पी लेता; अलबत्ता जब कभी मुआइने के लिए किसी अफसर की मोटर उधर से गुज़रना होती तो वह अपनी चारपाई उठवा देता और हमारे पाम खड़ा हो जाया करता—उसकी इस चालाकी पर हम दिल ही दिल में हँसा करते।

एक रोज़ जबकि स्वह से हल्की-हल्की फ़्वार पड़ रही थी और हम बारह बजे खाना

खाने से फारिग़ होकर हस्बे-मामूल अपने काम मे मश्गूल थे कि एक मोटर के हॉर्न ने हमें चौंका दिया—लारियों की निसंबत हम मोटरों के देखने के बहुत शायक<sup>11</sup> थे, इर्मालए कि उनमें हमारी भूखी नज़रों के देखने के लिए अजीबो-गरीब चीजें नजर आतीं—हम कमरे सीधी करके खड़े हो गए।

इतने में मोड़ के अकब से सब्ज रग की एक छोटी-सी मोटर नमूदार हुई—जब वह हमारे क़रीब पहुँची तो हमने देखा कि उसकी बॉडी बारिश के नन्हे-नन्हे कतरों के नीचे चमक रही है। वह बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी, शायद इसिलए कि पिछली मीट पर जो दो साहब बैठे हुए थे, उनमें से एक अपनी रानों पर ग्रामोफोन रखें बजा रहे थे। जब वह मोटर हमारे क़रीब में गुजरी तो रिकार्ड की आवाज सड़क की साथवाली पहाडी के पत्थरों से टकराकर फजा में गुँजी। कोई गा रहा था

न मैं किसी का, न कोई मेरा छाया चारों ओर अँधेरा अब क्छ सूझत नाही मोहे, अब क्छ

आवाज में बेहद दर्द था । एक लम्हे के लिए ऐसा मालुम हुआ कि हम शायद बहरे-जुल्मात<sup>14</sup> में डूब गए हैं ।

जब मोटर अपनी नीम वा खिड़िकयों से उस गीत के दर्दनाक सुर बिखेरती हुई हमारी नज़रों से औंझन हो गई तो हम सबने एक आह भरकर अपना काम शुरू कर दिया।

शाम के करीब जब सूरज की सुर्ख़ और गर्म टिकिया पिघले हुए तॉबे का रग इिस्तियार करके एक सियाह पहाडी के पीछे छुप रही थी और उसकी उन्नाबी किरनें दराजक़द दरख़्तों की चोटियों से खेल रही थीं, सब्ज रग की वही मोटर हमें उस तरफ से वापिस आती दिखाई दी, जिधर वह दोपहर को गई थीं। हमने उसके हॉर्न की आवाज सुनी तो काम छोड़कर उसको देखने लगे। आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई वह हमारे आगे से गुज़र गई और फिर दफ्अतन हमसे आधी जरीब 15 के फ़ासले पर खडी हो गई। वह ग्रामोफोन जो उसमें बज रहा था, ख़ामोश हो गया।

थोड़ी देर के बाद पिछली मीट से एक नौजवान दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अपनी पतलून को कमर पर से दुरुस्त करता हुआ हमारे पास से गुज़रा और आहिस्ता-आहिस्ता उस पुल की तरफ रवाना हो गया जो सामने नाले पर बँधा हुआ था—यह खयाल करके कि वह नाले के पानी का नजारा करने के लिए गया है जैसा कि आमतौर पर उधर से गुज़रनेवाले किया करते थे, हम अपने काम में मसरूफ हो गए।

अभी हमे अपना काम शुरू किए पाँच मिनट से ज्यादा अर्सा न गुजरा होगा कि पुल की तरफ से ताली की आवाज बुलंद हुई।

हमने मडकर देखा।

पतलून पोश नौजवान सडक के साथ पत्थरों से चुनी हुई दीवार के पास खडा ग़ालिबन मोटर में बैठे अपने साथियों को मुतवज्जेह<sup>16</sup> कर रहा था—सगीन मुँडेर पर उस नौजवान से कुछ दूर एक लड़की बैठी हुई थी।

दस्तावेज : एक / 253

हममें से एक ने अपने बेलचे को बड़े जोर से मोरी की गीली मिट्टी में गाड़ते <mark>हुए कहा</mark> : ''वह रामदई है ।''

कालु ने, जो उसके पास खडा था, दरयापुत किया "रामदई?"

"संतो चमार की लडकी, और कौन!" उसके लहजे में बेलचे के लोहे ऐसी सख्ती थी। हम बाकी चार हैरान थे कि उस गुफ्तुगू का मतलब क्या है; अगर वह लडकी, जो मुँड़ेर पर बैठी हुई है, संतो चमार की लड़की है तो कौन-सी अहम बात है कि हमारा साथी इस कदर तेज बोल रहा है।

हम गौर कर रहे थे कि फजल ने, जो हम सबसे उम्र मे बड़ा था और नमाज़-रोजे का बहुत पाबद था, अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए निहायत ही मुफिक्कराना<sup>17</sup> लहजे मे कहा ''दुनिया मे एक अंधेर मचा है खुदा मालूम लोगों को क्या हो गया ?''

फजल की बात सुनकर हम सब असल मामला समझ गए और हमारे दिलों पर गम और गस्मे की एक अजीबो-गरीब कैंफियत तारी हो गई।

ताली फिर बजी तो मोटर की पिछली निशस्त से पतलून पोश के एक साथी ने अपना सिर बाहर निकाला और यह देखकर कि उसका साथी उसे बुला रहा है, वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हमारे करीब से गुजरता हुआ पुल की जानिब बढ़ गया—हम बेवकुफ़ बकरियों की तरह उसे अपने साथी के पास जाता देखते रहे।

जब पतलून पोश नौजवान का साथी उसके पास पहुँच गया तो वे दोनों लड़की की तरफ़ बढ़े और उन्होंने लडकी से बातें करना शुरू कर दी।

कालू पेचो-ताब खाकर रह गया और ख़श्मआलूद लहजे मे बोला . "बदमाश !" फ़ज़ल ने सर्द आह भरी और मग़मूम लहजे मे कहने लगा "जब मे यह सड़क बनी है और ऐसे बाबुओं की आमदो-रफ्त ज़्यादा हो गई है, यहाँ के तमाम इलाकों में गंदगी फैल गई है लोग कहते हैं कि यह सड़क बनने से बहुत आराम हो गया है हो गया होगा, मगर इस किस्म के बेशमीं के नजारे पहले कभी देखने में न आते थे ख़दा बचाए!"

इस दौरान में, हमने देखा, पतलून पोश के साथी ने लड़की को बाज़ू से पकड़ लिया है और गालिबन उसको उठकर चलने के लिए कहा है—मगर वह मुँडेर पर अपनी जगह बैठी रही।

कालू से न रहा गया और उसने रामप्रसाद से कहा ''आओ, ये लोग तो अब दस्तदराज़ी कर रहे हैं।'' यह कहकर कालू अकेला ही उस जानिब बढ़ने लगा कि हमने उसे रोक लिया और यह मश्वरा दिया कि तमाम मामला पंडित के गोश गुज़ार कर दिया जाए जो चारपाई पर सो रहा है; और फिर जो कुछ वह कहे, उस पर अमल किया जाए।

इस तजवीज को माकूल ख़याल करके हम सब पंटित के पास गए और हमने उसे जगाकर सारा किस्सा सुना दिया।

पंडित ने हमारी गुफ्तुगू को बड़ी बेपरवाई से मुना, जैसे कोई बात ही न हो, और उन दोनों नौजवानों की तरफ देखकर, जो लड़की को ख़ुदा मालूम किस तरीक़े से मनाकर अपने साथ ला रहे थे, कहा : "जाओ, तुम लोग अपना काम करो मैं उनसे ख़ुद दरयाफ्त करूँगा।"

पंडित का जवाब सुनकर हम बेचारगी की हालत मे अपने काम पर आ गए, लेकिन हम सबकी निगाहे लडकी और उन दो नौजवानों पर जमी हुई थीं जो अब पुल तय करके पंडित की चारपाई के करीब पहुँच रहे थे—नौजवान आगे थे और लड़की थकी हुई घोडी की तरह उनके पीछे-पीछे चल रही थी।

जब वह पंडित के आगे से ग़्जरने नगे तो पंडित चारपाई पर से उठा—दो-तीन मिनट तक उनसे कुछ बातें करने के बाद वह भी उनके साथ हो लिया।

जब वह नौजवान, लड़की और पींडत हमारे पाम से गुज़रे तो हमने देखा कि नौजवानों के चेहरो पर एक हैवानी झलक नाच रही है, लड़की की निगाहे झुकी हुई हैं और पींडत बड़े अदब से उनके साथ-साथ चल रहा है।

मोटर के पास पहुँचकर पंडित ने आगे बढ़कर मोटर का दरवाजा खोला।

पहले पतलून पोश, फिर लडकी और इसके बाद दूसरा नौजवान, तीनो मोटर में दाखिल हो गए—हमारे देखते-देखते मोटर चली और हमारी नजरों से ओझल हो गई; हम ऑखें झपकते ही रह गए।

"शैतान मरदूद !" कालू ने बड़े इज्तिराब<sup>18</sup> से यह दो लफ़्ज अदा किए। इतने मे पडित आ गया और हमको मुज्तरिब<sup>19</sup> देखकर एक मस्नूई आवाज में कहने लगा :"मैंने उनसे दरयाफ़्त कर लिया है ऐसी कोई बात नहीं है वह लड़की को जरा मोटर की सैर कराना चाहते थे इस्पेक्टर साहब के मेहमान हैं और डाकबँगले में ठहरे हुए हैं थोड़ी दूर ले जाकर वह लड़की को छोड़ देगे अमीर आदमी हैं; इनके शागल इसी किस्म के होते हैं तुम लोग अपना काम करों "यह कहकर पीड़त चला गया।

हम देर तक खुदा मालुम किन गहराइयो मे गर्क रहे।

दपअतन फजल की आवाज़ ने हमे चौंका दिया—दो मर्तबा ज़ोर से थूककर उसने अपने हाथों को गीला किया और बेलचे को सगरेज़ों के ढेर में गाडते हुए कहा : ''अगर अमीर आदिमयों के यही शगल हैं तो हम गरीबो की बहू-बेटियों का अल्लाह बेली है !''

<sup>।</sup> गुजरे हुए, बीते हुए; 2 उदय होते, निकलते; 3. क्रोधित, कुपित; 4. छोटे-छोटे पत्थरो; 5. एकरसता;

<sup>6</sup> पीछे, 7. आधारित, शामिल; 8. मक्का की रोटी, 9. उद्देश्य; 10. संबंधियों; 11. विशेषत.

<sup>12</sup> सम्मान; 13. उत्कठित, लालायित; 14. अँधेरे का समृद्र; 15. खेत बादि की नापतील में काम आनेवासी अंजीर; 16. सबोिश्रत; 17 फवकड, निर्धनतापूर्ण, 18 बेचैनी, 19 बेचैन, बशात।

## बाँझ

मेरी और उसकी मुलाकात आज से ठीक दो बरस पहले अपोलो बंदर पर हुई।

शाम का वक्त था; सूरज की आखिरी किरणें समंदर की उन दूर-दराज़ लहरों के पीछे गायब हो चुकी थीं, जो साहिल के बैंच पर बैठकर देखने से मोटे कपड़े की तहें मालूम होती थीं—मैं गेट वे ऑफ़ इंडिया के इस तरफ़ पहला बैंच छोड़कर, जिस पर एक आदमी चंपीवाले से अपने सिर की मालिश करा रहा था, दूसरे बैंच पर बैठा हुआ था और हदे-नज़र तक फैले हुए समंदर को देख रहा था, दूर, बहुत दूर, जहाँ समंदर और आसमान घुल-मिल रहे थे, बड़ी-बड़ी लहरें आहिस्ता-आहिस्ता उठ रही थीं, ऐसा मालूम होता था कि एक बहुत बड़े गदले रंग का कालीन हैं, जिसे उधर से इधर समेटा जा रहा है—साहिल के सब कुमकुमे रोशन थे, जिनका अक्स किनारे के लरजाँ पानी पर कँपकँपाती हुई मोटी लकीरों की सूरत में जगह-जगह रेंग रहा था, पास ही पथरीली दीवार के नीचे कई किश्तियों के लिपटे हुए बादबान और बाँस हौले-हौले हरकत कर रहे थे; समंदर की लहरों और तमाशाइयों की आवाज़ एक गुनगुनाहट बनकर फज़ा में घुली हुई थी; कभी-कभी किसी आने या जानेवाली मोटर के हॉर्न की आवाज़ बुलंद होती तो यूँ मालूम होता कि बड़ी दिलचस्प कहानी सुनने के दौरान में किसी ने ज़ोर से 'हैं' की है।

ऐसे माहौल में सिगरेट पीने में बहुत मज़ा आता है—मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डिबिया निकाली, मगर माचिस न मिली; जाने मैं कहाँ भल आया था।

मैं सिगरेट की डिबिया वापिस जेब में रखने ही वाला था कि पास से किसी ने कहा. "माचिस लीजिएगा?"

मैंने मृहकर देखा-बैंच के पीछे एक नौजवान खड़ा था।

यूँ तो बंबई के अ:म बाशिंदों का रग जर्द होता है, लेकिन उस नौजवान का चेहरा ख़ौफ़नाक तौर पर ज़र्द था।

मैंने उसका शुक्रिया अदा किया: "आपकी बड़ी इनायत है।"
उसने माचिस, जो उसके हाथ ही में थी, मेरी तरफ़ बढ़ा दी।
मैंने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा: "तशरीफ़ रखिए।"
उसने कहा: "आप सिगरेट सुलगा लीज़िए मुझे जाना है।"
मुझे महसुस हुआ कि उसने झुठ बोला है—उसके लहुजें में ऐसी कोई बात नहीं थी कि

256 / दस्तावेज : एक

पना चलता, उसे जल्दो है और उसे कहीं जाना है।

आप कहेंगे कि लहजे में ऐसी बानों का किस तरह पता चल सकता है –हकीकत यह है कि मुझे उस वक्त ऐसा ही महसूस हुआ था।

मैंने एक बार फिर कहा ''ऐसी जल्दी क्या है ? तशरीफ रिक्षण् ''यह कहकर मैंने सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी ''शौक फरमाइए।''

उसने सिगरेट की छाप की तरफ देखा और कहा : ''श्किया मैं सिफ अपना बाड पिया करता हैं।''

आप मानें न मानें, मैं कसमिया कहता हूँ कि उसने फिर झुठ बोला।

उसके लहजे ने फिर चुगली खाई और मुझे उससे दिलचस्पी पैदा हो गई—मैंने अपने दिल मे फौरन कस्द<sup>1</sup> कर लिया कि उसे जरूर अपने पास बिठाऊँगा और अपना सिगरेट पिलाऊँगा ।

मेरे खयाल के मुताबिक इसमें म् [श्कल की कोई बात ही न थी कि उसके वो जुमलों ही ने मुझे बता दिया था, वह अपने आपको धोखा दे रहा है, उसका जी चाहता है कि मेरे पास बैठे और मेरा सिगरेट पिए; लेकिन बयकवक्त उसके दिल मे यह खयाल भी पैदा होता है कि मेरे पास न बैठे और मेरा सिगरेट न पिए—'हाँ' और 'न' का यह तसाद्म उसके लहुजे मे मुझे साफ तौर पर नजर आया था—आप यकीन जानिए, उसका वुजूद भी होने और न होने के बीच लटका हुआ था।

उसका चेहरा, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, बेहद जर्द था; उस पर उसकी नाक, आँखो और मुँह के खुतृत इस कदर मद्धम थे, जैसे किसी ने तसवीर बनाई हो और फिर उसको पानी से धो डाला हो—कभी-कभी मेरे देखते-देखते उसके होठ उभर-से आते, फिर राख में लिपटी हुई चिगारी के मानिद सो जाते—उसके चेहरे के दूसरे खुतूत का भी यही हाल था; उसकी आँखें गदले पानी की दो बडी-बडी बूँदें थीं, जिन पर उसकी छोरी पलकें झुकी हुई थी; बाल काले थे, मगर उनकी सियाही जले हुए कागज़ के मानिद थी, जिसमें भूसलापन भी होता है; करीब से देखने पर उसकी नाक का सही नक्शा मालूम हो सकता था, मगर दूर से देखने पर वह बिलकुल चपटी मालूम होती थी, इसलिए कि उसके चेहरे के खुतृत बिलकुल ही मद्धम थे।

उसका कद आम लोगों जितना था, यानी न छोटा न बडा; अलबत्ता जब वह एक खास अदाज से, यानी अपनी कमर की हड्डी को ढीला छोड के खडा होता तो उसके कद में नुमाया फर्क पैदा हो जाता, इस तरह जब वह एकदम खड़ा होता तो उसका कद उसके जिस्म के मुकाबल ने बहुत बड़ा दिखाई देता—कपडे उसके ख़स्ता हालत में थे, लेकिन मैले नहीं थे; कोट की आस्तीनों के आखिरी हिस्से कसरते-इस्तेमाल के बायस घस गए थे और फूसडे निकल आए थे, कालर खुला दा और कमीस बस एक और धुलाई की मार थी, मगर उन कपड़ों में भी वह खुद को बाविकार अदाज में पेश करने की सई कर रहा था—मैंने अई ही कर रहा था इसलिए कहा है कि जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके सारे वुजद में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी, और मुझे ऐसा मालुम हुआ था कि वह अपने आपको मर्ना

निगाहों से ओझल रखना चाहता है।

मैं उठ खड़ा हुआ और अपना सिगरेट सुलगाकर मैंने सिगरेट की डिबिया फिर उसकी तरफ़ बढ़ा दी: "शौक़ फ़रमाइए "यह मैंने कुछ इस तरीके से कहा कि वह सबकुछ भूल गया और उसने सिगरेट की डिबिया अपने हाथ में ले ली—मंने फ़ौरन दियासलाई सुलगाई और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए—उसने जल्दी से डिबिया में से सिगरेट निकाला और अपने होंठों में दबाकर सुलगा लिया और पीना शुरू कर दिया।

एकाएकी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ—उसने सिगरेट उँगलियों में थामकर हलक में मस्नूई 'खाँसी के आसार पैदा करते हुए कहा : ''केवेंडर मुझे रास नहीं आते इसका तबाकु बहुत तेज़ है; मेरे गले मे फ़ौरन ख़ुराशों पैदा हो जाती हैं।''

मैंने पूछा: "आप कौन से सिगरेट पसंद करते हैं ?"

''मैं मैं 'दरअसल मैं सिगरेट बहुत कम पीता हूँ डॉक्टर अरोलकर ने मना कर रख। है वैसे मैं थ्री फाइव पीता हूँ, जिनका तंबाकू तेज़ नहीं होता।'' उसने तुतलाकर जवाब दिया।

उसने जिस डॉक्टर का नाम लिया, वह बंबई का बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसकी फीस दस रूपए है; उसने जिन सिगरेटों का हवाला दिया, उनके मुताल्लिक आपको भी मालूम होगा कि बहुत महँगे दामों पर मिलते हैं—उसने एक ही सौंस में दो झूठ बोले, जो मुझे हज्म न हुए, मगर मैं खामोश रहा, हालाँकि, सच अर्ज करता हूँ, उस वक्त मेरे दिल में यही ख़्वाहिश चुटिकयाँ ले रही थी कि उसका गिलाफ उतार दूँ और उसकी दरोगागोई को बेनकाब कर दूँ; उसे कुछ इस तरह शर्मिंदा करूँ कि वह मुझसे माफी माँगे, मगर जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो इस फैसले पर पहुँचा कि उसने जो कुछ कहा है, वह उसका जुज बनकर रह गया है—झूठ बोलने के बाद चेहरे पर जो एक सुर्ख़ी-सी दौड जाया करती है, मुझे उसके चेहरे पर नज़र न आई; बिल्क मैंने यह महसूस किया कि वह जो कुछ कह चुका है, उसको हक़ीकत समझ रहा है, उसके झूठ में इस कदर इख्लास था, यानी उसने इतने प्रखुलूस तरीक़ पर झूठ बोला था कि उसकी मीज़ाने-एहसास में हल्की-सी जुबिश भी पैदा नहीं हुई थी—ख़ैर छोड़िए इस किस्से को; ऐसी बारीकियाँ मैं आपको बताने लगूँ तो सफ़हों के सफ़हे काले हो जाएँगे और अफसाना बहुत खुशक हो जाएगा।

थोड़ी-सी रस्मी गुफ्तुगू के बाद मैंने उसको राह पर लगा लिया और उसको एक और सिगरेट पेश करने के बाद मैंने समंदर के दिलफरेब मजर की बात छेड़ दी — अफसाना निगार हूँ, इसलिए मैंने कुछ इस दिलचम्प तरीके पर उसे समदर, अपालो बंदर और वहाँ आने-जानेवाले तमाशाइयों के बारे में चद बाते सुनाई कि तीन-चार सिगरेट पीने पर श्री उसके हलक में खरखराहट पैदा न हुई।

यकायक उसने मेरा नाम पूछा — मैंने बताया तो वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा: "आप आप मिस्टर मटो हैं मैं आपके कई अफ़साने पढ़ चुका हूँ मुझे मुझे मालूम न था कि आप ही मिस्टर मटो हैं मुझे आपसे मिलकर बहुत ख़ुशी हुई है, वल्लाह बहुत ख़ुशी हुई है।" मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर उसने बोलना शुरू कर दिया .''मैंने अभी हाल ही में आपका एक अफ़साना पढ़ा है उनवान मैं भूल गया हूँ इस अफ़साने में एक लड़की है जो किसी मर्द से मुहब्बत करती है और जो उसे घोखा दे जाता है उस लड़की से एक और मर्द मुहब्बत करता है जो अफ़साना सुना रहा है जब उसको लड़की की उफ़ताद का पता चलता है तो वह लड़की से मिलता है और कहता है 'जिंदा रहो उन चंद घड़ियों की याद में अपनी ज़िदगी की बुनियादें खड़ी करो, जो तुमने उसकी मुहब्बत में गुज़ारी हैं उस मसर्रत की याद में जो तुमने चंद लम्हात के लिए हासिल की थी 'मझे पूरी इबारत याद नहीं रही, लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्या ऐसा मुम्किन है मुम्किन को छोड़िए, यह बताइए, उस लड़की से मुहब्बत करनेवाले आप तो नही थे ? माफ कीजिएगा, मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिएँ मगर क्या आप ही ने उस व इकी से छत पर मुलाक़ान की थी और उसकी थकी हुई जवानी को ऊँघती हुई चाँदनी मे छोड़कर नीचे अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थे ''वह कहते -कहते एकदम ठहर गया ''मुझे ऐसी बाते नहीं पूछनी चाहिएँ अपने दिल का हाल कौन बताता है!''

मैंने कहा: ''मैं आपको बताऊँगा लेकिन पहली मुलाकात में सबकुछ पूछ लेना और सबकुछ बता देना अच्छा मालूम नहीं होता आपका क्या ख़याल है ?''

उसका वह जोश, जो गुफ़्तुगू करते वक्त उसके अंदर पैदा हो गया था, एकदम ठंडा पड गया—उसने धीमे लहजे में कहा: "आपका फरमाना बिलकुल दुरुस्त है, मगर हो सकता है, आपसे फिर कभी मुलाकात ही न हो।"

मैंने कहा: "इसमें शक नहीं कि बबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारी एक नहीं, बहुत-सी मुलाक़ातें हो सकती हैं मैं बेकार आदमी हूँ, यानी अफसानानिगार आप मुझे हर रोज़ शाम को इसी वक़्त इसी जगह पाएँगे, बशतें कि मैं बीमार न हूँ इस जगह बेशुमार लड़िकयाँ सैर को आती हैं और मैं इसलिए आता हूँ कि खुद को किसी लड़की की मुहब्बत में गिरफ्तार कर सकूँ मुहब्बत बुरी चीज़ नहीं है!"

'मुहब्बत मुहब्बत'' उसने कुछ कहना चाहा, मगर कह न सका और जलती हुई रस्सी की तरह आखिरी बल खाकर खामोश हो गया।

मैंने अज़-राहे<sup>8</sup>-मज़ाक उससे मुहब्बत का ज़िक्न किया था—दरअसल उस बक्त फ़ज़ा ऐसी दिलफ़रेब थी कि अगर मैं किसी लड़की पर आशाक हो जाता तो मुझे अफ़सोस न होता—जब दोनों वक्त आपस में मिल रहे हों, नीम तारीकी में बिजली के क़ुमकुमे कतार दर कतार आँखें झपकना शुरू कर दें, हवा में ख़ुनुकी पैदा हो जाए और फ़ज़ा पर एक अफ़सानवी कैफ़ियत—नी छा जाए तो किसी अजनबी लड़की की कुर्बत की ज़रूरत महसूस होती है, ऐसी कुर्बत जिसका एहसास तहत-उल-शऊर में छुपा रहता है।

ख़ुदा मालूम उसने मेरे किस अफ़साने के मुताल्लिक मुझसे पूछा था; मुझे अपने सब अफ़साने याद नहीं हैं और ख़ासतौर पर वह तो बिलकुल याद नहीं हैं जो रूमानी हैं—मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लड़कियों से मिला हूँ—वह अफ़साने, जो मैंने लड़कियों के मुताल्लिक लिखे हैं, या तो किसी ख़ास ज़रूरत के मातहत लिखे हैं, या महज़ दिमागी

ऐयाशी के लिए; मेरे ऐसे अफ़सानों में कोई ख़ुलूस नहीं है, इसलिए मैंने कभी उनके मुताल्लिक गौर नहीं किया है—एक खास तबके की औरतें मेरी नज़र मे गुजरी हैं और उनके मुताल्लिक मैंने चंद अफ़साने लिखें हैं, मगर वह रूमानी नहीं हैं—उसने जिस अफ़साने का ज़िक़ किया था, वह यक़ीनन कोई अदना दर्जे का रूमान होगा, जो मैंने अपने चंद जज़्बात की प्यास बझाने के लिए लिखा होगा—लेकिन यह मैंने क्या बयान करना शरू कर दिया है।

जब वह 'मुहब्बत मुहब्बत ' कहकर खामोश हो गया तो मेरे दिल में ध्वाहिश पैदा हुई कि महब्बत के बारे में कुछ कहूँ – मैंने कहना शरू किया : "महब्बत की यँ तो बहत-सी किस्मे हमारे बाप-दादा बयान कर गए हैं, मगर मैं समझता है कि महब्बत स्वाह मलतान में पैदा हो या साइबेरिया में. सर्दियों मे पैदा हो या गर्मियों में. अमीर के दिल में पैटा हो या गरीब के दिल में महब्बत खबसरत लोग करें या बदसरत, वर्दाकरदार करे या नेक -ओ-कार महब्बत, महब्बत ही रहती है; उसमें कोई फर्क पैदा नहीं होता जिस तरह बच्चा पैदा होने की सुरत हमेशा से एक-सी चली आ रही है, उसी तरह मुहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके पर होती हैं यह जदा बात है कि सईदा बेगम हस्पताल में बच्चा जने और राजकमारी जंगल में; गुलाम महम्मद के दिल में भगन महब्बत पैदा करे और नटवरलाल के दिल में कोई रानी जिस तरह बाज़ बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कमजोर रहते हैं, उसी तरह वह महब्बत भी कमजोर होती है जो वक्त से पहले जन्म ले लेती है बाज दफा बच्चे बड़ी तकलीफ़ से पैदा होते हैं, बाज दफा महब्बत भी बडी तकलीफ़ देकर पैदा होती है कभी-कभी हमल<sup>10</sup> गिर जाया करता है, उसी तरह कभी-कभी महब्बत भी गिर जाया करती है : बाज़ दफा बाँझपन पैदा हो जाता है, ऐसे लाग भी हैं जो महब्बत करने के मामले में बाँझ हैं इसका यह मतलब नही कि महब्बत करने की ख्वाहिशा उनके दिल से हमेशा के लिए मिट जाती है या उनके अदर वह जज्बा ही नहीं रहता: नहीं, महब्बत करने की ख्वाहिश उनके दिल में मौजद होती है, मगर वह इस काबिल नहीं होते कि महब्बत कर सकें जिस तरह चद लोग अपने जिस्मानी नकाइस<sup>11</sup> के बायस बच्चा पैदा करने की अहलियत<sup>12</sup> नहीं रखते, उसी तरह चद लोग अपने रूहानी नकाइस के सबब महब्बत पैदा करने की कव्वत नहीं रखते और यह तो मैं कह ही चका हूँ कि महब्बत का इस्कात<sup>13</sup> भी हो सकता है

मुझे अपनी गुफ़्तुगू दिलचस्प मालृम हो रही थी, इसलिए मैं उसकी तरफ देखे बगैर लैक्चर दिए चला जा रहा था—जब मैं उसकी तरफ़ मुतवज्जेह हुआ तो मैंने देखा, वह दूर समंदर में कहीं खुला में देख रहा है और गुम है—मैं ख़ामोश हो गया।

जब किसी मोटर का हॉर्न बजा तो वह चौंका और मेरी तरफ देखकर कहने लगा . 'जी आपने बिलक्ल दुरुस्त फरमाया है।"

मेरे जी में आई कि उससे पूछूँ: 'दुरुस्त फ़रमाया है, इसको छोड़िए, यह बताइए कि मैंने कहा क्या है ''' लेकिन मैं ख़ामोश रहा—मैंने उसको मौका दिया कि वह अपने वज़नी ख़यालात दिमाग से झटक दे।

वह कुछ देर सोचता रहा—उसने फिर कहा: ''आपने बिलकुल दुरुस्त फ़रमाया है,

लेकिन खैर छोड़िए इस किस्से को "

मुझे अपनी गुफ़्तृग् बहुत अच्छी मालूम हुई थी और मैं चाहता था कि कोई मेरी बातें सुनता चला जाए—मैंने फिर से कहना शुरू किया: "तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि बाज़ लोग मुहब्बत के मामले में बाँझ होते हैं, यानी उनके दिल में मुहब्बत करने की ख्वाहिश तो मौजूद होती है, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती मैं समझता हूँ, इस बाँझपन का बायस रूहानी नकाइस हैं आपका क्या ख्याल है?"

उसका रंग और भी जर्द पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो।

यह नब्दीली उसके अदर इतनी जल्दी पैटा हुई कि मैंने घबराकर पूछा ''खैरियत तो है आप बीमार हैं क्या?''

"नहीं तो नहीं तो ' वह कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया "मुझे कोई बीमारी-वीमारी नहीं है आपने कैसे समझ लिया कि मैं बीमार हूँ?"

मैंने जवाब दिया: ''इस वक्त आपको जो कोई भी देखेगा, यही कहेगा कि आप बहुत बीमार हैं आपका रंग खौफनाक तौर पर ज़र्द हो रहा है, मेरा खयाल है, आपको घर चले जाना चाहिए आइए, मैं आपको छोड आऊँ।''

"नहीं, मैं ख़ुद चला जाऊँगा मगर मैं बीमार नहीं हूँ कभी-कभी मेरे दिल में मामूली-सा दर्द होने लगता है मैं अभी ठीक हो जाऊँगा आप अपनी गुफ्तुगृ जारी रिखए।"

मैं थोड़ी देर खामोश रहा-वह ऐसी हालत में नही था कि मेरी बात गौर म मुन सकता।

जब उसने इसरार <sup>14</sup> किया तो मैंने कहना शुरू किया .''मैं आपसे यह पूछ रहा था कि उन लोगों के मुताल्लिक आपका क्या खयाल है जो मुहब्बत करने के मामले में बाँझ होते हैं मैं ऐसे लोगों के जज़्बात और उनकी अंदरूनी कैंफियात का अदाजा नहीं कर सकता लेकिन जब मैं उस बाँझ औरत का तसव्वुर करता हूँ जो एक बेटी या बेटा हासिल करने के लिए दुआएँ माँगती है, खुदा के हुजूर में गिड़िगड़ाती है, और जब वहाँ से उसे कुछ नहीं मिलता तो टोने-टोटकों में अपना गौहरे-मक़सूद <sup>15</sup> ढूँढती है शमशानों से राख लाती है, कई-कई रातें जागकर साधुओं के बताए हुए मंत्र पढ़ती है मन्नतें मानती है, चढ़ावे चढ़ाती है तो मैं ख़याल करता हूँ कि ऐसे लोगों की भी यही हालत होती होगी जो मुहब्बत के मामले में बाँझ हैं ऐसे लोग वाक़ई हमदर्दी के क़ाबिल हैं मुझे अधों पर इतना रहम नहीं आता जितना इन लोगों पर आता है

उसकी आँखों मे आँसू आ गए—वह थूक निगलकर दफ्अतन उठ खडा हुआ और परली तरफ़ मुँह करके कहने लगा: ''ओह, बहुत देर हो गई मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना था; बातों-बातों में कितना वक्त गुजर गया ''

र्म भी उठ खड़ा हुआ।

वह पलटा और उसने मेरी तरफ़ देखं बग़ैर मेरा हाथ दबाकर ''अब रुख़सत चाहता हूँ'' कहा और चल दिया।

दूसरी मर्तबा उसमे मेरी मुलाकात फिर अपोलो बदर पर हुई।

मैं सैर का आदी नहीं हूँ, मगर उस ज़माने मे हर शाम अपोलो बंदर जाना मेरा दस्तूर हो गया था—उन्हीं दिनों आगरा के एक शाइर ने मुझे एक लंबा-चौडा ख़त लिखा जिसमें उसने निहायत ही हरीसाना 16 तौर पर अपोलो बंदर और वहाँ घूमनेवाली लडिकयों का ज़िक्र किया और मुझे उस लिहाज से ख़ुश किस्मत कहा कि मैं बंबई में हूँ—यकीन जानिए, उसका खत पढ़कर अपोलो बंदर से मेरी दिलचस्पी हमेशा के लिए फना हो गई; अब भी जब कभी कोई मुझे अपोलो बंदर जाने को कहता है तो मुझे वह ख़त याद आ जग्दा है और मेरी तबीयत मतला जाती है—लेकिन मैं उन दिनों का ज़िक्क कर रहा हूं, जब वह ख़त मुझं नहीं मिला था और मैं हर रोज शाम को अपोलो बंदर जाकर उस दूसरे बैंच पर बैठा करता था जिसके इस तरफ गेट वे ऑफ इंडिया के करीब पहले बैंच पर कई आदमी बैठे चपीवालों से अपनी खोपडियों की मरम्मत कराते रहते हैं।

अक्तूबर की गर्मी में कमी वाके नहीं हुई थी, दिन पूरी तरह ढल चुका था और उजाले का कोई निशान बाकी नहीं रहा था: हवा चल रही थी, थके हुए मसाफिर की तरह—सैर करनेवालों का हुजूम ज्यादा था. मेरे पीछे मोटरें ही मोटरे खडी थी; वैंच भी सबके-सब पुर थे—जहाँ मैं बैठा था, वहाँ दो बातनी, एक गुजराती और एक पारसी, न जाने कब से जमे हुए थे; दोनो गुजराती बोल रहे थे, भगर मुख्तलिफ़ लबो-लहजे से, पारमी की आवाज़ में दो सुर थे और वह कभी बारीक सुर में बात कर रहा था, कभी मोटे सुर में; और जब वे दोनों तेज़ी से एक साथ बोलते तो ऐसा मालूम होता, जैसे तोता-मैना की लडाई हो रही है।

मैं उनकी लापतनाही <sup>17</sup> ग्पतुगू से तग आकर उठा और टहलने की खातिर ताजमहल होटल का रूख करने ही बाला था कि मुझे सामने से वह आता दिखाई दिया—मुझे उसका नाम मालूम नही था, इसलिए मैं उसे पुकार न सका, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें सांकिन हो गईं, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो, जिसकी उसे तलाश हो।

कोई बैंच खाली नहीं था इसलिए मैंने उसमे कहा ''आपमे बहुत दिनो के बाद मुलाकात हुई है चिलिए, सामने रेस्तोरों में बैठते हैं यहाँ तो कोई बैंच खाली नहीं है।'' उसने रस्मी तौर पर चंद बाते की और मेरे साथ हो लिया।

थोडा-मा फामला तय करने के बाद हम दोनो एक रेस्तोरों में बेंत की बडी-बडी क्सियों पर बैठ गए—चाय का ऑर्डर देकर मैंने उमकी तरफ सिगरेटों का टिन बढ़ा दिया।

इत्तिफाक़ की बात है, मैने उसी रोज दस रुपए देकर डॉक्टर अरोलकर से मश्वरा लिया था—डॉक्टर अरोलकर ने मुझसे कहा था कि अब्बल तो मैं सिगरेट पीना ही मौक़्फ<sup>18</sup> कर दूँ और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अच्छे सिगरेट पिया करूँ, जैसे पाँच सौ पचपन—मैंने, डॉक्टर अरोलकर की हिदायत के मुताबिक सिगरेटो का वह टिन उसी शाम ख़रीदा था।

उसने टिन की तरफ ग़ौर से देखा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई और कुछ कहना चाहा, मगर खामोश रहा।

मैं हँस पड़ा : ''आप यह न समझिएगा कि मैंने आपके कहने पर यह सिगरेट पीना शुरू कर दिए हैं यह महज़ इत्तिफाक़ है कि आज मुझे भी डॉक्टर अरोलकर के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिना से मेरे सीने में दर्द हो रहा है डॉक्टर अरोलकर ने मुझसे कहा है कि मैं यह सिगरेट पिया करूँ और वह भी बहुत कम '' मैंने उसकी तरफ़ देखा और महसूस किया कि उसको मेरी बातें नागवार मालूम हुई हैं—मैंने फ़ौरन अपनी जेब मे वह नुस्ख़ा निकाला जो डॉक्टर अरोलकर ने मुझे दिया था।

नुस्<mark>ख़ा मैंने मेज़ पर उसके सामने फैला दिया और कहा : ''इबारत तो मुझसे पढ़ी नहीं</mark> जाती, मगर ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने विटामिन्ज का सारा खानदान जमा कर दिया है।''

उसने चोर निगाहो से कागज पर उभरे हुए काले हुरूफ में डॉक्टर अरोलकर का नाम और पता देखा और एक नज़र तारीख़ पर भी डाली; और वह इज़्तराब<sup>19</sup> जो उसके चेहरे पर पैदा हो गया था, फौरन दूर हो गया—उसने मुसकराकर कहा: "क्या वजह है कि अक्सर लिखनेवालों को विटामिन्ज खाना पड़ते हैं?"

मैंने जवाब दिया .''इसलिए कि उन्हें खुराक काफी नहीं मिलती काम ज्यादा करते हैं और उजरत बहुत कम पाते हैं।''

चाय आ गई तो दूसरी बाते शुरू हो गईं।

पहली मुलाकात और उस दूसरी मुलाकात के दरिमयान गालिबन ढाई महीने का फ़ासला था—उसके चेहर का रग पहले से कही ज्यादा जर्द था; आँखों के नीचे सियाह इलके पैदा हो गए थे।

उसे गालिबन कोई रूहानी तकलीफ थी, जिसका एहसास उसे हर वक्त रहता था—बाते करते-करते बाज औकात वह ठहर जाता और उसके होंठों से गैर इरादी तौर पर एक आह-सी निकल जाती, अगर वह हँसने की कोशिश भी करता, तब भी उसके होंठों पर जिंदगी<sup>20</sup> पैदा न होती।

मैंने उसकी कैफ़ियत देखकर कुछ अचानक तौर पर उससे पूछा · ''आप उदास क्यों हैं ?''

"उदास उदास " एक फीकी-सी बेजान मुसकराहट उसके होंठो पर फैल गई, वही फीकी-सी बेजान मुसकराहट जो उन मरनेवालों के लबों पर पैदा हुआ करती है जो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वह मौत से खायफ<sup>21</sup> नहीं हैं: "मैं उदास नहीं टूँ आपकी तबीयत उदास होगी " उसने एक ही घूँट में चाय की प्याली ख़ाली कर दी और उठ खड़ा हुआ: "अच्छा तो अब इजाज़त चाहता हूँ मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है।"

मुझे यकीन था कि उसे किसी ज़रूरी काम से नहीं जाना है, मगर मैंने उसे न रोका और जाने दिया—उस दूसरी मुलाकात में भी मैं उसका नाम दरयापत न कर सका।

इतना मैने जान लिया था कि वह ज़ेह्नी और रूहानी तौर पर बेहद परेशान है—वह उदास था, बिल्क यूँ कहिए कि उदासी उसके रगो-रेशे में सरायत<sup>22</sup> कर चुकी थी, मगर वह नहीं चाहता था कि उसकी उदासी का दूसरों को इल्म हो—वह एक हकीकृत को हर घड़ी, हर महा छुपाने में मसरूफ़ रहता, लेकिन नाकाम रहता—क्यों, यह मुझे मालूम नहीं। उससे तीसरी मर्तबा मेरी म्लाकात फिर अपोलो बंदर पर हुई .

इस दफ़ा मैं जैसे-तैसे उसे अपने घर ले गया—रास्ते में हमारी कोई बातचीत न हुई। जब वह मेरे कमरे मे दाख़िल हुआ तो उसके चेहरे पर चंद लम्हात के लिए उदासी छा गई, मगर वह फौरन संभल गया और उसने अपनी आदत के ख़िलाफ़ अपने आपको बहुत तरो-ताजा और बातुनी ज़ाहिर करने की कोशिश की।

उसकी हालात देखकर मुझे उस पर और भी ज़्यादा तरस आया—वह एक मौत-जैसी यकीनी हक़ीकत को झुठला रहा था और अपनी उस खुदफरेबी<sup>23</sup> से मृतमइन भी नजर आ रहा था।

बातों के दौरान में उसकी नज़र मेरी मेज़ पर पड़ी — मेज़ पर रखी शीशे के फ्रेम मे जड़ी उसको एक लड़की की तसवीर नज़र आई।

तसबीर की तरफ़ बढ़ते हुए उसने कहा : ''क्या मैं आपकी इजाजत से यह तसवीर देख सकता हैं ?''

मैंने कहा : "बसद शौक!"

उसने तसवीर को एक नजर देखा और कुर्सी पर बैठ गया : ''अच्छी ख़ूबसूरत लडकी है मैं समझता है कि आपकी ं '' वह रूक गया ।

मैंने कहा: ''जी नहीं एक ज़माना हुआ, शायद मैं इस लड़की से मुहब्बत करने लगा था बिल्क यूँ किहए कि मेरे दिल में थोडी-सी मुहब्बत पैदा हो गई थी, मगर अफ़सोस, इसको खबर तक न हुई और मैं फिर वह ब्याह दी गई यह तसवीर मेरी पहली मुहब्बत की यादगार है, मेरी पहली मुहब्बत जो अच्छी तरह पैदा होने से पहले ही मर गई "

"आपकी पहली मुहब्बत की यादगार इसके बाद भी आपने बहुत-सी मुहब्बतें की होंगी "" उसने अपने खुशक होठो पर जबान फेरी: "आपकी जिंदगी में तो कई नामुकम्मल और मुकम्मल मुहब्बतें मौजूद होंगी?"

मैं कहने ही लगा था कि जी नहीं, खाकसार मुहब्बत के मामले मे बंजर है, लेकिन जाने क्यों मैंने झूठ बोल दिया ''जी हाँ, यह तो फितरी है आपकी किताबे-जिंदगी भी तो ऐसे नाकिआत से भरपुर होगी ?''

वह कुछ न बोला, जैसे किसी ग़हरे समंदर में गोता लगा गया हो।

जब वह देर तक अपने खयालात में गर्क़ रहा और मैं उसकी खामोशी से कुछ उदास होने लगा तो मैंने कहा: ''अजी हज़रत, किन खयालात में खो गए?''

वह चौंक पड़ा : "जी मैं " क्छ नही, बस ऐसे ही क्छ सोच रहा था।"

मैंने पूछा : ''कोई ब्रीती हुई कहानी याद आ गई क्या ? कोई सपना याद आ गया या पुराने ज़ह्म हरे हो गए?"

''ज़हम ''पुराने ज़हम '' कई ज़हम तो नहीं हैं, मिर्फ़ एक ही है बहुत गहरा, बहुत कारी<sup>24</sup>' और वही एक ज़हूम काफ़ी है '' यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने की कोशिश करने लगा।

उस छोटी-सी जगह में, जहाँ कुर्सियाँ, मेज, चारपाई, सबकुछ पडा था, टहलने के लिए

264 / दस्तावेज : एक

कोई जगह नही थी-मेज के पास उसे रुकना पडा।

तसवीर को गहरी नजरों से देखते हुए उसने कहा ''इसमे और उसमें कितनी मुशाबहत<sup>23</sup> हैं सगर उसके चेहरे पर ऐसी शोख़ी नहीं थीं उसकी ऑखें बडी थी, मगर इन आँखों की तरह उनमें शरारत नहीं थी वह फिक्रमंद आँखें थीं ऐसी ऑखें जो देखती भी हैं और समझती भी हैं ''उसने एक सर्द आह भरी और क्सी पर बैठ एया ''मौत नाकाबिले-फहम चीज है, खासतौर पर उस वक्त जच वह जवानी म आए मैं समझता हूँ, मौत एसी हासिद ताकत है जो किसी को खुश नहीं देख सकती हैं र छोडिए इस किस्से को।''

मैंने कहा ''नही-नही, आप बात कीजिए, अगर मुनासिब समझें तो सच पूछिए तो मैं यह समझ रहा था कि आपने कभी महब्बत न की होगी।''

"आपने कैसे समझ लिया था कि मैंने कभी मुहब्बत न की होगी अभी-अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी किताबे-जिंदगी ऐसे वािकआत से भरी पडी होगी " उसने मेरी तरफ सवािलया निगाहो से देखा: "मैंने अगर मुहब्बत नहीं की है तो यह दुख मेरे दिल में कहाँ से पैदा हो गया है मेरी जिंदगी को यह रोग कहाँ से लग गया है मैं उदास क्यों रहता हूँ मुझे अपना होश क्यों नहीं रहता मैं रोज ब रोज मोम की तरह क्यों पिघला जा रहा हूँ "

बजाहिर वह तमाम सवालात मुझसे कर रहा था, मगर मैंने महसूस किया, वह तमाम सवालात खुद अपने आपसे पूछ रहा है— मैंने कहा 'मैंने ऐसे ही कह दिया था कि आपकी जिदगी में ऐसे बहुत से वाकिआत होगे किसी के दिल का हाल जानना आगान बात नहीं है आपकी उदासी की बहुत-सी वजहे हो सकती हैं जब तक आप मुझे खद न बताएँ, मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुँच सकता हूँ इममें को ई शक नहीं है कि आप पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गए हैं आपको यकीनन को इं बहुत बड़ा मट्मा पहुँचा है और मुझे आपसे हमदर्दी है।''

"हमदर्दी "उसकी आँखों में आँस आ गए "मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई हमदर्दी उसे वापिस नहीं ला सकती उस लड़की को मौत की गहराइयों में में निकालकर मेरे हवाले नहीं कर सकती जिसमें मुझे प्यार था आपने मुहब्बत नहीं की है; मुझे यकीन है, आपने मुहब्बत नहीं की है, इसलिए कि मुहब्बत की नाकामी ने आप पर कोई दाग नहीं छोड़ा है मेरी तरफ ज़रा गीर से देखिए "यह कहकर उसने जैसे खुद अपने आपको देखा: "मेरे वुजूद में आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ मेरी मुहब्बत के नक्श मौजूद न हों मेरा वुजूद मुहब्बत की उस टूटी हुई इमारत का मलबा है मैं आपको अपनी दास्तान कैसे सुनाऊँ और क्या सुनाऊँ में महसूस करता हूँ, आप मेरी दास्तान समझ ही न सकेंगे किसी का यह कह देना कि मेरी मौं मर गई है, आपके दिल पर वह असर पैदा नहीं कर सकता जो मौं की मौत ने बेटे पर किया होगा मेरी दास्ताने-मुहब्बत आपको, किसी को भी मामूली मालूम होगी, मगर जो असर मुझ पर हुआ है, उससे कोई भी आगाह नहीं हो सकता, इसलिए कि मुहब्बत मैंने की है और सबक्छ सिर्फ मुझी पर गुजरा है "

वह खामोश हो गया; उसके हलक में तल्खी पैदा हो गई थी और वह बार-बार थूक निगल रहा था।

''क्या हुआ था उसे ?'' मैंने पूछा।

"बुरा हो मौत का जो हमें ख़ुशान देख सकी बुरा हो मौत का जो हमेशा के लिए उसे अपने परों में समेटकर ले गई वह लड़की नहीं फ़रिश्ता थी आह ! आपने मेरे दिल पर खराशे पैदा कर दी हैं सुनिए, मैं आपको अपनी दर्दनाक दास्तान का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ "थोड़ी देर ख़ामोश रहने के बाद उसने कहना शुरू किया: "वह एक बड़े और अमीर घराने की लड़की थी जिस ज़माने मे उसकी और मेरी पहली मुलाकात हुई, मेरे पास एक कौडी भी नही थी मैं अपने बाप-दादा की मारी जायदाद ऐयाशियों मे बर्बाद कर चुका था और अपना वनन छोड़कर लखनऊ चला आया था अच्छे वक्तों में मेरे पास ख़ुद की मोटर हुआ करती थी, इर्सालए मैं मोटर चलाना जानता था लखनऊ मे मोटर चलाने ही को मैंने अपना पेशा करार देने का फैसला कर लिया और पहली मुलाजमत मुझे डिप्टी साहब के यहाँ मिली वह उन्हीं डिप्टी साहब की इकलौती लड़की थी "वह अपने खयालात मे खो गया और दफ्अतन चुप हो गया।

मै भी सामांश रहा।

थोडी देर के बाद वह चौंका और उसने पूछा "मै क्या कह रहा था?" मैंने कहा "आपको पहली मलाजमत डिप्टी साहब के यहाँ मिली।"

हाँ, वह उन्हीं। डाटी माहब की इकलौती लड़की थी मैं हर रोज सुबह नौ बजे जोहरा को मोटर में स्कूल ले जाया करता था वह पर्दा करती थी, मगर मोटर ड्राइवर से कोई कब तक छुप सकता है मैंने उसे दूसरे रोज ही देख लिया था वह सिर्फ खूबसूरत लड़की ही नहीं थी, वड़ी नजीदा और मतीन भी थी, उसकी सीधी माँग ने उसके चहरे पर एक खास किस्म का विकार<sup>26</sup> पैदा कर दिया था वह वह, मैं क्या अर्ज कह, वह क्या थी मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उसकी सूरत और गीरन बयान कर सक्

वह बहुत दर तक अपनी जोहरा की खूबियाँ बयान करता रहा—उसने कई मर्तबा जोहरा की तसवीर खीचन की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके दिमाग में ख़यालात जरूरन से ज़्यादा जमा हो गए है—कभी-कभी बात करने-करते उसका चेहरा तमतमा उठता, फिर थोडी देर के बाद वुझ जाता और वह आहो? मे गुफ़्त्ग करना शुरू कर देता—वह अपनी दास्तान बहुत आहिस्ता-आहिस्ता सुना रहा था, जैसे खुद भी मजा ले रहा हो—एक-एक टुकडा जोडकर उसने अपनी दास्तान मुकम्मल की, जिसका माहसल<sup>28</sup> यह है

गोहरा मे उसे बेपनाह मुहब्बत हो गई—उसके कुछ दिन तो तरह-तरह के मनस्वे बाँधने मं गुज़र गए, मगर जब उसने मंजीदगी से अपनी मुहब्बत पर गौर किया ता उसने ख़ुद को जोहरा से बहुत दूर पाया—एक मोटर ड्राइवर अपने आका की लडकी मे महब्बत कैसे कर सकता है; इस तल्ख हक़ीकत का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ तो वह मगमूम<sup>29</sup> रहने लगा—एक रोज उमने बड़ी जुर अत से काम लिया और एक पुजे पर चंद सतरें लिखकर

ज़ोहरा की एक किताब में रख दीं : ज़ोहरा, मैं अच्छी तरह जानता है कि मैं तम्हारा नौकर हैं: तुम्हारे वालिद साहब मुझे तीस रूपए माहवार देते हैं, मगर मैं तुमसे महब्ब्बत करता हुँ मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता ं दूसरे रोज जब वह जोहरा को मोटर में स्कल ले जाने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे: मोटर उससे सँमल न रही थी; यह महज इत्तिफाक है कि कोई एक्मीडेंट न हआ-शाम को जब वह जोहरा को स्कल से वापिस ला रहा था तो गस्ते में जोहरा ने उसे एक जगह मोटर रोकने को कहा; उसने जब मोटर रोक ली तो जोहरा ने निहायत संजीदगी के नाथ कहा : "देखो नईम, आइंदा तम ऐसी हरकत कभी न करना मैंने अब्बा जी से तम्हारे खुत का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर तमने फिर ऐसी हरकत की तो मजबूरन मुझे उनसे कहना पडेगा चलो, अब मोटर चलाओ ं जोहरा की बात सनकर उमने बहुत कोशिश की कि वह डिप्टी साहब की नौकरी छोड़ दे और जोहरा की महब्बत को अपने दिन से हमेशा के लिए मिटा दे, मगर वह कामयाब न हो सका-एक महीना इसी कशमकश में गजर गया - एक रोज उसने फिर जरअत से काम लेकर एक और खत लिखा और जोहरा की एक किताब में रखकर अपनी किस्मत से फैसले का इंतजार करने लगा; उसे यकीन था कि दसरे रोज सबह उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा. मगर ऐसा न हआ – शाम को स्कूल से वापिस आने हुए जोहरा उससे हमकलाम हुई ं अगर तम्हे अपनी इज्जत का खयाल नहीं तो कम अज कम तम्हें मेरी इज्जत का तो कछ खयाल होना चाहिए। ' जोहरा ने अपनी बात कछ इस सजीदगी और मतानत<sup>30</sup> से कही कि उसकी सारी उम्मीदे फना हो गईं; उसने कस्द<sup>31</sup> कर लिया कि वह नौकरी छोड़ देगा और लखन ऊ से हमेशा के लिए चला जाएगा-महीने के आखिर मे उसे अपनी कोठडी में बैठकर लालटेन की मद्धम रोशनी में जोहरा को आखिरी खत लिखा और निहायत दर्द भरे लहजे में कहा: 'जोहरा, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारे कहने पर अमल कर सकूँ, मगर अपने दिल पर मेरा इष्टितयार नहीं रहा है यह मेरा आखिरी खत है कि मैं कल शाम लखनऊ छोड दुँगा, इसलिए तुम्हे अपने वालिद से कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम यह खयाल न करना कि मैं तुमसे दूर रहकर तुमसे मुहब्बत नहीं करूँगा मैं कहीं भी रहूँ, मेरा दिल तुम्हारे कदमो ही मे होगा मैं हमेशा उन दिनों को याद किया करूँगा जब मैं मोटर इमलिए आहिस्ता-आहिस्ता चलाता था ि तुम्हें धक्का न लग जाए मैं इसके सिवा तुम्हारे लिए और कर ही क्या सकता था ंयह खत भी उसने जोहरा की किताब में रख दिया – जोहरा ने सुबह स्कुल जाते हुए उससे कोई बात न की और शाम को रास्ते में बी उसने कुछ न कहा-वह बिलकल नाउम्मीद होकर अपनी कोठड़ी में चला आया, उसने अपना थोडा-बहुत असबाब बाँधकर एक तरफ रख दिया और लालटेन की अधी रोशनी मे चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि उसके और जोहरा के दरिमयान कितना फायला है-वह बेहद मगमम था और अपनी पोजीशन में अच्छी तरह वाकिफ था; उसे इस बात का एहमाम था कि वह एक अदना दर्जे का मलाजिम है और अपने आका की लडकी से महब्बत करने को कोई हक नहीं रखता, लेकिन वह क्या करे कि वह बेइस्तियार जोहरा मे महब्बत करना है और उसकी महब्बत फरेब नहीं है-इसी उधेडबन में रात हो गई और उसकी कोठडी के दरवाज़े पर दस्तक हुई: उसका दिल धक-से रह गया: उसने खयाल किया-िक माली होगा था मिकन है, माली के घर में कोई एकाएकी बीमार पड गया हो और माली उससे कोई मदद लेने आया हो-लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया-जोहरा उसके सामने खडी थी-जोहरा-दिसंबर की सर्दी मे वह शॉलद के बगैर उसके सामने खडी थी - उसकी जबान गँगी हो गई: उसकी समझ में कछ न आया कि क्या कहे-चद लम्हात कब की-सी ख़ामोशी में गुजर गए तो जोहरा के होठ वा हए और यरथराते हुए लहुजे में उसने कहा: 'नईम, मैं तुम्हारे पास आ गई हैं बताओ, अब तुम क्या चाहते हो लेकिन इससे पहले कि मैं तम्हारी कोठडी मे दाखिल होऊँ, मैं तमसे चद सवाल पूछना चाहती हैं 'वह खमोश रहा-जोहरा ने उसने पूछा 'क्या वाकई तुम मुझसे महब्बत करते हो ?' उसको जैसे ठेस-सी लगी; उसका चेहरा तमतमा उठा 'जोहरा तमने ऐसा सवाल किया है कि अगर मैं जवाब दूं तो मेरी मुहब्बत की तौहीन होगी मैं तुमसे पुछता हैं 'बिया मैं महब्बत नहीं करता ?' जोहरा ने उसके सवाल का जवाब न दिया और थोडी देर खामोश रहकर बोली ' मेरे अब्बा जी के पास काफ दौलत है, मगर मेरे पास एक फ़टी कौडी भी नहीं जो कुछ मेरा कहा जाता है, मेरा नहीं, उनका है क्या तुम मझसे दौलत के बगैर भी महब्बत करोगे ?' वह वहत जज्बाती आदमी था; जोहरा के सवाल ने उसके विकार को जहमी कर दिया; उसने बडे दख भरे लहजे मे कहा 'जोहरा, खदा के लिए मुझमे ऐसी बाते न पुछो जिनका जवाब इस कदर आम हो चुका है कि थर्ड क्लास इश्किया नाविलों में भी मिल सकता है 'बोहरा कोठडी में दाखिल हो गई और चारपाई पर बैठकर कहने लगी 'नईम, मैं तुम्हारी हैं और हमेशा तुम्हारी रहेंगी 'जोहरा ने अपना कौल पुरा किया-जब वे दोनों लखनक छोडकर दिल्ली चले आए और शादी करके एक छोटे-से मकान मे रहने लगे तो डिप्टी साहब उन्हे ढुँढ़ते-ढुँढ़ते वहाँ पहँच गए –वह घर पर नही था कि उस दिल्ली में नौकरी मिल गई थी और वह इयुटी पर था-डिप्टी साहब ने जोहरा को बहुत बरा- भला करा कि उनकी इज्जत खाक में मिल गई है-वह चाहते थे कि जोहरा, जो कुछ हो चुका है, भूल जाए और नईम को छोड दे, वह नईम को दो-तीन हजार रुपए देने के लिए भी नैयार थे, मगर उन्हें नाकाम लौटना पड़ा कि जोहरा किसी कीमत पर भी नईम को छोड़ने के लिए तैयार न हुई–जोहरा ने डिप्टी साहब से कहा . 'अब्बा जी, मैं नईम के साथ बहुत खुश हुँ आप मेरे लिए नईम से अच्छा शौहर तलाश नही कर सकते थे अगर आप हमें दुआएँ दे सके तो हम आपके ममनुन 32 होगे 'डिप्टी साहब ने जब यह गुफ्तुगु सुनी तो बहुत ख़ुश्मआलद 33 हुए; उन्होंने नईम को कैद करा देने की धमकी दी तो जोहरा ने कहा 'अब्बा जी, नईम का कोई कुसर नहीं है सच तो यह है कि हम दोनों बेकसर हैं हम दोनों एक-दसरे से महब्बत करते हैं नईम मेरा शौहर है और यह कोई कसुर नही है फिर मैं नाबालिग नहीं हैं 'डिप्टी साहब अनुलमंद थे; वह फौरन ममझ गए कि जब उनकी बेटी ही रजामद है तो नईम पर कैसे जुर्म आयद हो सकता है-वह ज़ोहरा को हमेशा के लिए छोडकर चले गए-जोहरा और नईम की जिंदगी बड़े मजे में गजर रही थी-नईम की आमदन बहुत कम थी और जोहरा को, जो नाज़ो-नअम में पली थी, खरदरा कपडे पहनने

पड़ते थे और घर के सब काम अपने हाथ से करना पड़ते थे। मगर वह ख़ुश थी और ख़ुद को एक नई दुनिया में पाती थी जहाँ क़दम-क़दम पर नईम की मुहब्बन के नए-नए पहलू मुनकिशफ विते थे; वह बहुत सुखी थी, बहुत सुखी—नईम भी वहन ख़ुश था—एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि जोहरा के सीने मे एक मूज़ी दर्द उठा ओर पेशनर इसके कि नईम कुछ कर सकता, जोहरा इस दुनिया से रुख्सत हो गई और नईम की दुनिया हमेशा-हमेशा के लिए तारीक कर गई

यह दास्तान उसने रुक-रुक्कर और मजे ले-लेकर क़रीबन चार घटों मे मुझे स्नाई—जब वह अपना हाले-दिल सुना चुका था तो उसका चेहरा बजाय ज़र्द होने के तमतमा रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर खून दाख़िल कर दिया हो—लेकिन उसकी आँखो मे आँसु थे और उसका हलक़ मुख गया था।

जब उसकी दास्तान खत्म हो गई तो वह फौरन उठ खड़ा हुआ जैमे उसे बहुत जन्दी हो—फिर उसने कहा ''मैंने बहुत गलती की जो आपको अपनी दास्ताने-मुहब्बत स्ना दी मैंने बहुत बड़ी गलती की है जोहरा की दास्तान सिर्फ मुझ ही तक महदूद रहनी चाहिए थी लेकिन लेकिन '' उसकी आवाज भर्ग गई ''आह, मैं जिदा हूँ और वह और वह ''वह और कुछ न कह सका और जल्दी से मेरा हाथ दवाकर कमरे से बाहर चल गया।

नर्डम से फिर मेरी मुलाकात कभी न हुई--अपोलो बंदर पर मैं कई मर्तबा उसकी तलाश मे गया, मगर वह न मिला।

छ या मात महीने बाद मुझे उसका एक खत मिला जो मैं नकल कर रहा हूँ मटो साहब, आपको याद होगा, मैंने आपके मकान पर आपको अपनी दास्ताने-मुहब्बत सुनाई थी—मेरी दास्ताने-मुहब्बत महज एक फसाना था, एक झूठा फसाना—दरहकीकत न कोई जोहरा थी, न कोई नईम है—मैं वैसे तो मौजूद हूँ, मगर मैं वह नईम नही हूँ जिसने जोहरा से मुहब्बत की थी—आपने एक बार कहा था कि बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो मुहब्बत के मामले में बाँझ होते हैं—मैं भी उन वदिक्स्मत आदिमयों मे से एक हूँ जिसकी सारी जवानी अपना दिल परचाने मे गुज़र गई है—जोहरा से नईम की मुहब्बत मेरा एक दिलबहलावा था और जोहरा की मौत—मैं अब तक यह नही समझ सका हूँ कि मैंने उसे क्यो मार दिया था—मुम्किन है, मेरे इस अमल मे भी मेरी जिदगी की नियाही का दखल हो— मुझे मालूम नही, आपने मेरी दास्ताने-मुहब्बत को झूठा समझा था या सच्चा, लेकिन मै आपको एक अजीबों-गरीब बात बताता हूँ कि मैंने, उस झूठी दास्ताने-भुहब्बत के खालिक की उस दास्तान को बिलकुल सच्चा समझा था, सौ फीसदी हक़ीकत पर मब्ली कि—मुझे महसूस हुआ था कि मैंने ज़ोहरा से मुहब्बत की है और वह सचमुच मर चुकी है—आपको यह पढ़कर और भी ताज्जुब होगा कि पिछले छ:-सात माह में उस दास्तान में हक़ीक़त का अन्सर बतदरीज विद्या रहा है और अब ज़ोहरा की आवाज, उसकी हँसी मेरे कानो में गूँजने लगी

दस्तावेज : एक : 269

है, मैं उसके साँसों की गर्मी महसूस करने लगा हूँ—अब ज़हरा मेरे नज़दीक महज़ एक दास्तान नहीं है, लेकिन में तो दास्तान हुँ; वह मर चुकी है, इसालए मुझे भी मर जाना चाहिए—यह ख़त आपको मेरी मौत के बाद मिलेगा; अलिवदा—मैंने यह चंद मतरें सिर्फ इसिलए लिखी हैं कि आप अफ़सानानिगार हैं; अब अगर आप कोई अफसाना तैयार कर लें तो आपको सात-आठ रुपए मिल जाएँगे—आपने एक मर्तबा कहा था कि आपको एक अफ़साने का मुआवज़ा सात से दस रुपए तक मिल जाता है—यह मेरा तोहफा होगा, अच्छा अलिवदा—आपका मुलाक़ाती: नईम।

नईम ने अपने लिए ज़हरा बनाई और मर गया। मैंने अपने लिए यह अफ़साना तख़्लीक़<sup>38</sup> किया और ज़िटा हूँ। यह मेरी ज़्यादती है!

<sup>।</sup> सकल्प, इराटा; 2. श्रेष्ठ, सम्मानित, 3 कृत्रिम, बनावटी, 4 झूठ बोलना, 5 कहने के अदाज,

<sup>6</sup> मुनीबत, 7. खुशी, प्रसन्नता, 8 रूप में, तौर पर, 9 अवचेतन, 10 गर्भ, 11. कमियो, खर्राबयो, बृटियो, 12. सामध्यं, योग्यता, 13. गर्भपात, 14 आग्रह, अनुरोध, 15 उद्देश्य का मोती, अभिलाधित,

<sup>16.</sup> लोल्पतापूर्ण, 17. निरर्थक, बकवास, 18 छोड दूँ, 19 बेचैनी 20 सजीवता, 21 भयभीत,

<sup>22</sup> प्रवेश करना, रुमना, 23. अपनी कल्पना मे अपम-आपको बहुत बडा मानना, 24. चातक, खतरनाक,

<sup>25</sup> समानताएँ, एकरूपता; 26 गमीरता, 27 रोते हुए स्वर में; 28 निष्कर्ष, साराधा; 29, उदास,

<sup>30.</sup> गंद्रीरता: 31. संकरप, निश्चय; 32. कृतज्ञ, अहमानमद, 33. क्रोधित, 34 व्यक्त जाहिर,

<sup>35.</sup> रश्रीयता, भृष्टकर्मा, 36 बाधारित; 37. धीरे-धीरे, 38 उत्पन्न करना, सूजन ।

## टेढ़ी लकीर

अगर सडक सीधी होती, बिलकुल सीधी तो उसके कदम मनो भारी हो जाते थे।

वह कहा करता था ''सीधापन जिंदगी के खिलाफ है, जिंदगी जो पेच-दर-पेच रास्तों से भरी हुई है ''

जब हम दोनों बाहर सैर को निकलते तो इस दौरान मे वह कभी सीधे रास्ते पर न चलता—उसे बाग का वह हिस्सा बहुत पसद था, जहाँ बल खाती हुई रविशे । बनी हुई थीं ।

एक बार उसने अपनी टाँगों को सीने के साथ जोडकर बड़े दिलकश अदाज में मुझसे कहा था ''अब्बास, अगर मुझे और कोई काम न हो तो बखुदा मैं अपनी सारी जिदगी कश्मीर की पहाडी सड़को पर चढ़ने-उतरने में गुजार दूँ क्या पेच हैं एक पल तुम मुझे नजर आते हो और दूसरे ही पल मेरी नजरों से ओझल हो जाते हो कितना इसरार<sup>2</sup> है वहाँ सीधे रास्ते पर तुम हर सामने आनेवाली चीज देख सकते हो, मगर वहाँ हर सामने आनेवाली चीज तुम्हारी आँखों के सामने बिलकुल अचानक आ जाएगी, मौत की तरह अचानक इस अचानक में कितना मजा है।''

वह एक दबला-पतला नौजवान था, बेहद दुबला, उसको एक नजर देखने से अक्सर औकात मालूम होता कि हस्पताल के किसी बिस्तर से कोई जर्दरू बीमार उठकर बला आया है, उसकी उम्र बमुश्किल बाईस बरस के करीब होगी, मगर बाज औकात वह इससे बहुत ज्यादा उम्र का मालूम होता था, और अजीब बात है कि कभी-कभी उसको देखकर मैं यह खयाल करने लगता कि वह बच्चा बन गया है, उसमे एकाएकी इस कदर तब्दीली हो जाया करती कि मुझे अपनी निगाहो की सेहत पर शब्ह हाने लग जाता।

एक मुलाकात की तफसील यूँ है—वह मुझे बाजार मे मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया।

वह हाथ मे एक बडा-सा सेब थामे उसे दाँतो से काट-काटकर खा रहा था, उसका चेहरा बच्चो की मानिद एक नाकाबिले-बयान खुशी के बायस तमतमाया हुआ था; उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि सेब बहुत लजीज है।

सेब के रस से भरे हुए हाथो को बच्चो के मानिद अपनी पतलून से साफ करके उसने मेरा हाथ बड़े जोश से दबाया और कहा अब्बास, वह दो आने माँगता था, मगर मैंने उसे एक ही आने मे राजी कर लिया। '' उसके होठ जफर मदाना हैंसी के बायस थरथराने लगे फिर उसने जेब से एक लट्टू निकाला और मेरे हाथ में थमाकर कहा: ''तुमने लट्टू तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा लट्टू तुम्हारे देखने में कभी न आया होगा जपर का बटन दबाओ यार दबाओं अरे दबाओं ना!''

मैं सख्त मृतहय्यिर<sup>5</sup> हो रहा था—उसने मेरी तरफ़ देखा और लट्टू का बटन दबा दिया।

लट्टू मेरी हथेली पर से उछला और सड़क पर गिरकर घूमने लगा—उसने ख़ुशी के मारे उछलना शुरू दर दिया ''देखो अब्बास देखो, देखो इसका नाच ''

मैंने लट्टू की तरफ देखा, जो मेरे सिर के मानिद घूम रहा था।

हमारे इर्द-गिर्द बहुत-से आदमी जमा हो गए थे-शायद वह समझ रहे थे कि हम दवाइयाँ बेचेंगे।

"लट्टू उठाओ और चलो लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं "मेरे लहजे में शायद थोड़ी-सी तेज़ी थी, क्योंकि उसकी सारी खुशी मांद पड गई; उसके चेहरे की तमतमाहट गायब हो गई और उसने मेरी तरफ़ कुछ इस अंदाज़ से देखा, जैसे एक नन्हा-भा बच्चा रोनी सूरत बनाकर कह रहा हो . 'मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की है, फिर मुझे क्यों झिडका गया है?'

उसने लट्ट वहीं सडक पर छोड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ा।

घर तक मैंने और उसने कोई बात न की—गली के नुक्कड पर पहुँचकर मैंने उसकी तरफ़ देखा—इस कलील<sup>6</sup> अर्से में उसके चेहरे पर एक इन्किलाब पैदा हो गया था—वह मुझे एक तफ़क्कुर ज़दा<sup>7</sup> बूढ़ा नजर आया।

मैंने पूछा: "क्या सोच रहे हो?"

उसने जवाब दिया ''मैं सोच रहा हूँ कि अगर ख़ुदा को इसान की ज़िंदगी बसर करना पड़ जाए तो क्या हो ?''

वह इसी किस्म की बेढंगी बातें सोचा करता था—बाज़ लोग समझते थे कि वह दानिस्तन अपने आपको निराला ज़ाहिर करने के लिए ऐसे खयालात का इज़हार करता है, मगर यह बात गलत थी, फितरी तौर पर उसकी तबीयत का रुझान ऐसी बातों की तरफ रहता था, जो किसी और के दिमाग़ में नहीं आती थीं ।

आप यकीन नहीं करेंगे, मगर यह सच है कि उसको जब कभी कोई ज़ख्म लगा, उसने मज़ा लिया—वह मुझसे कहा करता था: "अगर मेरे जिस्म पर हमेशा के लिए कोई ज़ख्म बन जाए तो कितना अच्छा हो मझे दर्द में बड़ा मज़ा आता है।"

मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल में एक रोज़ उसने मेरे सामने अपने बाज़ू को तेज़ ब्लेड से ज़ड़मी कर लिया था कि कुछ रोज़ उसके बाजू में दर्द रहे—एक तरफ़ तो वह मुताद्बद बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगवाता था कि उन बीमारियों का ख़ौफ़ न ख़त्म हो जाए, तो दूसरी तरफ़ वह बिन मतलब ऊटपटाँग किस्म के टीके लगवाता रहता था कि उसे बुख़ार चढ़ जाए।

उसकी हमेशा यह झ्वाहिश होती थी कि दो-तीन रोज़ उसका बदन बुख़ार के बायस

तपता रहे—जब कभी वह बुख़ार को दावत दिया करता था तो मुझसे कहा करता था : ''मेरे घर एक मेहमान आनेवाला है, इसलिए तीन रोज तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी।''

एक रोज़ मैंने उससे पुछा: "तुम आए दिन यह टीका क्यों लगवाते रहते हो?"

उसने जवाब दिया: "अब्बास, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टीका लगवाने से जो बुख़ार चढ़ता है, उसमें कितनी शाइरी होती है जब जोड-जोड में दर्द होता है और आज़ा-शिकनी होती है तो बख़ुदा ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी निहायत ही जिद्दी आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और फिर बुख़ार बढ़ जाने से जो ख़्वाब आते हैं, वल्लाह किस कदर बेरब्त होते हैं "बिलकुल हमारी ज़िंदगी की मानिद अभी तुम देखते हो कि तुम्हारी शादी किसी निहायत ही हसीन औरत से हो रही है और दूसरे लम्हे यही औरत तम्हारी आगोश में एक कवी हैकल" पहलवान बन जाती है।"

मैं उसकी अजीबो-गरीब आदतों और बातों का आदी हो चुका था, लेकिन इसके बावुजूद एक रोज़ मुझे उसके दिमागी तवाज़ुन<sup>12</sup>,पर शुब्हा हुआ।

मैंने उससे अपने एक उस्ताद का तआरुफ़ कराया, जिसकी मैं बेहद इज़्जत करता था। डॉक्टर शांकिर ने बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाया और कहा: "मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ।"

"इसके बरअक्स मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई।" उसका जवाब था। मैं बेहद शर्मिंदा हुआ। आप कयास फरमाइए, उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी; मैं शर्म के मारे अपने उस्ताद के सामने गडा जा रहा था—और वह बडे इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता हुआ हॉल से बाहर जा रहा था।

डॉक्टर शाकिर ने उसकी हरकत को बुरा समझा और मुझसे बड़े तेज लहजे में कहा : ''मालुम होता है, तुम्हारे दोस्त का दिमाग् ठिकाने नहीं।''

मैंने उसकी तरफ से माजरत<sup>13</sup> तलब की और मामला रफ़ा-दफा किया— मैं वाकई बेहद शर्मिंदा था कि डॉक्टर शांकिर को मेरी वजह से ऐसा सख्त फ़िकरा सुनना पडा।

शाम को मैं उसकी तरफ गया, इस इरादे के साथ कि उससे अच्छी तरह बाजपूर्स कहूँगा और अपने दिल की भड़ास निकालँगा ।

वह मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिल गया—मैंने छूटते ही कहा : ''तुमने आज डॉक्टर शांकिर की बहुत बेइज़्जती की हैं मालूम होता है, तुमने मजलिसी आदाब को खैरबाद कह दिया है।''

वह मुसकराया . ''अरे छोडो इस किस्से को आओ कोई और काम की बात करे।'' मैं उस पर बरस पडा।

वह ख़ामोशी से मेरी तमाम सख़्त बातें सुनता रहा, फिर उसने कहा: ''अगर मुझसे मिलकर किसी शाख़्स को ख़ुशी होती है तो ज़रूरी नहीं कि उससे मिलकर मुझे भी ख़शी हासिल हो और फिर पहली मुलाक़ात पर सिर्फ़ हाथ मिलाने से मैंने उसके दिल में ख़शी पैदा कर दी हो, यह मेरी समझ में तो आता नहीं तुम्हारे डॉक्टर साहब ने उस रोज बीस-पच्चीस आदमियों से तआरुफ किया और हर शख़्स से उन्होंने यही कहा: 'मै आपसे मिलकर बहुत ख़ुश हुआ हूँ ''' क्या यह मुम्किन है कि हर शाख़्स एक ही किस्म के तास्सुरात 15 पैदा करें तुम मुझसे फ़िज़ूल बातें न करों आओ अंदर चलें!''

मैं एक सहरज़दा <sup>16</sup> आदमी की तरह उसके साथ हो लिया और लाइब्रेरी के अदर जाकर अपना सब गुस्सा भूल गया—मैं सोचने लगा कि उसने जो कुछ कहा था, सही है; फ़ौरन ही मेरे दिल में एक हसद-सा पैदा हुआ कि इस शख़्स में इतनी कुव्वत<sup>17</sup> क्यों है कि वह अपने खुयालात का इज़हार बेधड़क कर देता है।

पिछले दिनों मेरे एक अफ़सर की दादी मर गई थी; मुझे उसके सामने मजबूरन गम की कैंफ़ियत तारी करनी पड़ी थी और उससे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दस-पंद्रह मिनट तक अफ़सोस ज़ाहिर करना पड़ा था; उसकी दादी से मुझे कोई दिलचस्पी न थी और न ही उसकी मौत ने मेरे दिल पर कोई असर किया था, लेकिन इसके बावुजूद मुझे नक़ली जज़्बात तैयार करने पड़े थे—इसका साफ मतलब था कि मेरा कैरेक्टर बहुत कमज़ोर है; इसी ख़्याल ने मेरे दिल में हसद<sup>18</sup> की चिगारी पैदा की थी और मैं अपने हलक़ में एक नाक़ाबिले- बर्दाश्त तल्ख़ी महसूस करने लगा था—यह कैंफ़ियत एक वक़्ती और हंगामी जज़्बा था, जो हवा के एक तेज़ झौंके के मानिद आया और गुज़र गया; मैं बाद में ख़ुद से नादिम<sup>19</sup> भी हुआ।

मुझे उससे बेहद मुहब्बत थी, लेकिन मेरी इस मुहब्बत में ग़ैर इरादी तौर पर कभी-कभी नफ़रत की झलक भी नज़र आती थी—एक रोज़ मैंने उसकी साफ़गोई से मुतास्सिर होकर कहा था: "यह क्या बात है कि बाज़ औक़ात मैं तुमसे नफ़रत करने लगता हूँ।" उसने मुझे यह जवाब देकर मुतमइन कर दिया था: "तुम्हारा दिल, जो मेरी मुहब्बत से भरा हुआ है, एक ही चीज़ को बार-बार देखकर कभी-कभी तंग आ जाता है और किसी दूसरी शै की ख़्वाहिश करने लग जाता है और फिर अगर तुम मुझसे कभी-कभी नफरत नहीं करोगे तो मुझसे हमेशा मुहब्बत कैसे करोगे इंसान अजीब किस्म की उलझनों का मजमुआ है।"

मैं और वह अपने वतन से बहुत दूर थे, एक ऐसे बड़े शहर में जहाँ ज़िंदगी तारीक कब-सी मालूम होती है, मगर उसे कभी उन गलियों की याद न सताती थी, जहाँ उसने अपना बचपन और अपने शबाब का ज़माना-ए-आगाज़<sup>20</sup> गुज़ारा था; ऐसा मालूम होता था कि वह उसी बड़े शहर में पैदा हुआ है।

मेरे चेहरे से हर शख़्स यह मालूम कर लेता था कि मैं गरीबुलवतन हूँ, मगर वह इन जज्बात से यकसर आरी<sup>21</sup> था—वह कहा करता था: "वतन की याद बहुत बड़ी कमज़ोरी है एक जगह से ख़ुद को चिपका देना ऐसा ही है, जैसे एक आज़ाद साँड को खूँटे से बाँध दिया जाए।"

इस किस्म के ख़यालात के मालिक की, जो हर शै को टेढ़ी ऐनक से देखता हो और मुख्वजा रुसूम<sup>22</sup> के ख़िलाफ़ चलता हो, बाकायदा निकाहख़्वानी हो, यानी पुरानी रुसूम के मुकाबिक उसका अक्द<sup>23</sup> अमल में आए तो क्या आपको ताज्जुब न होगा; मुझे यकीन है, ज़रूर होगा।

एक रोज शाम को जब वह मेरे पास आया और बड़े संजीदा अंदाज़ में उसने मझे अपने

निकाह की ख़बर सुनाई तो आप यक़ीन करें, मेरी हैरत की कोई इतिहा न रही। मेरी हैरत का बायस यह वजह न यी कि वह शादी कर रहा है; नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ था कि उसने लड़की देखे बग़ैर, पुराने ख़ुतूत के मुताबिक निकाह की रस्म में शामिल होना कुबूल कैसे कर लिया—वह हमेशा उन मौलिवयों का मज़ाक उड़ाया करता था, जो लड़की और लड़के को रिश्ता-ए-इज़्दिवाज में में बाँधते हैं। वह कहा करता था: "यह बुट्टे मौलवी मुझे गठिया के मारे पहलवान मालूम होते हैं, जो अपने अखाड़े में छोटे-छोटे लड़को की कृशितयाँ देखकर अपनी हिस<sup>25</sup> प्री करते हैं।"

जौर फिर वह शादी या निकाह पर लोगों के जमघटे का भी तो कायल न था। मगर मगर उसका निगाह पढ़ाया गया; मेरी आँखों के सामने मौलवी ने, उस मौलवी ने, जिससे उसको सख़्त चिढ़ थी, जिसको वह बुड्ढा तोता कहा करता था, उसका निकाह पढ़ा और छुहारे बाँटे गए मैं सारी कार्रवाई यूँ देख रहा था, गोया सोते में कोई सपना देख रहा हैं।

निकाह हो गया, दूसरे लफ्जों में अनहोनी बात हो गई और जो ताज्जुब मुझे पहले हुआ था, बाद में भी बरकरार रहा, मगर मैंने इसके मुताल्लिक उससे ज़िक्र न किया, इस ल्याल से कि शायद उसे नागवार गुज़रे, लेकिन मैं दिल ही दिल में इस बात पर ख़ुश था कि आख़िरकार उसे उस दायरे में लौटना ही पड़ा, जिसमें और सब ज़िदगी बसर कर रहे हैं। निकाह करके वह अपने उस्लों के टेढ़े मीनार से बहुत बुरी तरह फिसला था और उस गढ़े में सिर के बल आन गिरा था, जिसको वह बेहद ग़लीज कहा करता था—एक रोज़ मैंने सोचा तो मेरे जी में आई कि उस कज रफ्तार<sup>26</sup> के पास जाऊँ और इतना हँसूँ, इतना हँसूँ कि मेरे पेट में बल पड़ जाएँ।

जिस रोज़ मेरे दिल में यह ख़्वाहिश पैदा हुई, उसी रोज दोपहर को वह मेरे घर आया। निकाह हुए तीन महीने गुज़र चुके थे और इस दौरान में वह हमेशा उदास-उदास-सा रहा था—उस दिन उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी नाक, जो चंद रोज पहले भद्दी नयाम<sup>27</sup> के अंदर छुपी हुई तलवार का नक्शा पेश करती थी, नुमायाँ तौर पर नज़र आ रही थी।

वह मेरे कमरे के अदर दाखिल हुआ और सिगरेट सुलगाकर मेरे पास बैठ गया। उसके होंठों के इल्तितामी कोने<sup>29</sup> कॅपकॅपा रहे थे—साफ ज़ाहिर था कि वह कोई बडी अहम बात स्नानेवाला है; मैं हमातन गोश<sup>29</sup> हो गया।

उसने मिगरेट के धुएँ का छल्ला बनाया और उसमें अपनी एक उँगली दाखिल करते हुए कहा : ''अब्बास, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ।''

''जा रहे हो ?'' भेरी हैरत की कोई इतिहा न रही।

"मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं तुम्हें कभी इत्तिला देने न आता, मगर मुझे तुमसे कुछ रूपए लेने हैं, जो तुमने मुझसे कुर्ज़ ले रखे हैं क्या तुम्हें याद है ?"

मैंने जवाब दिया ' 'हाँ मुझे याद है, पर तुम जा कहाँ रहे हो ' ? और फिर हमेशा के लिए !''

''बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात मैं उसे भगाकर अपने साथ लिए जा रहा हूँ! वह तैयार हो गई है!''

उसकी बात सुनकर मुझे इस क़दर हैरत हुई कि मैं बेवक़्फ़ों की मानिद हँसने लगा और देर तक हँसता रहा—वह अपनी मन्कूहा<sup>30</sup> बीवी को, जिसे वह जब चाहता, उँगली पकड़कर अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था, अग़वा करके ले जा रहा था, भगाकर ले जा रहा था, जैसे जैसे मैं क्या कहूँ, उस वक़्त मैंने क्या सोचा मैं कुछ सोचने के काबिल ही न रहा था और हँस रहा था।

मुझे हैंसता देखकर उसने मलामत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा: "मैंने जो कहा है, सच है कल रात वह अपने मकान के साथवाले बाग़ में मेरा इंतज़ार करेगी: मुझे सफर के लिए कुछ रुपए फराहम करना है तुम्हे क्या मालूम, मैंने किन-किन मुश्किलों के बाद रसाई<sup>31</sup> हासिल करके उसको इस बात पर आमादा किया है "

मैंने फिर हैंसना चाहा, मगर उसको गाइत<sup>32</sup> दरजा संजीदा व मतीन देखकर मेरी हैंसी दब गई और मुझे कतई तौर पर यकीन हो गया कि वह वाकई अपनी मन्कूहा बीवी को भगाकर लिए जा रहा है—कहाँ, यह मुझे मालुम न हो सका।

मैं ज़्यादा तफसील में न गया और उसको वह रूपए अदा कर दिए, जो मैंने, अर्सा हुआ, उसमे कर्ज लिए थे और यह समझकर न लौटाए थे कि वह कभी वापस न लेगा, मगर उसने खामोशी से नोट गिनकर अपनी जेब में रख लिए।

वह बगैर हाथ मिलाए फस्सत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा ''तुम जा रहे हो लेकिन मुझे भुला न देना।'' मेरी आँखो में आँसू आ गए।

उसकी आँखें बिलकुल खुशक थीं।

"मैं कोशिश करूँगा।" यह कहकर वह चला गया।

मैं जहाँ खडा था, बहुत देर तक वहीं बुत बना रहा।

उधर जब दूसरे दिन उसके ममुगलवालों को पता चला कि उनकी लडकी रात ही रात में कहीं गायब हो गई है तो उनके होँ एक हीजान<sup>33</sup> बरपा हो गया—एक हफ्ते तक उन्होंने उसको इधर-उधर तलाश किया और किसी को इस वाक़े की खबर तक न होने दी, मगर बाद में लडकी के भाई को मेरे पास आना पड़ा और मुझे हमराज बनाकर सारी रामकहानी मुनानी पडी।

वह बेचारे ख़याल कर रहे थे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई है और लड़की का भाई मेरे पास इसी ग़र्ज से आया था कि मैं उनकी तरफ से उसको इस तल्ख वाक़े से आगाह कर दूँ—वह बेचारा शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था।

जब मैंने उसको असल बात मे आगाह किया तो हैरत के बायस उसकी आँखे खुली की खुली रह गई, इस बात मे तो उसको बहुत ढारस हुई कि उसकी बहन किसी गैर मर्द के साथ नहीं भागी है,बिल्क अपने शौहर हो के पास है,लेकिन उसकी समझ में यह न आया कि उसने उसने यह फिज़ुल और नाजेबा<sup>14</sup> हरकत क्यो की। बीवी उसी की थी जब चाहता, ले जाता इस हरकत में तो यह मालूम होता है, जैसे जैसे "" वह कोई मिसाल पेश न कर सका। मैं भी उसे कोई इत्भीनानदेह जवाब न दे सका।

कल सुबह की डाक से मुझे उसका खत मिला तो मैंने कौंपते हुए हाथों से खोला —िलफाफे में बस एक कोरा काग़ज़ था, जिस पर एक टेढ़ी लकीर खिची हुई थी।

<sup>1</sup> रास्ते, 2. अनुरोध, 3 ठीकठाक, 4 विजयी, 5 आश्चर्यचिकत, 6 बहुत कम, 7 चितित, 8. जानबूझकर; 9. बहुत-सी, 10. शरीर का चकान के कारण टूटना, 11 बहुन मजबूत, 12 सतुलन, 13. माफी 14. पूछताछ, जवाबतलबी, 15 विचार, प्रभाव, 16 बाद से वशीभूत, 17. ताकृत, क्षमता, 18 जलन, ईच्यां, 19. शर्मिदा, 20. शुरू का जमाना, 21 खाली, रिक्त, 22 प्रचलित रिवाज, 23. निकाह, शादी, 24 पति-पत्नी का सबध, 25 किसी की होड़ करना; 26 टेढ़ी चाल; 27. स्यान, 28. आखिरी किनारे; 29. पूरे जिस्स को कान बना लेना, किसी बात को सुनने हेतु पूर्ण रूप से सतर्क एवं एकाग्र होना, 30 विचाहिता; 31. पहुँचकर; 32 बहुन र मादा, 33. गड़बड़, शोर शराबा, 34. बुरी।

## नारा

उसे यूँ महसूस हुआ कि उस सगीन इमारत की सातो मंजिलें उसके काँधो पर धर दी गई हैं। वह सातवी मंजिल से एक-एक सीढी करके नीचे उतरता गया और हर मंजिल का बोझ उसके चौडे मगर दबले काँधे पर सवार होता गया।

जब वह अपनी खोली के मालिक से मिलने ऊपर चढ रहा था, उसने महूसस किया था कि उसका कुछ बोझ हल्का हो गया है और कुछ हल्का हो जाएगा, इसलिए कि उसने अपने दिल में सोचा था—खोली का मालिक, जिसे सब सेठ के नाम से पुकारते हैं, उसकी बिपता जरूर सुनेगा और किराया चुकाने के लिए उसे एक महीने की और मोहलत बरूश देगा 'बरूश देगा', यह मोचते हुए उसके गुरूर को ठेस लगी थी लेकिन फ़ौरन ही उसको अपनी असलियन मालूम हो गई थी कि वह भीख माँगने ही तो जा रहा है और भीख हाथ फैलाकर, आँखों में औंसू भरकर, अपने दुख-दर्द सुनाकर और अपने घाव दिखाकर ही माँगी जाती है—उसने यही कुछ किया था।

जब वह उस सगीन इमारत के वहे दरवाज़े में दाखिल होने लगा था, उसने अपने गुरूर को, उस चीज को, जो भीख मॉंगने में आमतौर पर ककावट पैदा किया करती है, निकालकर फटपाथ पर डाल दिया था।

वह अपना दीया बुझाकर और अपने आपको अँधेरे में लपेटकर खोली के मालिक के उस रोशन कमरे में दाखिल हुआ था—जहाँ बैठकर वह अपनी दो बिल्डिगो का किराया वुसूल किया करता हैं—और हाथ जोडकर एक तरफ़ खड़ा हो गया था।

सेठ के तिलक लगे माथे पर मलवटे पड गई थी, उमका बालो भरा हाथ एक मोटी-सी कापी की तरफ बढ़ा था, दो बड़ी-बड़ी आँखों ने उम कापी पर लिखे कुछ हरूफ पढ़े थे और एक भद्दी-सी आवाज गूँजी थी. "केशो लाल खोली पाँचवी, दूसरा माला दो महीनो का किराया।"

भद्दी-सी आवाज़ सुनकर उसने अपना दिल, जिसके सारे पुराने और नए घाव वह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कुरेद-कुरेदकर गहरे कर चुका था, सेठ को दिखाना चाहा था और उसे पूरा-पूरा यक़ीन था कि उसके घाव देखकर सेठ के दिल में जरूर हमदर्दी पैदा हो जाएगी, पर संठ ने कुछ सुनना न चाहा था, और उसके सीने में एक हुल्लड़-सा मच गया था। सेठ के दिल में हमदर्दी पैदा करने के लिए उसने अपने वह तमाम दख. जो बीत चके थे. गजरे दिनो की गहरी खाई से निकालकर अपने दिल में भर लिए थे और उन तमाम जख्मों की जलन, जो मुद्दत हुई मिट चुके थे, उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके अपनी छाती में जमा की थी और उसकी समझ में कुछ न आया था कि वह इतनी चीज़ों को कैसे सँभाले—उसके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए होते तो वह उनसे बड़े रूखेपन से कह देता: 'जाओ भई, जाओ, मेरे पास इतनी जगह नही है कि तुमहें बिठा सकूँ और न मेरे पास रूपया है कि तुम सबकी खातिर-मदारात कर सकूँ।' "लेकिन उसका तो किस्सा ही दूसरा था कि उसने तो खुद अपने भूले-भटके दुखों को इधर-उधर से पकड़कर अपने सीने में जमा किया था।

अफरा-तफरी में उसे कुछ पता न चला था कि उसके सीने में कितनी चीजें भर गई हैं, पर जैसे-जैसे उसने सोचना शुरू किया था, वह पहचानने लगा था कि फलॉ दुख फलॉ वक्त का है और फ़लॉ दर्द उसे फ़लॉ वक्त पर हुआ था, और सोच-विचार के शुरू होते ही उसके हाफिजें ने बढ़कर वह धुंध हटा दी थी जो उन दुखो पर लिपटी हुई थी और यूँ गुजरे हुए वक्तो के तमाम दुख-दर्द उसकी तकलीफें बन गए थे और उसने अपनी जिंदगी की बासी रोटियां फिर अगारों पर सेकना शुरू कर दी थीं।

उसने सोचा था, उस थोडे-से वक्त में उसने बहुतकुछ सोचा था कि उसकी खोली का अधा लैंग कई बार बिजली के उस बल्ब से टकराया है जो उसकी खोली के मालिक के गजे सिर के ऊपर मुसकरा रहा है; कई बार उसके पैवद लगे कपडे सेठ की उन खूँटियों पर लटककर फिर उसके मैले बदन से चिमट गए हैं जो दीवारों मे गड़ी चमक रही हैं—उसने बहुत कुछ सोचा था और वह सख्त घबरा गया था—उसने अपने सीने मे इतनी खलबली कभी नही देखी थी।

वह अपने सीने की उस खलबली पर अभी ग़ौर ही कर रहा था कि खोली के मालिक ने गुस्से में आकर उसे गाली दी थी—बस उसके कानों के रास्ते पिघला हुआ मीसा शायँ-शायँ करता उसके दिल मे उतर गया था और उसके सीने के अंदर जो हुल्लड़ मच गया था, उसका तो कुछ ठिकाना ही न था। जिस तरह किसी गरमा गरम जलसे में किसी शरारत से भगदड मच जाया करती है, ठीक उसी तरह उसके दिल में हलचल पैदा हो गई थी। उसने बहुत जतन किए थे कि उसके वह दुख-दर्द, जो उसने सेठ को दिखाने के लिए इकट्ठे किए थे, चुपचाप रहें, पर कुछ न हो सका था—गाली का सेठ के मुँह से निकलना था कि वह तमाम बेचैन हो गए थे और अधाधुध एक-दूसरे से टकराने लगे थे। वह यह तकलीफ बिलकुल न सह सका था और उसकी आँखों में जो पहले ही तप रही थी, आँसू आ गए थे जिससे उनकी गर्मी और भी बढ़ गई थी और उनसे धआँ निकलने लगा था।

उसके जी मे आई थी कि उस गाली को, जिसे वह बडी हद तक निगल चुका था, सेठ के झुरियो पड़े चेहरे पर कै के ज़रिए उगल दे मगर फिर वह उस ख़याल से बाज़ आ गया था कि उसका गुरूर तो बाहर फ़ुटपाथ पर पड़ा था, अपोलो बंदर पर नमक लगी मूँगफली येचनेवाले का गुरूर—उसकी आँखे हँसने लगी थीं और उसकी नज़रों के सामने नमक लगी मूँगफली के वे तमाम दाने, जो उसके घर में एक थैले के अंदर बरखा के बायस गीले हो रहे थे, नाचने लगे थे।

उसकी आँखे हमी थी, उसका दिल भी हँसा था, पर वह कडंवाहट दूर न हो सकी थी जो उसके गले में सेठ की गाली ने पैदा कर दी थी—वह कडवाहट अगर उसकी जबान पर होती तो वह उसे थूक देता, मगर वह तो बुरी तरह उसके गले में अटक गई थी और निकाले न निकलती थी। और फिर एक अर्जींब फिस्म का दुख, जो उस गाली ने पैदा कर दिया था, उसकी घबराहट को और भी बढ़ा रहा था। उसने यूँ महसूस किया था कि उसकी आँखे उसके सीने के अदर उतरकर ऑसु बहाने लगी हैं जहाँ हर चीज पहले ही से सोग मे है।

मेठ ने उसे फिर गाली दी थी, उतनी ही मोटी जितनी मोटी सेठ की चर्बी भरी गर्दन थी, और उसे यूँ लगा था कि किसी ने ऊपर मे उस पर कूडा-करकट फेक दिया है, उसका एक हाथ अपने आप चेहरे की हिफाजत के लिए उठा था मगर उस गाली की सारी गर्द उसके चेहरे पर फैल चुकी थी—फिर उसने वहाँ ककना मुनासिब न समझा था कि क्या खबर, क्या खबर उसे कुछ खबर न थी वह सिर्फ इतना जानता था कि ऐसे हालतो मे किसी बात की स्ध-वुध नहीं रहा करती, और वह वहाँ कक न सका था।

जब वह नीचे उतरा, उसे यूँ महसूस हुआ कि उस सगीन इमारत की सातो मंजिले उसके काँधो पर घर दी गई हैं।

एक नहीं, दो गालियाँ

बार-बार वे दो गालियाँ, जो सेठ ने बिलकुल पान की पीक के मानिद अपने मुँह से उगल दी थी, उसके कानो के पास जहरीली भिडों की तरह भिनभिनाना शुरू कर दती और वह सख्त बेचैन हो जाता—वह कैसे उस उस उसकी समझ मे नही आ रहा था कि वह उस गडबड का क्या नाम रखे जो उसके दिल मे और दिमाग मे उन गालियों ने मचा रखी है, वह कैसे उस ताप को दूर करे जिसमें वह फुँका जा रहा है, कैसे ?

वह सोच-विचार के काबिल न रहा था—उसका दिमाग एक ऐसा अखाडा बना हुआ था जिसमे बहुत-मे पहलवान कुश्ती लड रहे थे—जो खयाल भी उठता, किसी दूसरे खयाल से. जो पहले ही से वहाँ मौजूद होता, भिड जाता और वह क्छ सोच न सकता।

चलते-चलते एकाएकी उमने महसूस किया कि उसके दुख कै की मूरत मे बाहर निकलने को हैं और उसके जी मे आई—जी मे क्या आई, वह तो मजबूर था—वह उस आदमी को रोक ले जो लबे-लबे डग भरता उसके पास से गुजर रहा था और कहे 'भैया, मैं रोगी हूँ मेरी ज़रा 'मगर जब उसने उस राह चलते आदमी की शक्ल देखी तो उसे बिजली का वह खबा, जो उसके पास ही जमीन मे गडा हुआ था, उस आदमी से कही ज्यादा हस्सास दिखाई दिया और जो कुछ कै की सूरन मे उसके अदर से बाहर निकलनेवाला था, धूट-धूँट नीचे फिसल गया।

वह उन चौकोर पत्थरों पर चल रहा था जो फुटपाथ में एक तरतीब के साथ जड़े बए थे। उसने कभी उनकी सख्ती महसूस न की थी मगर अब उनकी सख्ती उसके दिल तक पहुँच रही थी, और फुटपाथ का हर वह पत्थर, जिस पर उमके कदम पड़ रहे थे, उसके दिल के साथ टकरा रहा था—अभी वह थोड़ी ही दूर तक चला था कि उसका बद-बद ढीला हो गया।

चलते-चलते वह एक राडके से टकरा गया और उसे यूँ महसूस हुआ कि वह टूट गया है—उसने झट उस आदमी की तरह, जिसकी झोली से बेर गिर रहे हो, डधर-उधर अपने हाथ फैलाए और अपने आपको इकटठा करके हौले-हौले फिर चलना शरू कर दिया।

उसका दिमाग उसकी टाँगों के मुक़ाबले में ज़्यादा तेजी के साथ चल रहा था। कभी-कभी चलते-चलते उसे यूँ महसूस होता जैसे उसका निचला धड़ सारे का सारा बहुत पीछे रह गया है और उसका दिमाग बहुत आगे निकल गया है—वह आपसे आप कक जाता।

वह फुटपाथ पर चल रहा था और सडक पर पौं-पौं करती मोटरो का ताँता बंधा हुआ था। घोडा गाडियाँ, ट्रामे, भारी-भरकम ट्रक, लारियाँ, सब सड़क की काली छाती पर दनदनाते हुए चल रहे थे और एक शोर मचा हुआ था, पर उसके कानो को कुछ सुनाई न दे रहा था—उसके कान पहले ही से शायँ-शायँ कर रहे थे जैसे रेलगाडी का इंजन ज़ाइद<sup>3</sup> भाप बाहर निकाल रहा हो।

चलते-चलते वह फिर टकरा गया, एक कुत्ते से-कृते ने 'चाऊँ' किया और एक तरफ हट गया-उसने महसुस किया कि सेठ ने उसे फिर गाली दी है।

गाली—गाली ठीक उसी तरह उससे उलझकर रह गई थी जैसे बेरी के कॉटों में कोई कपडा । वह अपने आपको छुड़ाने की जितनी कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा उसकी रूह जस्मी होती जाती ।

उसे उस नमक लगी मूँगफली का खयान नहीं था जो उसके घर में बरखा के बायस गीली हो रही थी और न ही उसे रोटी-कपड़े का कोई ख़यान था—उसकी उम्र तीस बरस के करीब थी और उन तीस बरसो में वह कभी भूखा न सोया था और न ही कभी नंगा फिरा था—वह हर महीने अपनी खोली का किराया देता, अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट भरता, बकरे-जैसी दाढ़ीवाले हकीम को दवाओं के दाम देता, शाम को ताड़ी की एक बोतल के लिए दुवन्नी पैदा करता—वह पाँच बरसों से बराबर वक्त पर किराया देता आया था, सिर्फ पिछले दो महीनों का हिसाब च्कता न कर सका था और संठ को इख़्तियार हो गया था कि वह उसे गाली दे सकता था और संठ ने उसे गाली दी थी जो उसे खाए जा रही थी—उसे उन बीस रूपयों की फ़िक्र नहीं थी जो उसने संठ को अदा करने ही बे, वह उन दो गालियों की बाबत सोच रहा था जो उसे उन बीस रूपयों की वजह से दी गई थीं। न वह बीस रूपए का मकरूज होता और न संठ के कठाली-जैसे मुँह से वह गंदगी बाहर निकलती।

वह सोच रहा था: मान लिया, सेठ धनपान है उसके पास दो बिल्डिंगें हैं, जिनकी एक सौ चौबीस खोलियों का किराया उसके पास आता है, पर उन एक सौ चौबीस खोलियों में जितने लोग रहते हैं, उसके गुलाम तो नहीं है और अगर गुलाम हैं भी तो भी वह उन्हें गाली कैसे दे सकता है ठीक है, उसे किराया चाहिए मैंने कब इनकार किया था; जरा मोहलत ही तो माँगी थी पाँच बरस हो गए हैं उसे किराया वक्त पर देते हुए पिछले बरस बरसात का सारा पानी हम पर टपकता रहा, पर मैंने उसे गाली न दी, हालांकि मुझे उससे कही ज्यादा हौलनाक गालियाँ याद हैं मैंने सेठ से बारहा कहा कि सीढ़ियों का डंडा टूट गया है, उमे बनवा दिया जाए पर मेरी एक न सुनी गई। आखिर मेरी फूल-सी बच्ची गिर ही पडी और उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया मैं गालियों के साथ-साथ सेठ को बद्दुआएँ भी दे सकता था, लेकिन मुझे ध्यान तक न आया और मैं दो महीने का किराया न चुकाने पर गालियों के काबिल हो गया उसको यह खयाल तक न आया कि उसके बच्चे अपोलों बदर पर मेरे थैले मे मुट्ठियाँ भर-भरके मूँगफली खाते हैं इसमे कोई शक नही है कि मेरे पाम दौलत नही है और उसके पास दौलत है. ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उसमे ज्यादा दौलत है मेरी गरीबी से उसे क्या लेकिन उसने मुझे गरीब समझकर ही तो गाली दी है वर्ना उस गजे सेठ की क्या मजाल थी कि कुर्मी पर इत्मीनान से बैठे-बैठे मुझे वह गालियाँ देता धन-दौलत का न होना बहुत बुरी बात है अब यह मेरा कुसूर नही है कि मेरे पास दौलत की कमी है

उसने कभी धन-दौलत के ख्वाब नहीं देखे थे। वह अपने हाल में मस्त था। उसकी जिंदगी बड़े मजे में गुजर रही थी—पर पिछले महीने एकाएकी उसकी बीवी बीमार पड़ गई थी और उसकी दवा-दारू पर वह तमाम रुपए खर्च हो गए थे जो किराए में जानेवाले थे—अगर वह खुद बीमार पड़ जाता तो दवाओं पर रुपया खर्च न करता, लेकिन उसकी बीवी की बीमारी का ताल्लुक उसके होनेवाल बच्चे में था—बीमारी, किराया, गाली।

उस वक्त जब मेठ ने उसे गाली दी थी, अगर वह चाहता तो आगे बढ़कर सेठ का टेटवा दबा देता और तिजोरी म से वह तमाम नीले और मब्ज नोट निकालकर भाग जाता—क्या वह ऐसा करता ? उसने मोचा कि मेठ ने उसे गाली क्यो दी थी ? पिछले बरम चौपाटी पर एक गाहक ने उसे गाली दी थी, इसलिए कि दो पैसे की मूँगफली मे चार कड़वे दाने चले गए थे। उसने गाली के जवाब मे गाहक की गर्दन पर ऐसी धौल जमाई कि दूर बैंच पर बैठे हुए लोगों ने भी उसकी आवाज सुन ली थी—मगर सेठ ने उसे दो गालियाँ दी थी और वह चुप रहा था।

केशो लाल, खारी सीगवाला जिसके बाबत मशहूर था कि वह नाक पर मक्खी भी नही बैठने देता—सेठ ने उसे एक गाली दी थी और वह कुछ न बोला था, दूसरी गाली दी थी तो भी वह खामोश रहा था 'मैं मिट्टी का पुतला हूँ, पर मैं मिट्टी का पुतला कैसे हुआ मैंने उन दो गालियों को सेठ के थूक भरे मुँह से निकलते देखा था जैसे बड़े-बड़े चूहे मोरियों से बाहर निकलते हैं मैं जान-बूझकर खामोश रहा था, इसलिए कि मैं अपना गुरूर बाहर छोड़ आया था ? मैंने अपना गुरूर अपने से क्यों अलग किया था ? गालियाँ सुनने के लिए?

एकाएकी उसने सोचा कि सेठ ने उसे नहीं, किसी और को गालियाँ दी थी 'नहीं-नहीं, गालियाँ मुझे ही दी गई थीं, इमलिए कि दो महीने का किराया मेरी ही तरफ निकलता था अगर गालियाँ मुझे नहीं दी गई थीं तो फिर मैं सोच क्यों रहा हूँ यह जो मेरे सीने में हुल्लंड-सा मच रहा है, क्या बिना किसी वजह के मुझे दुख दे रहा है नहीं, गालियाँ मुझे ही दी गई थीं।'

जब उसके सामने एक मोटर ने अपने माथे की बत्तियाँ गेशन की तो उसने महसूस किया कि वह दो गालियाँ पिघलकर उसकी आँखों मे धँस गई हैं। 'गालियाँ, गालियाँ ' वह झँझला गया ।

वह जितनी कोशिश करता कि उन गालियों की बाबत न सोचे, उतनी ही शिद्दत ें से वह उनके मुताल्लिक सोचता—वह चिडचिंडा हो रहा था और चिड़चिंडेपन में उसने ख्वाहमख्वाह दो-तीन आदिभियों को, जो उसके पास से गुजर रहे थे, कोंसा . 'यूँ अकडकर चल रहे हैं जैसे इनके बावा का राज है!'

अगर उसका राज होता तो वह उस मेठ को मजा चखा देता जो उसे ऊपर-तले दो गालियाँ देकर अपने घर में यूँ आराम से बैठा हुआ है जैमे उसने अपनी गद्देदार कुर्सी मे से दो खटमल निकालकर बाहर फेंक दिए हों।

'सचम्च अगर कहीं मेरा राज होता तो मैं चौंक मे बह्त-मे लोगो को इकट्ठा करके सेठ को बीच में खड़ा कर देता और उसकी गजी चिदिया पर इस जोर से धप्पा मारता कि वह बिलिबला उठता फिर मैं सब लोगो से कहता कि हँमो, जी भरकर हँमो और ख़ुद भी इतना हँसता कि हँसते-हँसते मेरा पेट दुखने लगता पर जब उसने मुझे गालियाँ दी थी, मुझे क्यों हँसी नही आई थी, क्यों ? उसके गंजे सिर पर धप्पा तो मैं तब भी मार मकता था मुझे किम बात की रुकावट थी ? रुकावट थी, तभी तो मैं गालियाँ मुनकर भी खामोश रहा था ' उसके कदम रुक गए; उसका दिमाग भी एक-दो पल के लिए सुस्ताचा; फिर उसने सोचा . 'अभी इस झंझट का फैसला करता हूं भागा-भागा जाता हूँ और एक ही झटके में सेठ की गर्दन उड़ाकर उस तिजोरी मे रख देता हूँ जिसका ढकना मगरमच्छ के मुँह की तरह खुलता है लेकिन यह मैं खबे की तरह जमीन मे गड़ क्यों गया हूँ ? सेठ के घर की तरफ पलट क्यों नहीं जाता क्या मुझमें जुरअत नहीं है ?'

उसमें ज्रअत न थी।

'कितने दुख की बात है कि मेरी सारी ताकृत सर्द पड गई है वह गालियाँ मैं उन गालियों को क्या कहें ?'

उन गालियों ने उसकी चौडी छाती पर रोलर-सा फेर दिया था, सिर्फ़ दो गालियों ने । पिछले हिंदू-मुस्लिम फ़साद में कुछ हिंदुओं ने उसे मुसलमान समझकर लाठियों से बहुत मारा था और अधमरा कर दिया था । तब उसे इतनी कमज़ोरी महसूस न हुई थी, जितनी कि अब हो रही थी।

केशो लाल, खारी सींगवाला जो अपने दोस्तों से बडे फख के साथ कहा करता था कि वह कभी बीमार नहीं पडा है, यैं चल रहा था जैसे बरसों का रोगी हो।

'यह रोग मुझे किसने दिया है ? दो गालियों ने ? गालियों, गालियां, कहाँ हैं वह दो गालियां ?' उसके जी में आई कि वह अपने सीने के अंदर हाथ डालकर उन दो पत्थरों को, जो किसी हीले गलते ही न थे, बाहर निकाल ले और जो कोई भी उसके सामने आए, उसके सिर पर दे मारे: 'यह कैसे हो सकता है ? मेरा सीना मुरब्बे का मर्तबान थोड़ा है ठीक है, लेकिन फिर कोई और तरकीब भी तो समझ में आए कि यह गालियां दूर दफ़ान हो क्यो कोई शख़्स बढ़कर मुझे दुख से निजात दिलाने की कोशिश नहीं करता क्या मैं हमदर्दी के काबिल नहीं हूँ हूँ, पर किसी को मेरे दिल के हाल का क्या पता है मैं खुली किताब थोड़ी हैं और न मैंने अपना दिल बाहर लटका रखा है अंदर की बात किसी को क्या मालम न मालुम हो, परमात्मा करे, किसी को मालुम न हो अगर किसी को अदर की बात का पता चल गया तो केशो लाल खारी सीगवाले के लिए डब मरने की बात होगी गालियाँ खाकर खामोश रहना मामली बात है क्या े मामली बात नहीं, बहन बडी बात है, हिमालय पहाड जितनी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मेरा गुरूर मिट्टी मे मिल गया है, मेरी जिल्लत हुई है, मेरी नाक कट गई है, मेरा सबक्छ लट गया है चलो छट्टी हुई अब तो यह गालियाँ मेरा पीछा छोड दें मैं कमीना हूँ, रजील हूँ, नीच हूँ, गदगी साफ करनेवाला भंगी हैं, क्ता हैं; मुझे मालियाँ मिलनी ही चाहिए थी नही-नहीं, किसी की क्या मजाल कि मुझे गालियाँ दे और बिना किसी कुसुर के; मैं उसे कच्चा न चबा जाऊँगा झठ-झठ, तमने मेठ मे ये गालियां मनी थीं जैसे मीठी बोलियां हों हां-हां, मीठी-मीठी बोलियां थी, बडे मजेदार घँट थे; अब तो पीछा छोड दो, वरना मैं सच कहता हूँ, मैं दीवाना हो जाऊँगा और यह लोग, जो बड़े आराम से इधर-उधर चल-फिर रहे हैं, मैं इनमें से हर एक का सिर फोड दुंगा भगवान की कुसम, अब मुझमे ताब नहीं रही है; मैं जरूर दीवाने कत्ते की तरह सबको काटना शरू कर देंगा लोग मझे यकीनन पागलखाने में बंद कर देंगे और मैं दीवारो के माथ अपना सिर टकरा-टकराकर मर जाऊँगा भर जाऊँगा, मच कहता हूँ, मर जाऊँगा और मेरी राधा विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएँगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने मेठ से दो गालियाँ खाई थीं और खामोश रहा था, जैसे मेरे मैंह पर ताला लगा हुआ था क्या मैं लुला, लँगडा, अपाहिज था ? परमात्मा करे, मेरी टॉगे उस मोटर के नीचे अकर ट्ट जाएँ, मेरे हाथ कट जाएँ मैं मर जाऊँ ताकि यह बक-बक खत्म हो जाए तौबा-तौबा, कोई ठिकाना है इस दख का जी चाहता है, कपडे फाडकर नगा नाचना शुरू कर दूँ, उस ट्राम के नीचे सिर दे दूँ, जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दूँ, उफ, मैं क्या करूँ क्या करूँ 🧨

चलते-चलते वह रुक गया और उसने सोचा कि वह बाजार के बीच खड़ा हो जाए और सारे ट्रैफ़िक को रोककर, जो कुछ उसकी जवान पर आए, बकता चला जाए, हत्ता के उसका सीना सारे का सारा खाली हो जाए-फिर उसके जी मे आई कि वही खड़े-खड़े चिल्लाना शरू कर दे ं मझे बचाओ, मझे तचाओ।

वह चौंका-यकायक आग बुझानेवाली गाडी तेजी से टन-टन करती आई और उधर उस मोड में गुम हो गई-वह कह न सका ं ठहरो, पहले मेरी आग बुझाओ ।

उसने कदम उठाए और तेज़ कर दिए कि उसने महसूस किया था, उसके माँस रुकने लगे हैं: अगर वह तेज न चलेगा तो उसका दम घुट जाएगा—लेकि 1 जूँही उसकी रफ्तार बढ़ी, उसका दिमाग आग का एक चक्कर-सा बन गया और उस चक्कर में उसके सारे नए-पुराने खयाल भड़कने लगे : दो महीने का किगया, सेठ का बुलावा, सात मीजिला संगीन इमारत, एक मौ बारह मीढ़ियाँ, सेठ के गंजे सिर पर मुसकराता हुआ बिजली का लैंप, सेठ की भददी आवाज, एक मोटी गाली, दूसरी मोटी गाली और उसकी खामोशी आग के

चक्कर में से तड-तड गोलियाँ-सी निकलना शुरू हो गई और उसने जाना कि उसका सीना छलनी हो गया है।

उसने कदम और तेज कर दिए—आग का चक्कर इतनी तेजी से घूमना शुरू हो गया कि शोलों की एक बहुत बड़ी गेद-सी बन गईं और उसके तेज उठते हुए कदमों के आगे-आग दौड़ने लगी।

वह दौड़नं लगा।

ंक्यो भाग रहे हो, किसमें भाग रहे हो बर्जादल <sup>२०</sup> उसक जलते-भूनते स्वयालात की भीडभाड में से एक स्वयाल बलद आवाज में चिल्लाया।

उसके कदम मद्रम पड गए और वह हौले-हौले चलने लगा हाँ, सचमुच वर्जादल हुँ मैं भाग क्यों रहा था मझे तो इतिकाम लेगा है इतिकाम :

उसन अपनी जबान पर लह का नमकीन जाइका महसम किया और उसके बदन में एक झरझरी-सी पैदा हो गईं 'लह

उसे आसमान और जमीन, सब लह में रंगे हुए नजर आने लगे ंलह

उसने महस्स किया, उसमें इतनी कुब्बते आ गई है कि वह पत्थरों की रंगों में से भी लह निचोड़ सकता है।

उसकी आसो में लाल डोरे उभर आए, उसकी मिट्ठियाँ भिच गई, उसके कदमों में मजबती पैदा हो गई—वह डोतकाम लेने पर तल गया।

वह फिर तेजी से चलन लगा।

बह आत-जात लागों में स तीर की मानिद अपना रास्ता बनाता <mark>हआ बढ़ता रहा। आग</mark> , आग ।

जिस तरह तज चलनवाली गाडी छाट-छोटे स्टेशनो को छोड जाया करती है, उसी तरह वह विजनी के सबो, छोटी-बडी दकाना और लबे-लब बाजारो को अपने पीछे छाडता हुआ आग बढ़ता रहा, आग बहुत आग ।

उसक रास्त में एक सिनमा की ऊची और रगीन बिल्डिंग आई-उसने असि उठाकर भी न देखा और वपरवाह हवा की मानिद वह गया।

प्रदायस्या रहा ।

अदर ही। अदर उसने अपने हर जरें का एक बम बना लिया था।

भरतांत्रप बाजारा स जहरील सांप की मानिद फंकारता हआ वह अपोलो बदर पहुंचा ।

अपाला बदर – गट व ऑफ इंडिया के सामन वेशमार मोटर कतार अदर कतार खड़ी थीं – इसन महसम किया कि बहत-से गिद पर जोड़े किसी की लाश के उदं-गिद बठे हुए हैं।

जब उसने लामाश समदर की तरफ देखा तो समदर उसे एक लबी-चौडी लाश मालम हुआ ।

समदर के इस तरफ एक काने में लाल-जाल राशनी की लकीर डोले-होले बल सा रही

थीं और समंदर के ठहरे हुए पानी में गुदगुदी पैदा कर रही थी — आलीशान होटल की ऊँची पेशानी पर चमकता हुआ बर्की नाम ।

वह-केशो लाल, खारी सीगवाला-उस आलीशान ऊँचे होटल के बराबर खडा हो गया। फिर उसने होटल की ऊँची पेशानी पर चमकते हुए बर्की नाम के ऐन नीचे अपने कदम गाडकर ऊपर देखा, और-

और उसके हलक से एक नारा-कानों के परदे फाड देनेवाला नारा, पिघले हुए गर्म-गर्म लावे के मानिद निकला 'हत तेरी

जितने कनूतर होटल की मुँडेरो पर ऊँघ रहे थे, डर गए और फडफडाने लगे।

नारा मारकर जब उसने अपने कदम जमीन से बडी मुश्किल के साथ उठाए और वापस मुडा तो उसे यकीन हो गया था कि वह सगीन इमारत अडाअडा-ध्रम नीचे गिर गई है।

उसका नारा मुनकर एक शस्स ने अपनी वीवी से, जो वह शोर सनकर डर गई थी. कहा ंपगला है ।''

<sup>।</sup> रमात यादवाशत ? रवामिमानी खहार १ फालत ४ काबदार ६ तीवता ८ ४मील १ बदला ८ ताकार शक्ति ।

## तरक्कीपसंद

जोगिदर सिंह के अफसाने जब मकबूल होने शुरू हुए तो उसके दिल में स्वाहिश पैदा हुई कि वह मशहूर अदीबो और शाइरों को अपने घर बुलाए और उनकी दावत करे। उसका खयाल था कि यँ उसकी शौहरत और मकबलियमं और भी ज्यादा हो जाएगी।

जोगिदर मिह जड़ा खुशफहम देमान था। मशहूर अदीबो और शाइरों को अपने घर ब्लाकर और उनकी खातिर-तवाजे करने के बाद जब वह अपनी बीवी अमृतकौर के पास बैठता तो कुछ देर के लिए बिलक्ल भूल जाता कि उसका काम डाकखाने में चिट्ठियों की देखभाल करना है। अपनी तीन गजी पिटयाला फैशन की रगी हुई पगड़ी उतारकर जब वह एक तरफ रख देता तो उसे महसम होता कि उसके लबे-लबे काले गेसुओं के नीचे जो छोटा-सार्नसर छुपा हुआ है, उसमे तरक्कीपसद अदब कूट-कृटकर भरा है। इस एहसास से उसके दिलो-दिमाग में एक अजीब किस्म की अहीमयत पैदा हो जाती और वह यह समझता कि दिनया में जिस कदर अफसानाितगार और नािवलनवीस मौजद हैं, सबके सब उसके साथ एक निहायत ही लतीफ रिश्ते के जिंग्ए मुनर्सालक हैं।

अमृतकौर की समझ में यह बात नहीं आती थी कि उसका सार्विद लोगों को मदऊ करने पर उससे हर बार यह क्यों कहा करता है 'अमृत, यह जो आज चाय पर आ रहे हैं, हिदरनान के बड़ शाइर है समझी विबहत बड़े शाइर देखों, इनकी सातिर-नवाजे में कोई कसर बाकी न रहे!

आनेवाला कभी हिद्मतान का बड़ा शाइर हाता था या बहुत बड़ा अफसानानिगार। उसमें कम पाए का आदमी तो वह कभी बलाता ही नहीं या—दावत में ऊँचे-ऊँचे मुरो में जो बात होती थी उसका मतलब वह आज तक न समझ मकी थी। इन गुफ्तुगुओं में 'तरककीपसद,' का जिक्र आम होता था। इस 'तरककीपसदी' का मतलब अमृतकौर को मालम नहीं था।

एक दफा जोगिदर सिंह एक बहुत बड़े अफसानानिगार को चाय पिलाकर फारिग हुआ और अंदर रसोई में आकर बैठा तो अमृतकौर ने पूछा "यह मुई 'तरक्कीपसंदी' क्या है ?"

जोगिदर सिंह ने पगडी समेत अपने सिर को एक सफीफ-सी जुबिश दी और कहा 'तरक्कीपसदी' १ इसका मतलब तम फोरन ही न समझ सकोगी 'तरक्कीपसंदी' उसको' कहते हैं जो तरक्की पसंद करें यह लफ्ज फारसी का है और अंग्रेजी मे ंतरक्कीपसंदी,'को 'प्रोग्नेसिव' कहते हैं वह अफसानानिगार यांनी कहानियाँ लिखनेवाले जो अफसानानिगारी में तरक्की चाहते हैं, उनको 'तरक्कीपसद' अफसानानिगार कहते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में तीन-चार तरक्कीपसद अफसानानिगार हैं जिनमे मेरा भी नाम शामिल है ''

जोगिदर सिंह आदतन अँग्रेज़ी लफ्जों और जुमलो के जिरए से अपने खयालात का इजहार किया करता था। उसकी यह आदत पककर अब तबीयत बन गई थी। चुनाचे अब बिला तकल्लुफ वह एक ऐसी अँग्रेज़ी जबान में सोचता था जो चद मशहूर अँग्रेज़ी नगिवलनवीसों के अच्छे-अच्छे चुस्त फिकरों पर मृश्तिमल होती थी। आम गुफ्तृग में वह पचाम फीसद अँग्रेज़ी अल्फाज और अँग्रेज़ी किताबों से चुने हुए फिकरे इस्तेमाल करता था। अफलातून को हमेशा प्लेटों कहता था और अरस्तू को एरिसटोंटल। सिगमंड फ्रायड, शोपनहार और नितशे का जिक्र वह अपनी हर मअर्के की गुफ्तुगू में किया करता था। लेकिन आम बातचीत में वह इन फलसिफ्यों का नाम नहीं लेता था और अपनी बीवी स गुफ्तुगू करते वक्त तो वह इस बात का खास खयाल रखता था कि अँग्रेज़ी लफ्ज और यह फलसफी उसकी गफ्तुग में न आने पाएँ।

जोगिदर सिह में जब उसकी बीबी ने 'तरक्कीपसदी' का मतलब समझा तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि उसका खयाल था कि 'तरक्कीपसदी' कोई बहुत बडी चीज होगी जिस पर बडे-बडे शाइर और अफसानानिगार उसके खाविद के साथ मिलकर बहस करते रहते हैं, लेकिन जब उसने यह मोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ तीन-चार तरक्कीपसद अफसानानिगार हैं तो उसकी आँखों में चमक पैदा हो गई—यह चमक देखकर जोगिदर मिंह के मूंछों भरे होठ एक दबी-दबी-सी मुसकराहट के साथ कॅपकॅपाए ''अमृत, तुम्हे यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बडा आदमी मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है उसने मेरे अफसाने पढे हैं और बहुत पसद किए हैं ''

अमृतकौर ने पूछा ''यह बडा आदमी कौन है े क्या आप ही की तरह कहानियाँ निखनेवाला है ?''

जोगिदर सिंह ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे अपने दूसरे हाथ की पुश्त पर <mark>यपथपाते हुए कहा ''यह आदमी जो कोई भी है</mark>, अफसानानिगार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख़ूबी, जो उसकी न मिटनेवाली शौहरत का बायस है, कुछ और ही है ।''

''उसकी खबी क्या है <sup>?''</sup>

''वह एक आवारागर्द है''

''आवारागर्द?''

ंहाँ, वह एक आवारागर्द है; उसने आवारागर्दी का अपनी जिंदगी का नम्बलएन वना लिया है वह हमेशा घूमता रहता है; कभी कश्मीर की ठड़ी वादियों में, कभी मुलतान के तपने हुए मैदानों में, कभी लका में, कभी तिब्बत में

अमृतकौर की दिलचम्पी बढ़ गई . "मगर वह करता क्या है ?"

ंवह गीन इकट्ठे करता है, हिदुस्तान के हर सुबे के गीत - पजावी, गुजराती, मरहठी,

पेशावरी, कश्मीरी, मारवाड़ी हिंद्स्तान में जितनी जबाने बोली जाती हैं, उनके जितने गीत उसको मिलते हैं, वह इकट्ठे कर लेता है "

"इतने गीत इकट्ठे करके वह उनका क्या करता है?"

"किताबे छापता है, मजमून लिखता है तािक दूसरे भी यह गीत पढ सके, सुन सके अँग्रेजी जबान के कई रिसालो में उसके मजमून छप चुके हैं गीत इकट्ठे करना और उनको सलीके के साथ पेश करना कोई मामूली काम नही है वह बहन वडा आदमी है अमृत, बहुत बड़ा आदमी देखो, उसने मुझे कैसा खत लिखा है!" यह कहकर जोगिदर सिंह ने अपनी बीवी को वह खत पढ़कर सुनाया जो हरिदर नाथ त्रिपाठी ने अपने गाँव से उसको भेजा था।

इस खत में हरिदर नाथ त्रिपाठी ने बडी मीठी जबान में जागिदर मिंह के अफसानों की तारीफ की थी और लिखा था . 'आप हिंदुस्तान के तरक्कीपसद अफसानानिगार हैं 'जब यह फिकरा जोगिदर सिंह ने पढ़ा तो ऊँची आवाज में बोल उठा ''लो देखो, त्रिपाठी साहब भी लिखते हैं कि मैं तरक्कीपसंद हैं।''

जोगिदर सिंह ने पूरा खत मुनाने के बाद एक-दो सैकिड अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर असर मालम करने के लिए पूछा ''क्यो ?''

अमृतकौर अपने खार्विद की तेज निगाही के बायस कुछ झेप-सी गई। फिर मुसकराकर कहने लगी. "मुझे क्या मालूम ? बडे आदिमयो की बाते बडे आदमी ही समझ सकते हैं।"

जोगिदर सिंह ने अपनी बीवी की इस अदा पर गौर न किया। घह दरअसल हरिदर नाथ त्रिपाठी को अपने यहाँ बुलाने और उसे अपने यहाँ कछ देर ठहराने की बाबत सोच रहा था ''अमृत, मैं कहता हूँ कि त्रिपाठी साहब को दावत दी जाए क्या खयाल है तुम्हारा है लेकिन मैं सोचना हूँ, क्या पता वह इनकार कर दे बहुत यहा आदमी है ना, मुम्किन हैं, वह हमारी इस दावत को खशामद समझे।''

ऐसे मौको पर जोगिदर सिंह बीवी को अपने साथ शामिल कर लेता था तािक दावत का बोझ दो आदिमयों में बँट जाए। चुनाचे जब उसने 'हमारी' कहा तो अमृतकौर ने, जो अपने खािविद की तरह बेहद सादा लोह थी, हरिंदर नाथ त्रिपाठी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, हािलांकि उसका नाम भी उसके लिए नाकािवले -फहम था और यह बात भी उसकी समझ से बालातर थी कि एक आवारागर्द गीत जमा करके कैसे बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जब उसने अपने खािविद से यह सुना था कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी गीत इकट्ठे करता है तो उसे अपने खािविद ही की एक बात याद आ गई थी कि विलायत में कुछ लोग तितरियाँ पकड़ने का काम करते हैं और यूँ काफी रूपया कमाते हैं। चुनाचे उसने मोचा कि शायद त्रिपाठी साहब ने गीत जमा करने का काम विलायत के किसी आदमी में सीखा होगा।

जोगिंदर मिंह ने फिर अंदेशा जाहिर किया ''मुम्किन है, वह हमारी इस दावत को खुशामद समझे।''

''इसमें खुशामद की क्या बात हैं और भी तो कई बड़े आदमी आपके पास आने हैं

आप उनको खत लिख दीजिए मेरा खयाल है, वह आपकी दावत जरूर कुबूल कर लेगे. और फिर उनको भी तो आपमे मिल्नने का बहुत शौक है हाँ, यह तो बताइए, क्या उनके बीवी-बच्चे हैं?''

''बीवी-बच्चे ?'' जोगिदर सिंह उठा और हरिंदर नाथ त्रिपाठी को खत लिखने का मजमून अंग्रेजी जबान में सोचते हुए बोला:''होगे, जरूर होंगे हाँ, उनके बीवी-बच्चे हैं मैंने उनके एक मजमून में पढ़ा था, उनकी बीवी भी है और एक बच्ची भी है ''

खत का मजमून जोगिंदर सिंह के दिमाग में मुकम्मल हो चुका था—दूसरे कमरे में जाकर उसने छोटे माइज का पैड निकाला (जिस पर वह खास आदिमयों को खत लिखा करना था) और हरिंदर नाथ त्रिपाठी के नाम उर्दू में दावतनामा लिखा—यह दावतनामा उस मजमून का उर्दू तरजुमा था जो उसने अपनी बीवी से गुफ़्तुगू करते वक्त अँग्रेजी में सोचा था।

तीसरे रोज हरिंदर नाथ त्रिपाठी का जवाब आया।

जोगिदर सिंह ने धडकते हुए दिल से लिफाफा खोला—जब उसने पढ़ा कि उसकी दावत क्बुल कर ली गई है तो उसका दिल जोर-जोर-से धडकने लगा।

अमृतकौर धूप में छोटे बच्चे के गेमुओ मे दही डालकर मल रही थी कि जोगिदर मिह लिफ़ाफा हाथ में लिए उसके पास पहुँचा. ''उन्होंने हमारी दावत कुबूल कर ली हैं कहते हैं, वह लाहौर यूँ भी एक ज़रूरी काम से आ रहे हैं वह अपनी ताजा किताब छपवाने का इरादा रखते हैं और हाँ, उन्होंने तुमको प्रणाम लिखा है।''

अमृतकौर को यह जानकर बड़ी ख़ुशी हुई कि इतने बड़े आदमी ने, जिसका काम गीत इकट्ठे करना है, उसको प्रणाम कहा है। उसने दिल ही दिल में ख़ुदा का शुक्र अदा किया कि उसका ब्याह ऐसे आदमी से हुंआ है जिसको हिंद्स्तान का हर बड़ा आदमी जानता है।

मर्दियों का मौसम था, दिसबर के पहले दिन थे।

जोगिंदर सिंह सुबह सात बजे बेदार हो गया, लेकिन देर तक बिस्तर में ऑखे खोले पड़ा रहा—उसकी बीवी अमृतकौर,और उसका बच्चा, दोनो लिहाफ में लिपटे हुए पासवाली चारपाई पर पड़े थे।

जोगिटर सिंह ने मोचना शुरू किया 'त्रिपाठी साहब से मिलकर उसे कितनी खुशी हासिन होगी खुद त्रिपाठी साहब को भी यकीनन उससे मिलकर बड़ी मसर्रत होगी क्योंकि वह हिंदुस्तान का जवा अफकार अफसानानवीस और तरक्कीपसंद अदीब है त्रिपाठी साहब से वह हर मोजू पर गुफ्तुग करेगा, गीतो पर, देहाती बोलियो पर, अफ़सानो पर और ताजा जगी हालात पर वह उनको बताएगा कि एक क्लर्क होने पर भी बह कैसे अच्छा अफ़सानािनगार बन गया क्या यह अजीब बात नहीं कि डाकखाने में चिट्ठियों की देखभान करनेवाला इंसान तब्अन आर्टिस्ट हो '

जोगिदर सिंह को इस बात पर बहुत नाज था कि डाकसाने में मजदूरों की तरह

छ.-सात घंटे काम करने के बाद भी वह इतना वक्त निकाल लेता है कि एक माहाना पर्चा भी मुरत्तव<sup>10</sup> करता है और दो-तीन परचों के लिए हर माह एक-एक अफसाना भी लिखता है—दोस्तों को हर हफ्ते जो लबे-चौडे खत लिखे जाते थे, उनका जिक्न अलग रहा।

देर तक वह बिस्तर में लेटा हरिदर नाथ त्रिपाठी से अपनी पहली मुलाकात के लिए जेहनी तैयारियाँ करता रहा।

जोगिदर सिंह ने हरिदर नाथ त्रिपाठी के अफसाने और मजमून पढ रखे थे; उसका फोटो भी देख रखा था — िकसी के अफसाने पढ़कर और फोटो देखकर वह आमतौर पर यह महमूम करता था कि उसने उस आदमी को अच्छी तरह जान लिया है, लेकिन हरिदर नाथ त्रिपाठी के मामले में उसको अपने ऊपर एतबार नहीं था। उसका कहना था कि हरिदर नाथ त्रिपाठी उसके लिए बिलकुल अजनबी है — जोगिदर सिंह के अफसानानिगार दिमाग में बाज औकात हरिदर नाथ त्रिपाठी एक ऐसे आदमी की मूरत में पेश होता जिसने कपड़ों के बजाय अपने जिस्म पर कागज लपेट रखे हों, और जब वह कागजों के मुताल्लिक सोचता तो उसे अनारकली की वह दीवार याद आ जाती जिस पर सिनेमा के इंश्तिहार ऊपर-तले इतनी तादाद में चिपके हुए थे कि दीवार पर एक और दीवार बन गई थी — बिस्तर पर लेटा वह देर तक मोचता रहा कि अगर हरिदर नाथ त्रिपाठी वाकई ऐसा ही आदमी निकल आया तो उसको समझना बहुत दृश्वार हो जाएगा, मगर फिर उसको अपनी जहानत का खयाल आया और उसकी मुंश्कले आसान हो गई और वह उठकर हरिदर नाथ त्रिपाठी के इंस्तिकबाल । की तैयारियों से ससरूफ । हो गया।

हरिदर ताथ त्रिपाठी ने लिखा था कि वह खुद जोगिंदर सिंह के मकान पर चला आएगा क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका है कि उसे लारी से सफ़र करना है या ट्रेन से—जोगिंदर सिंह की हद तक तो यह बात कतई तौर पर तय थी कि वह सोमवार को छुट्टी लेकर सारा दिन अपने मेहमान का इतजार करेगा।

नहा-धोकर और कपडे बदलकर जोगिंदर सिंह देर तक रसोई में अपनी बीवी के पास बैठा रहा। दोनों ने चाय देर से पी थी, इस खयाल से कि शायद त्रिपाठी आ जाए, लेकिन जब त्रिपाठी देर तक न आया तो उन्होंने केक वगैरह सँभालकर अलमारी में रख दिए और खाली चाय पीकर मेहमान के इनजार में बैठ गए।

जब जोगिदर सिंह रसोई से उठकर कमरे में आया और आईने के सामने खडे होकर जब उसने दाढ़ी के बालों में लोहें के छोटे-छोटे क्लिप अटकाने शुरू किए कि बालों को जमा सके तो दरवाजे पर दस्तक हुई।

अध खुली दाढी के साथ, उसी हालत में उसने ड्योढी का दरवाजा खोला। जैसा कि उसको मालूम था, सबसे पहले उसकी नजर हरिंदर नाथ त्रिपाठी की सियाह घनी दाढ़ी पर पडी जो उसकी अपनी दाढी से बीस गुना बडी थी बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा।

हरिंदर नाथ त्रिपाठी के होठो पर, जो बडी-बडी मूंछो के अंदर छुपे हुए थे, मुसकराहट पैदा हुई। उसकी आँख जो कदरे टेढ़ी थी, कुछ और टेढी हो गई। उसने अपनी लंबी-लंबी जुल्फो को एक तरफ हटाकर अपना हाथ, जो किसी किसान का हाथ मालूम होता था, जोगिंदर सिंह की तरफ बढ़ाया।

जोगिदर सिंह ने हरिदर नाथ विपाठी के हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस की और उसका चरमी थैला देखा जो हामला औरत के पेट की तरह फूला हुआ था।

जोगिदर सिंह बहुत मुतास्सिर हुआ । वह सिर्फ इस कदर कह सका ''त्रिपाठी साहब, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हासिल हुई है

हरिदर नाथ त्रिपाठी को आए पद्रह रोज हो चुके थे—उसकी आमद के तीसरे ही रोज उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई थी। दोनो त्रिपाठी के साथ ही गाँव से आई थी मगर दो रोज के लिए मजग मे अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास ठहर गई थी, और चूँिक त्रिपाठी ने उस रिश्तेदार के पास उनका ज्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नही समझा था, इसलिए उसने उन्हे अपने पास यानी जोगिंदर सिंह के यहाँ बुलवा लिया था।

पहले चार दिन बडी दिलचस्प बातों में सर्फ हुए।

हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपने अफसानों की तारीफ मुनकर जोगिंदर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने एक मुकम्मल अफसाना, जो गैर मतबूआ था, त्रिपाठी को सुनाया और दाद हासिल की। दो नामुकम्मल अफसाने भी सुनाए, जिनके मुताल्लिक त्रिपाठी ने अच्छी राय का इजहार किया—तरक्कीपसद अदब पर बहसे हुईं, मुख्तलिफ अफसानानिगारों की फनी कमजोरियाँ निकाली गईं, नई और पुरानी शाइरी का मुकाबला किया गया, गर्ज यह कि पहले चार दिन बडी अच्छी तरह गुजरे और जोगिंदर सिंह हर लिहाज से हरिंदर नाथ त्रिपाठी की शख्सियत से बहुत मुतास्मिर हुआ।

त्रिपाठी की गुफ्तुगू का अदाज, जिसमें बयकवक्त बचपना और बुढ़ापा था, जोगिदर सिंह को बहुत पसद आया। त्रिपाठी की लबी दाढ़ी, जो उसकी अपनी दाढ़ी से बीस गुना बडी थी, उसके खयालात पर छा गई। त्रिपाठी की काली-काली जुल्फें, जिनमें देहाती गीतों की रवानी थी, हर वक्त उसके सामने रहने लगी—चिट्ठियों की देखभाल करने के दौरान में भी त्रिपाठी की यह जुल्फे जोगिंदर सिंह को न भूलती।

चार दिन में त्रिपाठी ने जोगिंदर सिंह को मोह लिया—वह उसका गरवीदा<sup>11</sup> हो गया । उसकी टेढ़ी ऑख भी उसको खूबसूरत नजर आने लगी, बल्कि उसने सोचा ंअगर उनकी ऑखो में टेढ़ापन न होता तो उनके चेहरे पर यह बुजुर्गी कभी पैदा न होती

त्रिपाठी के बड़े-बड़े होठ जब उसकी घनी मूंछो के पीछे हिलते तो जोगिंदर सिंह महसूस करता जैसे झाडियों में परिंदे बोल रहे हों—त्रिपाठी हौले-हौले बोलता था। बोलते-बोलने जब वह अपनी दाढी पर हाथ फरना ता जोगिंदर सिंह के दिल को बहुत राहत पहुँचती—वह समझता कि उसके दिल पर प्यार में हाथ फेरा जा रहा है।

चार रोज तक जोगिंदर मिह ऐसी ही फजा में रहा—उस फजा को अगर वह अपने किसी अफसाने में बयान करना चाहता तो न कर सकता। पाँववे रोज़ एकाएकी हरिंदर नाथ त्रिपाठी ने अपना चरमी थैला खोला, ढेरो अफसाने निकाले और जोगिंदर सिंह को सुनाना शुरू कर दिए।

दस रोज़ तक मृतवातिर वह अफसाने सुनाता रहा । इस दौरान मे उसने जोगिदर सिंह को कई किताबे सना दी ।

जोगिदर सिंह तम आ गया—उसे अफसानों से नफरत हो गई। त्रिपाठी का चरमी थैला, जिसका पेट बनियों की तोंद की तरह फला हुआ था, उसके लिए एक अजाब<sup>14</sup> बन गया।

हर रोज़ शाम को डाकखाने से लौटते हुए उसे इस बात का खटका लगा रहता कि घर में दाखिल होते ही उसे त्रिपाठी का सामना करना पड़ेगा, फिर इधर-उधर की चढ़ बाते होंगी, फिर वही चरमी थैला खोला जाएगा और उसे एक या दो तबील<sup>15</sup> अफसाने सनने पड़ेगे

जोगिदर सिंह तरक्कीपसद अफसानानिगार था। अगर तरक्कीपसदी उसके अदर न होती तो वह साफ लफ्जों में त्रिपाठी से कह देता 'बस-बस त्रिपाठी साहब, बस बस अब मुझमें आपके अफसाने मुनने की ताकत नहीं रही ', मगर वह मोचता 'नही-नहीं, मैं तरक्कीपसद हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए दरअसल यह मेरी कमज़ोरी है कि अब उनके अफसाने मुझे अच्छे नहीं लगते, उनमें जरूर कोई न कोई खूबी होगी उनके अफसाने पहले तो मुझे खुबियों से भरे हुए नजर आते थे। मैं मृतअस्सिब<sup>16</sup> हो गया हूँ''

एक हफ्ते से ज्यादा अर्से तक जोगिंदर सिंह के तरक्कीपसद दिमाग में यह कशमकश जारी रही—वह सोच-मोचकर उस हद तक पहुँच गया जहाँ मोच-विचार हो ही नहीं सकता। तरह-तरह के खयान उसके दिमाग में आते मगर वह ठीक तौर पर उनकी जॉच-पडतान न कर सकता। उसकी जेहनी अफरा-तफरी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई और वह यूँ महसूस करने लगा जैसे एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें बेशुमार खिड़िकयाँ हैं, उस मकान के अदर वह अकेला है और ऑधी आ गई है, कभी इस खिड़की के पट बजते हैं, कभी उस खिड़की के; और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह इतनी खिड़िकयों को एकदम कैसे बद करें।

जब त्रिपाठी को उसके यहाँ आए बीस रोज हो गए तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। त्रिपाठी शाम को उसे नया अफ़साना सुनाता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे बहुत-सी मिक्खर्याँ उसके कानों के पास भिनभिना रही हैं—फिर वह किसी और ही सोच में गर्क हो जाता।

एक रोज त्रिपाठी ने उसे अपना एक और ताजा अफसाना सुनाया, जिसमें किसी औरत और मर्द के जिन्सी ताल्लुकात का जिक्र था— उसके दिल को धक्का-सा लगा।

'पूरे इक्कीस दिन मैं अपनी बीवी के पास सोने के बजाय एक लमडिंद्रयल के साथ एक ही लिहाफ में सोता रहा हूँ 'इस एहसास ने जोगिदर सिंह के दिलो-दिमाग में एक लम्हे के लिए इंन्किलाब पैदा कर दिया: 'यह कैसा मेहमान है जोंक की तरह चिमटकर रह गया है हिलने का नाम ही नहीं लेता और और इसकी बीवी, इसकी बच्ची सारा घर ही उठकर चला आया है यह लोग ज़रा भर भी ख़याल नहीं करते कि मुझ ग़रीब का कचमूर निकल जाएगा डाकखाने का मुलाज़िम, पचास रुपए माहवार तनख्वाह आख़िर कब तक इनकी खातिर-तवाजे करता रहूँगा और फिर अफसाने हैं कि खत्म होने ही मे नहीं आते इमान हूँ, कोई लोहे का ट्रक तो नहीं हूँ जो हर रोज इसके अफसाने सुनता रहूँ और और किस कदर गजब है कि मैं बीवी के पास तक नहीं गया सर्दियों की रातें जाया हो रही हैं '

इक्कीस दिनों के बाद वह त्रिपाठी को एक नई रोशनी में देखने लगा।

अब उसको त्रिपाठी की हर चीज मायूब<sup>17</sup> नजर आने लगी—उसकी टेढी ऑख, जिसमें जोगिंदर सिंह पहले खूबस्रती देखता था, अब सिर्फ एक टेढ़ी ऑख थी। उसकी काली जुल्फों में भी अब जोगिंदर सिंह को वह मुलायमी दिखाई नहीं देती थी और उसकी दाढ़ी को देखकर अब वह सोचता था कि इतनी लबी दाढ़ी रखना बहुत बड़ी हिमाकत है।

जब त्रिपाठी को उसके यहाँ पच्चीस दिन हो गए तो एक अजीबो-गरीब कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई। वह अपने आपको अजनबी समझने लगा। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे वह ऊभी किसी जोगिदर सिंह को जानता था मगर अब वह उसे नही जानता—अपनी बीवी के मुताल्लिक वह सोचता 'जब त्रिपाठी चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा मेरी नए सिरे से शादी होगी मैं फिर अपनी बीवी के साथ सो सकूँगा और 'इसके आगे जब वह सोचता तो उसकी आँखों मे आँसू आ जाते और उसके हलक मे कोई तल्ख-सी चीज फँस जाती। उसका जी चाहता कि दौडा-दौडा अदर जाए और अमृतकौर को, जो कभी उसकी बीवी हुआ करती थी, गले से लगा ले और रोना शुरू कर दे—मगर ऐसा करने की उसमे हिम्मत नहीं थी क्योंकि वह तरक्कीपसद अफसानानिगार था।

कभी-कभी जोगिदर सिंह के दिल में यह खयाल दूध के उबाल की तरह उठता कि 'तरक्कीपसदी' का लिहाफ, जो उसने ओढ़ रखा है, उतार फेंके और चिल्लाना शुरू कर दे 'त्रिपाठी, 'तरक्कीपसदी' की ऐसी की तैसी तुम और तुम्हारे इकट्ठे किए हुए गीत बकवास हैं मुझे अपनी बीवी चाहिए तुम्हारी ख्वाहिशे तो सारी की सारी गीतो में जज्ब हो चुकी हैं, मैं अभी नौजवान हूँ मेरी हालत पर रहम करो जरा गौर तो करो, मैं जो एक मिनट भी अपनी बीवी के बगैर नहीं सो सकता था, पच्चीस दिनों से तुम्हारे साथ एक ही लिहाफ में सो रहा हूँ क्या यह जुल्म नहीं ?'

त्रिपाठी उसकी हालत से बेखबर हर शाम उसे ताजा अफसाना सुनाता और उसके साथ लिहाफ में सो जाता—जोगिदर सिंह बम कटकर रह जाता।

जब एक महीना गुजर गया तो जोगिदर सिंह के सब का पैमाना लबरेज हो गया।

मौका ढूँढकर वह गुस्लखाने में अपनी बीवी से मिला। धडकते हुए दिल के साथ और इस डर के मारे कि कही त्रिपाठी की बीवी न आ जाए, उसने जल्दी से बीवी का बोसा लिया जैसे डाकखाने में लिफाफे पर मोहर लगाई जाती है और कहा ''आज रात तुम जागती रहना मैं त्रिपाठी से यह कहकर कि बाहर जा रहा हूँ, रात के ढ़ाई बजे लौटूँगा लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा, बारह बजे बारह बजे मैं हौले-हौले दस्तक दूँगा। तुम चुपके से दरवाजा खोल देना और फिर हम इयोढ़ी बिलकुल अलग-थलग है लेकिन तुम एहतियात 'क के तौर पर वह दरवाज़ा, जो गुस्लख़ाने की तरफ़ खुलता है, बंद कर देना ''

बीवी को अच्छी तरह समझाकर वह त्रिपाठी के पास गया और उसे ढाई बजे लौटने की इतिला देकर घर से बाहर निकल गया।

बारह बजने में चार सर्द घंटे बाक़ी थे जिनमें से दो घंटे उसने मार्डाकल पर इधर-उधर घूमने में काट दिए। उसे सर्दी की शिद्दत<sup>19</sup> का बिलकुल एहमास न हुआ, इमिलए कि बीबी से मेल करने का ख़याल ही काफी गर्म था।

दो घंटे साइकिल पर घूमने के बाद वह अपने मकान के पामवाले मैदान मे बैठ गया। उसने महसूस किया कि वह रूमानी हो गया है। जब उसने सर्द रात की धुँधयाली खामोशी का ख़याल किया तो उसे यह ख़ामोशी जानी-पहचानी नजर आई। ठिठरे हुए आममान पर तारे चमक रहे थे जैसे पानी की मोटी-मोटी बूँदें। इंजन की चीख खामोशी को तोड़ती तो उसका अफ़सानानिगार दिमाग सोचता कि खामोशी बर्फ का बहुत बड़ा ढेला है और इजन की चीख वह मेख है जो खामोशी के सीने में खब गई है

बहुत देर तक जोगिंदर सिंह एक नए किस्म के रूमान को अपने दिलो-दिमाग में फैलाता रहा और रात की अँधयारी खुबसुरतियों को गिनता रहा।

एकाएकी चौंककर उसने घड़ी में वक्त देखा तो बारह बजने में दो मिनट बाकी थे-उसने घर का रुख किया और दरवाजे पर हौले से दस्तक दी।

पाँच सैकिड गुज़र गए-दरवाजा न खुला।

एक बार फिर उसने दस्तक दी।

दरवाजा खुला।

उसने हौले से कहा: ''अमृत ं'' जब नजरे उठाकर उसने देखा तो अमृतकौर के बजाय त्रिपाठी खड़ा था।

अँधेरे में उसको ऐसा माल्म हुआ जैसे त्रिपाठी की दाढ़ी लबी हो गई है और जमीन को छ रही है ।

और फिर उसको त्रिपाठी की आवाज़ सुनाई दी . "तुम जल्दी आ गए, चलो यह भी अच्छा हुआ मैंने अभी-अभी एक अफ़साना मुकम्मल किया है, आओ सुनो !"

<sup>1</sup> लोकप्रियता, 2 खुशमिजाज: 3 मर्बोधत: 4 निमत्रण, 5 आधारित, 6, स्तर, 7 दार्शीनको, 8 लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य, 9 प्रमिद्ध लेखक, 10 संपादित, 11 स्वागत, 12 व्यस्त, 13 प्रशंसक, 14 परेशानी, समस्या, 15 लंबे, 16 भेदभाव करनवाला, पक्षपाती (धर्म एवं जाति के संबंध में संकीर्ण विचारोवाला), 17 ब्राई, ऐब, 18 सांबधानी; 19. तेजी।

## खालिद मियाँ

मुम्ताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे-मामूल तीनो कमरो मे झाड़ू दिया, कोने खुदरों से सिगरेट के टुकडे, माचिस की जली हुई तीलियाँ और इसी तरह की और कई चीजे ढूँढ़ कर निकाली—जब तीनो कमरे अच्छी तरह माफ हो गए तो उसने इत्मीनान का साँस लिया।

उसकी बीवी बाहर सहन में सो रही थी-बच्चा पगोडे में था।

हर रोज सुबह सबेरे उठकर वह खद सिर्फ इसिलए तीनो कमर में झाडू देता था कि उसका लडका अब चलने-फिरने लगा था और आम बच्चों की मानिद हर चीज जो उसके सामने पडी होती थी, उठाकर मुँह में डाल लेता था।

वह हर रोज तीनो कमरे बडे एहिनयान से साफ करता, मगर उसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे- जोटे नाखूनो की मदद से कोई न कोई चीज उठा लेता—फर्श का पलस्तर कई जगह उखडा हुआ था और उन जगहों में कूडे-करकट के छोटे-छोटे जर्र फँस जाते थे। वह अपनी तरफ से पूरी सफाई करता, मगर कुछ न कुछ बाकी रह जाना जो उसका पलोठी का बेटा खालिद, जिसकी उम्र अभी एक बरस की नहीं हुई थी, उठाकर अपने मुँह में डाल लेता।

उसको मफाई का खब्त हो गया था—अगर वह खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुँह में डालते हुए देखता तो खुद को मुन्जिम समझता, अपने आपको दिल ही दिल मे कोमता कि उसने क्यो बदएहतियाती की।

खालिद से उसको प्यार ही नहीं, इश्क था, लेकिन अजीब बात है कि जूँ-जूँ खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आ रहा था, उसका यह वहम यकीन की सूरत इख्तियार कर रहा था कि उसका बेटा एक साल का होने से पहले-पहले मर जाएगा।

अपने खौफनाक वहम का जिक्र वह अपनी बीवी से भी कर चुका था। उसके मुताल्लिक यह मशहूर था कि वह औहाम का बिलकुल कायल नही है—उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुँह से ऐसी बात सुनी थी तो कहा थ। "आप और ऐसे वहम अल्लाह के फज्लो-करम से हमारा बेटा सौ साल जिंदा रहेगा मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतिमाम किया है कि आप दग रह जाएँगे।"

बीवी की बात सनकर उसके दिल को एक धक्का-सा लगा था-वह कब चाहता था कि

उसका बेटा ज़िंदा न रहे, लेकिन वह अपने वहम का क्या इलाज करे।

खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब एक दफ़ा नौकर उसको बाहर सैर कराने के लिए ले गया था तो वापस आकर उसने उसकी बीवी से कहा था: ''बेगम साहब, आप ख़ालिद मियाँ के गालों पर सुर्खी न लगाया करें किसी की नजर लग जाएगी।''

नौकर की बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हँसी थी: ''बेवकूफ ा मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की माशाल्लाह खालिद के गाल तो क्दरती लाल हैं।''

गुज़िश्ता सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख़ रहे थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दीमाइल हो गए थे। ख़ालिद को पानी में खेलने का बहुत शौक था। जब वह सुबह अँगड़ाई लेकर उठता और बोतल में भरा हुआ दूध पी लेता तो दफ़्तर जाने से पहले वह उसको पानी की बाल्टी में खड़ा कर देता; ख़ालिद देर तक पानी के छींटे उड़ाता रहता; वह और उसकी बीवी खालिद को देखते रहते और बहुत खुश होते।

उसकी खुशी में गम का एक बर्की धक्का-सा जरूर होता: 'ख़ुदा मेरी बीवी की जबान मुबारक करे यह क्या है कि मुझे खालिद की मौत का खटका लगा रहता है.'' यह वहम क्यों मेरे दिमाग मे बैठ गया है कि वह मर जाएगा क्यों मर जाएगा ? वह अच्छा-भला सेहतमद है, अपनी उम्र के बच्चों से कही ज्यादा सेहतमंद ' मैं यकीनन पागल हूँ उससे मेरी हद से ज्यादा बढ़ी हुई मुहब्बत ही दरअसल मेरे वहम का बायस है लेकिन मुझे उससे इतनी ज्यादा मुहब्बत क्यो है ? क्या मारे बाप इसी तरह अपने बच्चों से प्यार करते हैं ? क्या हर बाप को अपनी औलाद की मौत का खटका लगा रहता है ? मुझे आखिर हो क्या गया है ?'

उसने जब हस्बे-मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ कर दिए तो वह फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया—यह उसकी आदत थी। सुबह उठकर, झाड़ू वगैरह देकर वह गर्मियों में ज़रूर आधे घटे के लिए चटाई पर लेटा करता था, बगैर तिकए के। इस तरह उसको लुट्फ महमूस होता था। फर्श पर लेटकर वह सोचने लगा 'परसों मेरे बच्चे की पहली सालिगरह है अगर यह सालिगरह बखैरो-आफियन 'गुजर जाए तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मेरा वहम बिलकुल दूर हो जाएगा अल्लाह मियाँ, यह सब तेरे हाथ में हैं '

ऑखे बद किए अभी वह लेटा ही हुआ था कि उसने अपने नंगे सीने पर ख़ालिद का लम्स और बोझ महसुस किया—उसने आँखें खोल दीं।

उसकी बीवी पास ही खडी थी । उसने कहा : ''ख़ालिद रात भर बेचैन-सा रहा है सोते मे जैसे डर-डरके काँपता रहा हो ।''

ख़ालिद उसके सीने पर लेटे-लेटे ज़ोर से काँपा—उसने खालिद की पीठ पर हाथ रखा और कहा . ''ख्दा मेरे बेटे का मुहाफिज़⁴ हो ।''

उसकी बीवी ने ख़फगीआमेज लहजे में कहा: ''तौबा, आपको तो बस वहमों ने धर रखा है हल्का-सा बुखार है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा।'' यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई।

ख़ालिद उसकी छाती पर औंधा लेटा हुआ था और सो-सा रहा था; वह सोते में

कभी-कभी काँप उठता था-उसने हौले-हौले बड़े प्यार से ख़ालिद को थपकना शुरू कर दिया।

थोड़ी देर के बाद ख़ालिद ने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बड़ी-बड़ी सियाह आँखें खोलीं और उसकी तरफ़ देखकर मुसकराया।

उसने ख़ालिद का मुँह चूमा: ''क्यों मियाँ ख़ालिद, क्या बात है आप काँपे क्यों थे?'' ख़ालिद ने मुसकराकर अपना उठा हुआ सिर उसकी छाती पर गिरा दिया। उसने फिर ख़ालिद को थपकना शुरू कर दिया।

वह दिल में दुआएँ माँग रहा था कि उसके बेटे की उम्रदराज़ हो—उसकी बीवी ने ख़ालिद की पहली सालिगरह के लिए बड़ा एहितमाम किया था; अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वह उस तकीब पर जरूर आएँ; दर्जी से ख़ासतौर पर सालिगरह के कपड़े सिलवाए थे; दावत पर क्या-क्या चीज़ होगी, सब सोच लिया था। उसको यह ठाट पसंद नहीं था। वह चाहता था कि किसी को ख़बर न हो और सालिगरह गुज़र जाए; ख़ुद उसको भी पता न चले और उसका बेटा एक बरस का हो जाए; उसको सिर्फ उस वक्त इल्म हो जब ख़ालिद एक बरस का हो चुका हो।

जब ख़ालिद उसकी छाती पर से उठा तो उसने मुहब्बत में डूबे हुए लहजे में कहा . ''ख़ालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को ।''

ख़ालिद ने मुसकराकर अपना दायाँ हाथ उठाया और अपने माथे पर रख दिया। उसने खालिद को दुआ दी: "जीते रहो " दुआ देते ही उसके दिल पर उसके वहम की ज़रब लगी और वह गमो-फ़िक़ के समंदर में ग़र्क़ हो गया।

ख़ालिद उसे सलाम करके कमरे के बाहर चला गया।

दफ्तर जाने में अभी काफी वक्त था-वह चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो-दिमाग से महव $^{\circ}$  करने की कोशिश करता रहा ।

इतने में बाहर सहन से उसकी बीवी की आवाज़ आई : "मुम्ताज़ साहब, मुम्ताज़ साहब, इधर आइए।" आवाज़ में शदीद घबराहट थी।

वह चौंककर उठा और दौड़कर बाहर गया—उसने देखा कि उसकी बीवी ख़ालिद को गुस्लखाने के बाहर गोद में लिए खड़ी है और ख़ालिद उसकी गोद में बल पे बल खा रहा है।

उसने खालिद को अपनी बाँहों में लिया और बीवी से, जो काँप रही थी, पूछा : ''क्या हुआ ?''

उसकी बीवी ने ख़ौफ़ज़दा लहजे में कहा: "मालूम नहीं पानी से खेल रहा था मैंने नाक माफ़ की तो दोहरा हो गया।"

उसकी अपनी बाँहों में भी ख़ालिद ऐसे बल खा रहा था, जैसे कोई उसे कपड़े की तरह निचोड रहा हो।

सामने चारपाई पड़ी थी—उसने ख़ालिद को उस पर लिटा दिया । वह और उसकी बीवी सख्त परेशान थे; ख़ालिद चारपाई पर पड़ा बल पे बल खा रहा था और उन दोनों के औसान खता थे कि वह क्या करे—उन्होंने खालिद को थपकाया, चूमा, पानी के छीटे मारे, मगर खालिद का तशन्नुज<sup>7</sup> दूर न हुआ।

थोडी देर के बाद खुद ब खुद खालिद का दौरा आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो गया और उस पर बेहोशी-सी तारी हो गई।

उसने समझा कि खालिद मर गया है—उसने बीवी से कहा ''खटम हो गया।'' उसकी बीवी चिल्लाई ''लाहौलवला कैसी बाते मुँह से निकालते हो कन्बलशन थी, खटम हो गई अभी ठीक हो जाएगा।''

खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बडी-बडी सियाह आँखे खोली और उसकी तरफ देखा। उसकी सारी दुनिया जिदा हो गई—उसने बडे ही दर्द भरे प्यार से खालिद से कहा ''क्यों खालिद बेटा, क्या हुआ था आपको ?''

खालिद के होठो पर तशन्न्जजदा म्सकराहट नमुदार हुई।

उसने खालिद को गोद में उठा लिया और अदर कमरे में ले गया—वह उसको लिटाने ही वाला था कि दूसरी कन्वलशन<sup>8</sup> आई और वह फिर बल खाने लगा, जिस तरह मिरगी का दौरा होता है यह तशन्नुज भी उसी किस्म का था—उसको महसूस हुआ कि खालिद नहीं, बल्कि वह खुद उस अजीयत<sup>9</sup> के शिकजे में कसा जा रहा है।

दूसरा दौरा खत्म हुआ तो खालिद और ज्यादा मुरझा गया, उसकी बडी-बडी सियाह औंखे अदर धँस गईं।

वह खालिद से बाते करने लगा ''खालिद बेटे, यह क्या हो जाता है आपको ?' खालिद मियाँ, उठो ना, चलो-फिरो ना ! खालिदी, मक्खन खाएँगे आप ?''

खालिद को मक्खन बहुत पसद था, लेकिन उसने हाँ न की। जब उसने कहा "'बेटे, गग्गो खाएँगे आप?'' तो खालिद ने बड़े नहीफ अदाज में सिर हिलाकर न की। वह मुसकराया और उसने खालिद को अपने गले से लगा लिया, फिर उसने खालिद को अपनी वीवी के हवाले किया और कहा "'तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ।"

वह डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी के होशा उडे हुए हैं—उसकी गैरमॉजूदगी में खालिद पर तशन्नुज के तीन और दौरे प**ड चुके थे औ**र वह बेजान-सा हो गया था।

डॉक्टर न प्रालिद का अच्छी तरह देखने के बाद कहा "तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसी कन्वलशाज बच्चों को अमूमन आया करती हैं इनकी वजह दौंत हैं, मेदे में करम वगैरह हो तो वह भी इनका बायस हो सकते हैं मैं दवा लिख देता हूं, आराम आ जाएगा ब्खार तेज नहीं है, आप कोई फिक्र न करे।"

वह दफ्तर न गया ओर सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा।

डॉक्टर के जाने के बाद खालिद को दो मर्तबा और दौरे पड़े और वह निढाल लेटा रहा। शाम हो गई तो उसने सोचा 'शायद अब अल्लाह का फज्ल हो गया है। बहुत देर से कोई कन्वलशन नहीं आई है। खुदा करे, रात इसी तरह कट जाए।' उसकी बीवी भी खुश थी ''अल्लाह तआला ने चाहा तो कल मेरा खालिद दौडता फिरेगा।''

रात को मुकर्ररा<sup>10</sup> औकात पर खालिद को दवा देनी थी, इसलिए वह चारपाई पर न लेटा कि कही सो न जाए। वह खालिद के पगोडे के पास आरामकुर्मी खीचकर बैठ गया और सारी रात जागता रहा—खालिद रात भर बेचैन रहा, कॉंप-कॉंपकर जाग उठता, हरारत भी तेज थी।

सुबह सात बजे के करीब उसने खालिद को थरमामीटर लगा के देखा-एक सौ चार डिगरी ब्खार था।

डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर ने कहा 'तरद्द्द्<sup>11</sup> की कोई बात नहीं ? ब्रोकाइटिस है मैं न्स्खा लिख देता हूँ, तीन-चार रोज में आराम आ जाएगा।"

डॉक्टर नुस्खा लिखकर चला गया तो वह दवा बनवा लाया । उसने खालिद को एक खुराक तो पिलाई मगर उसको तस्कीन न हुई—दस बजे के करीब वह एक बडे डॉक्टर को ले आया ।

बडे डॉक्टर ने खालिद को अच्छी तरह से देखा और तसल्ली दी ''घबराने की कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा।''

कुछ भी ठीक न हुआ, बडे डॉक्टर की दवा ने कोई असर न किया, बुखार तेज ही रहा उसके नौकर ने कहा ''साहब, बीमारी वगैरह कोई नही खालिद मियाँ को नजर लग गई है मैं एक ताबीज लिखवाकर लाया हूँ, अल्लाह के हुक्म से यूँ चुटिकयो मे असर करेगा।''

मात कुँओं का पानी इकट्ठा किया गया, उसमे तावीज घोलकर खालिद को पिलाया गया, कोई असर न हुआ। एक हमसाईँ आई तो यूनानी दवा तज्वीज कर गई, वह दवा तो ले आया मगर उसने खालिद को न दी—शाम को उसका एक रिश्तेदार एक डॉक्टर को साथ लेकर आया। डॉक्टर ने खालिद को देखा और कहा ''मलेरिया है और मलेरिया में इतना बुखार होता ही है मैं कोनेन का इजेक्शन दिए देता हूँ आप इसके सिर पर बर्फ का पानी डालिए।''

खालिद के सिर पर बर्फ का पानी डाला गया तो बुखार एकदम कम हो गया, दर्जा-ए-हरारत अठानवे डिगरी तक आ गया—उसकी और उसकी बीवी की जान में जान आई—लेकिन थोडे ही अर्से में बुखार फिर बहुत तेज हो गया।

उसने <mark>यरमामीटर लगाकर देखा—दर्जा-ए-हरारत फिर एक सौ चार तक पहुँच गया</mark> था।

हमसाई फिर आई—उसने खालिद को मायूस नजरों से देखा और उसकी बीवी से कहा ''बच्चे की गर्दन का मनका टूट गया है ।''

उसका दिल बैठ गया—उसने नीचे कारखाने से हस्पताल फोन किया, जवाब मिला कि वह मरीज को ले आए। उसने फौरन ताँगा मँगवाया, खालिद को गोद मे उठाया, बीवी को साथ बिठाया और हस्पताल का रुख किया।

वह सारा दिन पानी पीता रहा था, मगर प्यास थी कि बझती ही नहीं थी; हस्पताल जाते हुए रास्ते में उसका हलक बेहद ख़ुश्क हो गया । उसने सोचा कि उतरकर किसी दकान से एक गिलास पानी पी ले, लेकिन ख़ुदा मालुम कहाँ से एकदम एक वहम उसके दिमाग में आन टपका : 'देखो, अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा खालिद मर जाएगा ' उसका हलक सख के लकड़ी हो गया, मगर उसने पानी न पिया-उमने सिगरेट सलगा लिया: दो कश लेने के बाद उसने सिगरेट फेंक दिया कि उसके दिमाग में एक और बहम गँजा था 'मुम्ताज़, सिगरेट न पियो, वर्ना तुम्हारा बच्चा मर जाएगा 📑 उसने ताँगा ठहराया और सोचा 'यह क्या हिमाकृत है यह वहम वगैरा सब फिजुल हैं सिगरेट पीने से बच्चे पर क्या आफत आ सकती है ं ताँगे से उतरकर उसने सडक पर मे सिगरेट उठा लिया, वापस ताँगे में बैठकर जब उसने कश लेना चाहा तो किसी नामालम ताकत ने उसको फिर रोका : 'नही मुम्ताज, नही ऐसा न करो 🏻 ख़ालिद मर जाएगा 📑 उसने सिगरेट जोर से फेंक दिया-ताँगेवाले ने घुर के उसको देखा: उसने महसुस किया कि ताँगेवाले को उसकी दिमागी कैंफियत का इल्म है और वह उसका मजाक उड़ा रहा है; अपनी ख़िफ्फत<sup>12</sup> दर करने की खातिर उसने ताँगेवाले से कहा : ''सिगरेट खराब हो गया था '' यह कहकर उसने जेब से पैकेट निकालने के बाद एक नया सिगरेट निकाल लिया, मगर सलगाने के खयाल ही से डर गया, उसके दिलो-दिमाग में एक हलचल-सी मच गई, इद्राक कहता था कि सब ओहाम फ़िज़ुल हैं, मगर कोई ऐसी आवाज़ थी, कोई ऐसी ताकृत थी जो उसकी मनतक<sup>13</sup>, उसके इस्तिदलाल<sup>14</sup>, उसके इद्राक<sup>13</sup> पर गालिब आ जाती थी तौंगा हस्पताल के फाटक में दाखिल हुआ तो उसने सिगरेट उँगलियों में मसलकर फेंक दिया; उसको अपने ऊपर बहुत तरस आया कि वह औहाम का गुलाम बन गया है।

हस्पतालवालों ने फौरन ही खालिद को दाखिल कर लिया—डॉक्टर ने उसको देखने के बाद कहा ''ब्रोकोनमनिया है हालत मख्दश<sup>16</sup> है।''

खालिद बेहोश था। उसकी बीवी ख़ालिद के सिरहाने बैठी वीरान निगाहों से उसको देख रही थी।

उसको सख्त प्यास लग रही थी—कमरे के साथ ही गुस्लखाना था; नल खोलकर वह ओक से पानी पीने लगा तो फिर वही वहम उसके दिमान में गूँजा . 'मुम्ताज़, यह क्या कर रहे हो तुम पानी मत पियो तुम्हारा खालिद मर जाएगा।'

उसने दिल ही दिल में उस वहम को गाली दी और इतिकामन इतना पानी पिया कि उसका पेट अफर गया।

पानी पीकर वह गुस्लखाने से बाहर आया तो उसने देखा, उसका खालिद उसी तरह मुरझाया हुआ और बेहोश हस्पताल के आहनी पलग पर पड़ा है—उसने चाहा, कहीं भाग जाए; उसके होशो-हवास गायब हो जाएँ; खालिद अच्छा हो जाए और उसके बदले खुद वह नमूनिया में गिरफ्तार हो जाए। उसने महसूस किया कि खालिद अब पहले से ज्यादा जूर्द है; उसने सोचा कि यह सब उसके पानी पी लेने के बायस है; अगर वह पानी न पीता तो खालिद की हालत ज़रूर बेहतर हो जाती उसको बहुत दुख हुआ; उसने खुद को बहुत लानत-मलामत की, मगर फिर उसको ख़याल आया कि जिसने वह सब ऊटपटाँग बातें सोची थी, वह वह नहीं, कोई और था: 'वह और कौन हैं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे वहम पैदा होते हैं मुझे प्यास लगी थी और मैंने पानी पी लिया मेरे पानी पी लेने से खालिद पर क्या असर पड़ सकता है ख़ालिद ज़रूर अच्छा हो जाएगा कल उसकी सालगिरह है इंशाल्लाह ख़ूब ठाट से मनाई जाएगी ' लेकिन फौरन ही उसका दिल बैठ गया; किसी आवाज़ ने उससे कहा: 'ख़ालिद एक बरस का होने ही नहीं पाएगा ' उसका जी चाहा कि वह उस आवाज़ की ज़बान पकड़ ले और उसे गुद्दी से निकाल फेंके; फिर उसको खयाल आया कि वह आवाज तो ख़ुद उसके दिमाग में पैदा हुई है. 'खुदा मालूम कैसे पैदा हो जाती है, क्यों हो जाती है.' ' वह कदर तंग आ गया कि उसने दिल ही दिल में अपने औहाम से गिडिगडाकर कहा 'खुदा के लिए मुझ पर रहम करो क्यों तुम मुझ ग़रीब के पीछे पड गए हो।'

शाम हो चुकी थी—कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे—मगर खालिद अभी तक बेहोश था।

दफ्अतन उसके दिमाग में एक आवाज गूँजी 'तुम यहाँ मे चले जाओ फ़ौरन चले जाओ, वरना खालिद मर जाएगा !'

वह फौरन कमरे से बाहर चला गया। हस्पताल से बाहर चला गया। उसने अपने आपको उन अनजानी आवाजों के हवाले कर दिया, अपनी हर जुबिश, हर हरकत उनके हुनम के सुपुर्द कर दी।

वह उसे एक होटल में ले गई; उन्होंने उसको शराब मँगवाने के लिए कहा। शराब आ गई तो उसे फेंक देने का हुक्म दिया; उसके फेंक दी तो और मँगवाने के लिए कहा, और आई तो उसे भी फेंक देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए गिलामों के बिल अदा करने के बाद वह होटल से बाहर निकला; उसको महसूस हुआ कि चारो तरफ खामोशी ही ख़ामोशी है, सिर्फ उसके दिमाग में शोर बरण है।

चलता-चलता वह हस्पताल वापस पहुँच गया।

उसने खालिद के कमरे की जानिब रुख़ किया तो उमे हुनम हुआ ंमत जाओ उधर तुम्हारा ख़ालिद मर जाएगा!'

वह रुक गया और घास के मैदान में पड़ी बेच पर लेट गया।

रात के दस बज चुके थे—मैदान में अँधेरा था, चारो तरफ खामोशी थी। कभी-कभी किसी मोटर के हॉर्न की आवाज खामोशी में खराश पैदा करती हुई गुजर जाती थी। सामने ऊँची दीवार में हस्पताल का क्लाक रोशन था।

वह ख़ालिद के मुताल्लिक <sup>17</sup> सोच रहा था 'क्या वह बच जाएगा वह बच्चे क्यो पैदा होते हैं, जिन्हें मर जाना होता है वह ज़िदगी क्यों पैदा होती है, जिसको इतनी जल्दी मौत के मैंह में चला जाना होता है ख़ालिद ज़रूर '

एकदम उसके दिमाग़ में एक वहम फूटा और वह बेंच पर से उतरकर सजदे में गिर गया—हुक्म था कि उसी तरह पड़ा रहे, जब तक ख़ालिद ठीक न हो जाए।

वह सजदे में पड़ा रहा-वह दुआ माँगना चाहता था, मगर हक्म था कि वह दआ न मौंगे ।

उसकी आँखों में आँस आ गए; वह खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दआ माँगने लगा: 'खुदाया, मझे इस अजीयत से निजात<sup>18</sup> दे**ं तझे अगर खालिद को मारना है तो मार** दे, यह मेरा क्या हथ्र कर रहा है त

दफअतन उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं – उससे कुछ दूर मैदान के किनारे पर झाड़ियों के पास बिछी कृर्सियों पर दो डॉक्टर बैठे आपस में बातें कर रहे थे-

"बच्चा बडा खबसरत है।"

"माँ का हाल मुझसे तो देखा नहीं गया।"

"बेचारी हर डॉक्टर के पाँव पड रही है।"

"हमने तो अपनी तरफ से हर मिकन कोशिश की है।"

"बचना महाल है।"

''मैंने तो उसकी माँ से यही कहा है कि अब दआ करो बहन 💛

एक डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा-वह सजदे मे पडा हुआ था।

उसने डॉक्टर की ऊँची आवाज सनी ''ओ, क्या कर रहे हो तम इधर आओ।'' वह उठकर दोनों डॉक्टरो के पास गया।

एक ने उससे पुछा "कौन हो तुम?"

उसने अपने खश्क होंठो पर जबान फेरकर जवाब दिया . ''जी मैं एक मरीज '' उसी डॉक्टर ने सख्ती में कहा "मरीज हो तो अपने बिस्तर पर जाओ यहाँ मैदान म क्यो डड पेल रहे हो?"

उसने कहा "जी मेरा बच्चा दाखिल है उधर उस वार्ड मे।"

"वह तम्हारा बच्चा है जो

''जी हाँ शायद आप उसी के बारे मे बातें कर रहे थे वह मेरा बच्चा है खालिद ।'' ''आप उसके बाप हैं?''

उसने अपना गमो-अदोह से भरा हुआ सिर हिलाया . ''जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ।'' उसी डॉक्टर ने कहा ''आप यहाँ क्या कर रहे है जाइए कमरे मे आपकी वाइफ बहत परेशान है।"

'जी अच्छा,' कहकर वह वार्ड की नरफ बढ़ा-चंद सीढ़ियाँ चढ़कर जब वह बरामदे में पहुँचा तो उसने देखा कि कमरे के बाहर उसका नौकर रो रहा है।

उसको देखकर नौकर और ज्यादा रोने लगा "माहब, खालिद मियाँ फौत हो गए।" वह अदर कमरे में गया – उसकी बीवी फर्श पर बेहोश पडी थी और एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे।

वह पलग के पास खड़ा हो गया—खालिद औंखे बद किए पड़ा था, उसके चेहरे पर मौत का स्कृन था।

उसने खालिद के रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देनेवाले लहजे में पछा :

"ख़ालिद मियाँ, गग्गो खाएँगे आप?"

ख़ालिद का सिर नफ़ी में न हिला।

उसने फिर दरख्वास्त भरे लहजे में कहा : ''खालिद मियाँ, मेरे वहम भी ले जाएँगे आप अपने साथ ''?''

उसको महसूस हुआ कि ख़ालिद ने सिर हिलाकर हाँ की है।

<sup>।</sup> भ्रम; 2. प्रबंध, 3. क्हाल-मंगल, 4. रक्षक, 5. समारोह, 6. दूर करना, मिटाना, 7. अकडन, ऐठन; 8. दौरा, 9. दुख-तकलीफ, 10. निश्चित की हुई, 11. चिंता, 12. खिमियानापन, 13. फलसफे;

ठ. दाग. ५ दुल-गकलाफ, 10. ानारचत का हुई, 11 ।चता, 12. खानयानापन, 13 फलसफ

<sup>14</sup> दलील देना, 15 अक्ल, 16 खतरनाक, 17 सर्वोधत, विषय में; 18 छुटकार।

## बासित

बासित बिनक्ल रजामद नही था, लेकिन माँ के सामने उसकी कोई पेश न चली।

अब्बल-अब्बल तो उसको इतनी जल्दी शादी करने की कोई ख्वाहिश नही थी, इसके अलावा वह लडकी भी उसे पसद नही थी, जिससे उसकी माँ उसकी शादी करने पर तुली हुई थी।

वह बहुत देर तक टालता रहा, जितने बहाने बना सकता था, उसने बनाए, लेकिन आखिर एक रोज उसका माँ की अटल ख्वाहिश के सामने सरे-तस्लीमे-खम<sup>!</sup> करना पड़ा ।

दरअसल इनकार करते-करते वह तग आ गया था। उसने दिल में सोचा 'अब यह बक-बक खत्म हो आए तो अच्छा है होने दो शादी कोई कयामत तो टूट नही पडेगी मैं निभा लूँगा।

उसकी माँ बहुत खुश हुई—ल**डकीवाले** उसके अजीज थ और वह, अर्सा हुआ, उनको जबान दे चुकी थी।

जब बासित ने हॉ की तो वह तारीख पक्की करने के लिए लडकीवालों के हाँ गई। लडकीवालों ने गैर मृतवक्के<sup>2</sup> तौर पर टाल-मटोल की तो उसकों बहुत गुस्सा आया ''सईदा की माँ, मैंने इतनी मृश्किलों से बासित को रजामद किया है अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो शादी होगी तो इसी महीने की बीस को होगी, नहीं तो नहीं होगी और यह बात सोलह आने पक्की है इतना समझ लो !''

धमकी ने काम कर दिया—लडकी की माँ बिलआखिर राजी हो गई। सब तैयारियाँ मकम्मल हईं—बीस को दल्हन घर में थी।

बासित को लडकी पसद नहीं थी, लेकिन वह उसके साथ निभाने का फैसला कर चुका था—वह उसमें बडी मुहब्बत से पेश आया, उसने बिलकुल जाहिर न होने दिया कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था और यह कि वह जबदस्ती उसके सिर मढ़ दी गई है।

'नई दुल्हने आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं ' बासित ने सोचा लेकिन उसने महसूस किया, सईदा जरूरत से ज्यादा शर्मीली है और उसके शर्मीलेपन मे कुछ हौफ भी है, जैसे वह उससे डरती है—शुरू-शुरू मे उसका खयाल था कि सईदा का डर दूर हो जाएगा, मगर वह बढ़ता ही गया।

उसने सईदा को चंद रोज़ के लिए मैके भेज दिया—जब वह वापिस आई तो क्षेफ़आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था।

बासित ने सोचा : 'एक-दो मर्तबा मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी ' मगर उसका कयास गुलत निकला—वह फिर खौफज़दा रहने लगी।

एक रोज उसने पूछा ''सईदा, तुम डरी-डरी क्यों रहती हो ?'' सईदा चौंकी ''नही तो नहीं तो ''

उसने बडे प्यारे भरे लहजे में कहा : "आखिर बात क्या है" ? ख़ुदा की कसम, मुझे बड़ी उलझन होती है ! किस बात का डर है तुम्हें ? मेरी माँ इतनी अच्छी है; वह तुमसे सासो का सुलूक नहीं करती, मैं तुमसे इतनी मुहब्बत करता हूँ फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाए रखती हो ऐसा मालूम होता है, जैसे तुम्हे यह ख़ौफ़ है कि कोई तुम्हें पीटेगा "यह कहकर उसने सईदा का मुँह चूम लिया।

सईदा खामोश रही-उसकी आँखें और ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गईं।

उसने मईदा को और प्यार किया और कहा : ''तुम्हें हर बक्त हैंसते रहना चाहिए लो, अब जरा हैंसों हैंसो मेरी जान !''

सईदा ने हँसने की कोशिश की।

उसने प्यार में मईदा को थपकी दी ''शाबाश बस इसी तरह मुसकराता हुआ चेहरा होना चाहिए हर वक्त।''

उसकी मुहब्बत, जाहिर है, बिलकुल मस्नूई<sup>23</sup> थी कि सईदा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी; वह मिर्फ अपनी माँ की खातिर चाहता था कि सईदा से उसका रिश्ता नाकाम माबित न हो—वह जानता था कि उमकी माँ अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त न कर पाएगी; उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में कभी शिकस्त का मुँह देखा ही न था—इसीलिए उसकी इतिहाई कोशिश थी कि मईदा से उसकी निभ जाए। उसने अपने दिल में सईदा के लिए बड़े खुलुम के माथ मस्नूई मुहब्बत पैदा कर ली थी।

वह सईदा की हर आसाइश<sup>4</sup> का खयाल रखता; अपनी माँ से सईदा की छोटी से छोटी बात की भी तारीफ करता—जब वह यह महसूस करता कि उसकी माँ बहुत मुतमइन है, इस बात से मृतमइन है कि उसने उसका रिश्ता ठीक जगह किया है तो उसको दिली खुशी होती।

शादी हुए एक महीना हो गया।

इस दौरान में मईदा कई मर्तबा मैके गई—बासित को सईदा के मैके जाने पर कौई एतिराज नहीं था। वह समझता था कि यूँ उसका खौफआलूद शर्मीलापन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा न हुआ, सईदा का खौफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और अब तो बह बहशतजदा दिखाई देती थी।

बामित हैरान था कि आखिर बात क्या है—उसने माँ से भी कोई बात न की; उसे यकीन था कि वह उसको डाँट पिलाएँगी और कहेंगी: 'मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर एक रोज़ सर्डदा में कीडे डालोगे।' एक रोज़ उसने सईदा से कहा : "मेरी जान, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो ?" सईदा चौंक उठी : "जी!"

सईदा के चौंकने पर उसने महसूस किया, जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर ज़ोर से हाथ रख दिया हो; अपने लहजे में और ज़्यादा प्यार भरकर उसने कहा: ''मैंने पूछा था कि अब तुम और ज्यादा ख़ौफ़जदा रहने लगी हो आखिर बात क्या है?''

सईदा ने थोड़े तवक्कुफ़ $^6$  के बाद जवाब दिया : ''जी, बात तो कुछ भी नहीं मैं ज़रा बीमार हैं ।''

"तुमने मुझसे कभी ज़िक्र ही नहीं किया ! क्या बीमारी है ?"

सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उँगली पर लपेटते हुए जवाब दिया . ''अम्मीजान इलाज करा रही हैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी ।''

बामित ने सईदा में और ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर दी—उसने देखा कि वह हर रोज़ छुपकर कोई दवा खाती है।

एक दिन जब वह अपने कुफ्ल $^7$  लगे ट्रंक से दवा निकालकर खाने ही वाली थी, वह उसके पास पहुँच गया ।

सईदा ज़ोर से चौंकी और सफ़्फ़<sup>8</sup> की खुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने पछा: ''यह दवा खार्त। हो?''

सईदा ने थूंक निगलकर जवाब दिया . ''जी हाँ ! अम्मीजान ने हकीम साहब से मँगवाई थी।''

''कुछ इफाका<sup>9</sup> है इससे ?''

''जी हाँ !''

''तो खाओ अगर आराम न आए तो मुझसे कहना, मैं तुम्हे डॉक्टर के पास ले चलुंगा।''

सईदा ने फर्श पर गिरी हुई पुडिया उठाई और भिर हिलाकर कहा ''जी अच्छा।'' बामित ने सोचा : 'अच्छा है, कोई इलाज तो हो रहा है खुदा करे, अच्छी हो जाए डर-वर कुछ नहीं, बस बीमारी है दूर हो जाएगी इशाल्लाह!'

उसने सईदा की बीमारी का अपनी माँ से पहली बार ज़िक्न किया तो वह कहने लगी : "क्या बकते हो े ख़ुदा के फज्लो-करम से अच्छी-भली है । क्या बीमारी है उसे ?"

उसने कहा : "मुझे क्या मालूम अम्मीजान ? यह तो सईदा ही बता सकती है आपको !"

उसकी माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा : ''मैं पूछूँगी उससे।''

जब उसकी माँ ने सईदा से दरयाफ़्त किया तो सईदा ने जवाब दिया : "कुछ नहीं खालाजान बस सिर में दर्द रहता है अम्मीजान ने हकीम साहब से दवा मैगवा दी थी असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं; हर वक्त कहते रहते हैं, मैं डरी-डरी-सी दिखाई देती हूँ मुझे डर किस बात का होगा भला!"

बासित की माँ ने कहा : "बकता रहता है, तू उसकी फ़िज़ूल बातों का ख़याल न किया कर।"

चंद रोज़ के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है; सईदा का इज़्तिराब $^{10}$  उसके रोंएँ-रोंएँ से ज़ाहिर हो रहा था।

दोपहर बाद सईदा ने कहा : "अम्मीजान से मिलने को जी चाहता है मुझे छोड आइए।"

बासित ने जवाब दिया : ''नहीं सईदा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नही है।'' सईदा ने इसरार किया . ''आप मुझे छोड आइए, मैं ठीक हो जाऊँगी।''

बासित ने कहा : ''वहाँ तबीयत ठीक हो सकती है तो यहाँ भी ठीक हो सकती है जाओ, लेट जाओ और आराम करो।''

इतने में बासित की माँ आ गई—बासित ने माँ से कहा '''अम्मीजान, देखो सईदा जिंद कर रही है कहती है, तबीयत ठीक नहीं है, अम्मीजान के पास ले चलो ।''

बासित की माँ ने बडी बेपरवाही से कहा : "कल चली जाना सईदा!"

सईदा ने कुछ न कहा और बाहर सहन में चली गई।

थोडी देर के बाद बासित कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि सईदा सहन मे नही है—उसने सईदा को इधर-उधर तलाश किया, मगर वह कही न मिली।

उसने सोचा . 'ऊपर कोठे पर होगी ' वह ऊपर गया तो उसने गुम्लखाने का दरवाज़ा बद देखा।

उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी · ''सईदा !'' जब कोई जवाब न मिला तो उसने फिर प्कारा ''सईदा !''

अंदर से बडी नहीफ-सी आवाज आई "जी!"

उसने पूछा "क्या कर रही हो?"

नहीफ-सी आवाज फिर आई ''जी, नहा रही हैं।''

बह नीचे उतर आया और सईदा की तबीयत के बारे में सोचता-सोचता गली में जा निकला।

ऐसे ही उसकी नजर मोरी की तरफ गई तो उसने ख़ून ही खून देखा और वह खून उस गुस्लखाने के परनाले से आ रहा था, जिसमें सईदा नहा रही थी।

उसके जेहन में ऊपर-तले कई खयाल औं धे-सीधे आन गिरे 'दवा खून दवा डर दना खून डर !'

फिर उसने आहिस्ता-आहिस्ता सोचना शुरू किया 'सईदा की माँ क्यों शाही की तारीख पक्की नहीं करती थीं क्यों उसने एक-दो महीने ठहर जाने के लिए कहा था सईदा क्यों बार-बार अपनी माँ में मिलने जाती थीं सईदा क्यों हर वक्त डरी-डरी-सी रहती थीं क्यों दवा खाती थीं आज क्यों वह बहुत ज्यादा खौफजदा थीं '

वह सारा मामला समझ गया; उसे तमाम सवालात का जवाब मिल गया—सईदा जब उसकी दुल्हन बनकर आई थी, उस वक्त वह पेट से थी! 'और मुझे पता भी न चला '!'

उसके होंठों पर हल्की-सी मुसकराहट फैल गई: 'तो सईदा और उसकी माँ की कोशिश थी कि हमल गिर जाए 'और आज उनकी कोशिश कामयाब हो गई है!'

उसने फिर सोचा: 'क्या मैं ऊपर जाऊँ अपर जाकर सईदा को देखूँ माँ से बात कहूँ "'

माँ का ख़याल आते ही वह काँप गया: 'वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी वह मेरी नज़रों में ज़लील होना कभी गवारा नहीं करेगी वह जरूर कुछ खाकर मर जाएगी '' बह कोई फ़ैसला न कर सका।

वह घर लौट आया।

उसने देखा, उसकी माँ घर पर नहीं है— वह अपने कमरे मे गया और सिर पकडकर बैठ गया।

उसने सईदा के बारे में सोचा: 'ख़ुदा मालूम वह किस हालत में हैं उसके जिम्म पर, उसके दिलो-दिमाग पर क्या कुछ बीता होगा क्या बीत रहा होगा क्या वह यह राज छुपा सकेगी 'जूँ-जूँ वह सईदा के बारे में सोचता, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बढ़ता जाता।

उसको सईदा पर तरप आने लगा: 'बेचारी मालूम नहीं, बेहोश पडी है या होश मे है जाने उस पर क्या गुज़र रही होगी क्या वह नीचे आ सकेगी ?'

वह सोचता रहा, बहुत देर तक सोचता रहा।

हल्की-सी कराह सनकर वह सहन में गया।

सईदा चारपाई पर बैठी ड्योढ़ी की तरफ़ देख रही थी—उसका रंग बेहद जर्द था, इतना जर्द कि वह बिलकुल मुर्दा मालूम हो रही थी; वह बमुश्किल बैठी हुई थी; उसकी टाँगें काँप रही थी।

बासित ने कुछ सोचा और अंदर से बुर्का उठा लाया : "सईदा, हिम्मत से काम लो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हैं।"

सईदा ने हिम्मत से काम लिया और उसके साथ धीरे-धीरे चलकर बाहर गली और फिर जरा आगे सडक तक गई और ताँगे में बैठ गई।

वह उसको उसकी माँ के पास छोड़ आया।

उसके घर पहुँचते ही उसकी माँ ने पूछा : "सईदा कहाँ है ?"

"माँ, वह ज़िद कर रही थी उसको छोड़ आया है।" उसने जवाब दिया।

उसकी माँ ने उसको डाँटा : ''तुम उसकी आदतें ख़राब कर दोगे और फिर मुझसे कहोगे कि मैंने गुलत जगह पर तुम्हारा रिश्ता किया था 'ज़िद करने दी होती उसे'' ''

उसने कहा : "नहीं अम्मीजान, सईदा बड़ी अच्छी लड़की है।"

उसकी माँ मुसकराई: "मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वह बहुत नेक लड़की है." मुझे यकीन था कि तुम उसे ज़रूर पसंद करोगे: "फिर थोई! देर तक छालियाँ काटने के बाद वह एकदम बोली: "बासित, वह ऊपर गुस्लख़ाने में ख़ून-सा क्या था?" वह सिटिपटा-सा गया ''वह कुछ नही अम्मीजान, वह मेरी नकसीर फूटी थी।'' उसकी मौं ने बडे गुस्से के साथ कहा ''कमबख्त, गरम चीजे न खाया कर जब देखो, जेवें मूँगफली से भरी होती हैं।''

वह कुछ देर तक अपनी माँ के साथ बाते करता रहा—जब वह बावर्चीखाने मे चली गई तो वह ऊपर कोठे पर चला गया।

उसने गुस्लखाना अच्छी तरह साफ किया—उसके दिल को इस बात का बडा इत्मीनान था कि उसने अपनी माँ के साथ सईदा के मुताल्लिक कोई बात नही की है और नही उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया है कि वह उसका राज जानता है।

वह दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा 'वह काफ़ी तकलीफ उठा चुकी है उसको अपने किए की सजा मिल चुकी है मजीद सजा देने का कोई फायदा नहीं है खुदा करे, वह जल्ब तदुरुस्त हो जाए अब उसके चेहरे पर वह खौफ नहीं रहेगा '

वह सोच ही रहा था कि उसे नीचे से माँ की दिल हिला देनेवाली एक तेज और लबी चीख सनाई दी।

वह दौडा-दौडा नीचे उतरा और सहन मे पहुँचा।

सामने ड्योढ़ी में तसकी माँ फर्श पर औंधी पडी हुई थी, मुर्दा पास ही कूडेवाले लकडी के बक्स में कपडे में लिपटा खून का एक बड़ा-सा लोथडा, एक बहुत ही छोटा-सा नामुकम्मल बच्चा पडा हुआ था।

शदीद सदमे के बावुजूद वह सँभला — उसने फटे-पुराने कपड़ो में बच्चे लोखड़े को अच्छी तरह लपेटा और अदर जाकर अपने बूटों के खाली डिब्बे में रख दिया। फिर उसने अपनी मुर्दा माँ को उठाया और अदर कमरे में चारपाई पर लिटा दिया और देर तक माँ के सिरहाने बैठकर रोता रहा।

सईदा को इत्तिला पहुँची तो उसको अपनी माँ के साथ आना पडा—वह उसी तरह जर्द थी और पहले से ज्यादा निखल।

उसको बहुत तरस आया, उसने कहा ''सईदा, जो अल्लाह को मजूर था, हो गया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोना बद करो और जाओ, अपने कमरे में जाकर लेट जाओ।''

सईदा अपने कमरे में जाने के बजाय ड्योढ़ी में गई—जब वह वापिस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था।

वह खामोश रहा।

सईदा ने उसकी तरफ देखा-उसकी आँखों में आँस् थे।

बासित ने बडे प्यार से कहा 'ज्यादा रोना अच्छा नहीं सईदा जो खुदा को मजूर था, हो गया ''

दूसरे रोज़ सुबह सबेरे उसने माँ को दफनाने से पहले ही बच्चे के लोशडे को नहर के किनारे गढ़ा खोदकर दबा दिया।

बात मानना; सिर मुकाना; 2 अप्रत्याशित, 3. नकली, कृत्रिम; 4. गुल-मृविधा; 5 भयभीत; घबराई हुई; 6. अंतराल; 7. ताला; 8. वृर्ण या पिसी हुई; 9 बीभारी मे कमी होना; 10 बेचैनी।

## पैरन

यह उस जमाने की बात है, जब मैं बेहद मुफ्लिस था और बबई मे नौ रुपए माहवार की एक खोली मे रहता था, जिसमे पानी का नल था न बिजली; एक निहायन ही गलीज कोठडी थी, जिसकी छन पर से हजारहा खटमल मेरे ऊपर गिरा करते थे; चूहों की भी काफी बहुतायत थी—इतने बड़े चुहे मैंने फिर कभी नहीं देखे, बिल्लियौं उनसे डरनी थी।

चाल में सिर्फ एक गुम्लखाना था, जिसके दरवाजे की कुडी टूटी हुई थी—म्बह सवेरे चाल की औरते पानी भरने के लिए उस गुम्लखाने में जमा हो जाती—यहूदी. मरहठी, गुजराती, मदासी; भाँत-भाँत की औरतें।

मेरा यह मामूल <sup>1</sup> था कि उन औरतों के इज्तिमा<sup>2</sup> से बहुत पहले गुस्लखाने मे जाता. दरवाज़ा भेडता और नहाना शुरू कर देता। एक रोज मैं देर से उठा और मैंने फौरन गुस्लखाने ने पहुँचकर नहाना शुरू कर दिया—थोडी देर के बाद खट से दरवाजा खुला। मैंने देखा; मेरी पडोसन थी; बगल में गागर दबाए उसने, मालूम नही क्यो, एक लहजे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर वह एकदम पलटी, गागर उसकी बगल में फिसली और फर्श पर लुढ़कने लगी. वह एसी भागी, जैसे कोई शोर उसका तआकुब <sup>3</sup> कर रहा हो—मैं बहुत हँसा, मैंने बढ़कर दरवाजा बद किया और नहाना शुरू कर दिया।

थोडी देर के बाद फिर दरवाजा खुला-ब्रिजमोहन था-ब्रिजमोहन मेरे माथ मेरी-ही खोली में रहता था।

में नहाने से फारिंग हो चुका था और कपडे पहन रहा था। उसने मुझसे कहा . "भई मंटो, आज इतवार है।"

मुझे याद आ गया कि उसको बांदरा जाना है अपनी दोस्त पैरन से मिलने—वह हर इतवार को पैरन से मिलने जाता था।

पैरन एक मामूली शक्लो-सूरत की पारसी लड़की थी, जिससे ब्रिजमोहन का मआश्का करीबन तीन बरस से चल रहा था—हर इतवार को वह मुझसे ट्रेन के किराए के लिए आठ जाने लेता; पैरन के घर पहुँचता, दोनों एक-आध घंटे तक आपस में बातें करते; वह पैरन को इसस्ट्रेटेड वीकली के क्रास वर्ड पज़ेल के हल देता और चला आता—वह बेकार था; सारा दिन सिर न्योड़ाए अपनी दोस्त पैरन के लिए क्रास वर्ड पज़ेल हल करता रहता

था—पैरन को छोटे-छोटे कई इनाम मिल चुके थे; उन इनामात में से ब्रिजमोहन ने एक दमड़ी भी न ली थी।

उसके पास पैरन की बेशुमार तसवीरें थीं; शलवार-क़मीस में, कृरते-पाजामे में, साड़ी-ब्लाउज़ में, फ़ॉक स्कर्ट में, बेटिंग कास्ट्यूम में, फ़ेंसी ड्रैस में—ग़ालिबन सौ से ऊपर होंगी। पैरन क़त्अन खूबसूरत नहीं थी, बिल्क मैं तो यह कहूँगा कि बहुत ही अदना शक्लो-सूरत की थी, लेकिन मैंने अपनी राय का इज़हार कभी बिजमोहन से नहीं किया था और न कभी मैंने उससे पैरन के मृताल्लिक़ ही कुछ पूछा था कि वह कौन है, क्या करती है, उनकी मुलाक़ात कैसे हुई, इश्क़ की इब्तिदा क्योंकर हुई, क्या वह शादी करने का इरादा रखते हैं—बिजमोहन ने भी पैरन के बारे में मुझसे कभी कोई बातचीत न की थी—बस वह हर इतवार को नाशते के बाद मुझसे किराए के लिए आठ आने लेता और पैरन से मिलने के लिए बादरा रवाना हो जाता और दोपहर तक लौट आता।

मैंने खोली मे जाकर उसको आठ आने दिए और वह चला गया।

दोपहर को लौटने के बाद उसने खिलाफ़े-मामूल मुझसे कहा : ''आज मामला खत्म हो गया।''

मैंने पूछा ''कौन-सा मामला ?'' मुझे मालूम ही नहीं था कि वह किस मामले की बात कर रहा है।

उसने कहा ''पैरन का मामला भई' आज दो-टूक फ़ैसला हो गया है मैंने उससे कहा 'जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत मनहूस हो 'उसने कहा 'बेहतर है, तुम मुझे मिलना छोड़ दो देखती हूँ, तुम्हें कैसे काम मिलता है 'मैं मनहूस हूँ तो तुम अव्वल दर्जे के निखटू और कामचोर हो '' सो अब मामला ख़त्म हो गया है और मेरा ख़याल है, इंशाल्लाह कल ही मुझे काम मिल जाएगा 'सुबह तुम मुझे चार आने देना मैं सेठ नानू भाई से मिल्गा; वह मुझे जरूर अपना असिस्टेंट रख लेगा।''

सेठ नानू भाई फ़िल्म डायरेक्टर मुताद्दि के मर्तबा ब्रिजमोहन को मुलाजमत देने से इनकार कर चुका था; पैरन की तरह उसका भी यही ख़याल था कि ब्रिजमोहन अञ्चल दर्जे का निखटूट-कामचोर है।

दूसरे रोज़ ज़िजमोहन मुझसे चार आने लेकर चला गया।

दोपहर को वापस आकर उसने मुझे यह ख़ुशख़बरी सुनाई कि सेठ नानूभाई ने ख़ुश होकर उसको ढ़ाई सौ रुपए माहवार पर मुलाज़िम रख लिया है, कांट्रेक्ट एक बरस का है, दस्तख़त हो चुके हैं—फिर उसने जेब में हाथ डालकर सौ रुपए निकाले और मुझे दिखाए : "यह एडवांस है "जी तो यह चाहता है कि सौ रुपए और कांट्रेक्ट लेकर बांदरा जाऊँ और पैरन से कहूँ कि लो देखो, मुझे काम मिल गया है" लेकिन डर यह है कि पैरन की नुह्सत" फ़ौरन मेरे साथ चिपक जाएगी और कल ही नानूभाई मुझे जवाब दे देगा "मेरे साथ एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसा हो चुका है." इघर मुझे मुलाज़मत मिली, उधर मैं पैरन से मिला और अगले ही लम्हे मांमला साफ, मुझे किसी न किसी बहाने निकाल बाहर किया गया "ख़ुदा मालूम इस लड़की में यह नुहुसत क्यों है" अब मैं कम अज़ कम एक बरस तक उसका मुँह नहीं देखूँगा भेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए हैं; एक बरस लगाकर कुछ कपड़े बनवा लूँ तो फिर देखा जाएगा।"

छः महीने गुजर गए।

बिजमोहन बराबर काम पर जाता रहा—उसने कई नए कपडे बनवा लिए थे, एक दर्जन रूमाल भी खरीद लिए थे; अब उसके पास वह तमाम चीजें थीं, जो एक कुँआरे आदमी के आरामो-आसाइश के लिए जरूरी होती हैं—हमारे दिन अच्छी तरह से गुजर रहे थे।

एक रोज वह स्टूडियो गया हुआ था कि उसके नाम एक ख़त आया—शाम को जब वह लौटा तो मैं उसे वह खत देना भूल गया—सुबह नाश्ते पर जब मुझे याद आया तो मैंने वह खत उसके हवाले किया।

लिफाफा थामते ही वह जोर से चीखा "लानत !"

मैंने पूछा "क्या हुआ ?"

"वहीं पैरन है हाय, अच्छी-भली जिंदगी गुजर रही थी " यह कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोला, खत निकाला और मुझसे कहा: "वही कमबख्त है मैं भला उसका हैंड राइटिंग भूल सकता हूँ?"

"क्या लिखती है ?" मैंने पूछा।

"मेरा सर ! लिखती है मुझसे इस इतवार को जरूर मिलो तुमसे कुछ कहना है।" उसने खत लिफाफ़े में डाला और जेब में रख लिया "लो भई मंटो, नौकरी से इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा।"

मैंने कहा : "क्या बकवास करते हो?"

उसने बड़े वुसूक<sup>8</sup> से कहा: "नहीं मंटो, तुम देख लेना कल इतवार है और कल मैं पैरन से मिलूँगा परसों नानूभाई को मुझसे कोई न कोई शिकायत पैदा हो जाएगी और वह मुझे फौरन निकाल बाहर करेगा।"

मैंने कहा "अगर तुम्हें इतना वुसूक़ है तो मत जाओ उससे मिलने।"

"यह नहीं हो सकता वह ब्लाए तो मुझे जाना ही पड़ता है।"

"क्यों ?"

"बस ऐसे ही फिर मुलाजमत करते-करते भी मैं कुछ उकता चुका हूँ छः महीने से जपर हो गए हैं यार !" वह मुसकराया और चला गया।

दूसरे रोज सुबह वह नाश्ता करके बांदरा गया और दोपहर को पैरन से मुलाकात करने के बाद लौट आया—उसने मुलाकात के बारे में कोई बात न की।

मैंने पूछा : "मिल आए अपने मनहूस सितारे से ?"

"हाँ मिल आया मैंने उसे यह भी कह दिया कि अब मुझे मुलाजमत से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा "वह खाट पर से उठा और बोला: "चलो आओ, खाना खा आएँ।" हम दोनों ने हाजी होटल में खाना खाया—इस दौरान में पैरन की कोई बात न हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा: "अब देखो, कल क्या गल खिलता है?" मेरा ख़याल था कि कुछ भी नहीं होगा, मगर अगले रोज वह खिलाफे-मामूल स्टूडियो से जल्दी लौट आया—मुझे देखकर ख़ुब जोर से हँसा ''जवाब मिल गया भाई!''

मैंने समझा वह मजाक कर रहा है-कहा . "हटाओ यार!"

''जो हटना था, वह तो हट गया है अब क्या हटाऊँ सेठ नानू भाई पर टाँच<sup>9</sup> आ गई है, स्टूडियो सील हो गया है मेरी वजह से बेचारे नानू भाई पर भी आफत आ गई '' वह फिर हँसने लगा।

मैं सिर्फ इतना कह सका : "यार, यह अजीब सिलसिला है!"

"देख लो इसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या "उसने सिगरेट मुलगाया और कैमरा उठाकर खोली से बाहर निकल गया।

वह फिर बेकार था—जब उसकी जमा पूँजी ख़त्म हो गई तो उसने हर इतवार को फिर मुझसे बांदरा जाने के लिए आठ आने माँगने शुरू कर दिए।

एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती थी, यह थी कि वह हर इतवार को एक-आध घंटे तक पैरन से क्या बातें करता होगा; वैसे वह बहुत अच्छी गुफ़्तुगू करता था, मगर उस लड़की से, जिसकी नुहूसत का उसको मुकम्मल तौर पर यकीन था, वह किस किस्म की बातें करता होगा?

एक रोज मैंने उससे पूछा : "बिज, क्या पैरन को भी तुमसे मुहब्बत है ?"

"नहीं ! वह किसी और से गुहब्बत करती है।" उसने जवाब दिया।

मुझे उसका जवाब सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ: "फिर तुमसे क्यों मिलती है?"

''इसिलए कि मैं ज़हीन हूँ अपने कैमरे से उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ; उसके लिए कास वर्ड पज़ेल हल करता हूँ कभी-कभी उसको इनाम भी मिल जाता है मंटो, तुम नहीं जानते इन लडिकयों को मैं ख़ूब पहचानता हूँ इन्हे पैरन जिससे मुहब्बत करती है, उसकी किमयाँ अच्छी तरह जानती है और मुझसे मिलकर वह किमयाँ पूरी कर लेती है '' वह मुसकराया ''वह बडी चार सौ बीस है!''

मैंने क़दरे-हैरत से पूछा: "फिर त्म उससे क्यों मिलते हो?"

वह बड़े ज़ोर से हँसा; चश्मे के पीछे अपनी आँखें सिकोडकर उसने कहा : ''मुझे मजा आता है।''

''किस बात का ?''

"मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ उसकी नुहसत का इम्तिहान पिछले तीन-चार बरसों से, यानी जब से हमारी मुलाकातें शुरू हुई है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वह मनहूस है थोड़े-थोड़े वक्फ़ों के बाद मैंने जब भी उससे मिलना शुरू किया, मुझे अपने काम से जवाब मिल गया अब मेरी एक मनहूस ख़वाहिश है कि उसके मनहूस असर को चकमा देकर निकल जाऊँ।"

मैंने पछा: "क्या मतलब?"

उसने बड़ी संजीदगी से कहा : ''मेरा जी चाहता है कि इस बार मैं मुलाज़मत से जवाब मिलने से पहले ही ख़ुद मुलाज़मत से अलग हो जाऊँ'' यानी ख़ुद अपने आक़ा को जवाब दे दूँ वह मुझसे बजह पूछे तो उससे कहूँ : 'जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे बरतरफ़ करनेवाले हैं, इसलिए मैंने आपको जहमत ही न दी और ख़ुद अलग हो गया आप नहीं जानते कि आप मुझे बरतरफ़ नहीं कर रहे थे बरतरफ़ करनेवाली मेरी दोस्त पैरन है, जिसकी नाक मेरे कैमरे में इस तरह घुसती है जैसे तीर 'वह मुझे देखता रह जाए और मैं बाहर निकल आऊँ ''वह मुसकराया: ''बस मेरी यही एक छोटी-सी ख्वाहिश है जाने पूरी होती है या नहीं ।''

मैंने कहा : "अजीबो-गरीब ख़्वाहिश है तुम्हारी !"

"मेरी हर चीज़ अजीबो-ग़रीब होती है पिछले इतवार मैंने पैरन के उस दोस्त के लिए, जिससे वह मुहब्बत करती है, एक तसवीर खींची थी, टेलीफ़ोन पर गिरे हुए एक हसरतज़दा शख़्स की उल्लू की दुम मेरी तसवीर को कंपीटीशन में भेजेगा और यकीनी तौर पर उसे इनाम मिलेगा " यह कहकर वह मुसकराया।

वह बाक़ई अजीबो-गरीब आदमी था—वह पैरन के दोस्त के लिए कई बार तसवीरें खींच चुका था, जो इलस्ट्रेटेड बीकली में पैरन के दोस्त के नाम से छप चुकी थीं; जाहिर है, पैरन बहुत खुश हुई थी—वह उन तसवीरों को देखता था नो मसकरा देता था।

वह पैरन के दोम्त की शक्लो-सूरत तक से नाआश्ना था; पैरन ने उससे अपने दोस्त की मुलाकात तक न कराई थी; बस सिर्फ इतना बताया था कि उसका दोस्त किसी मिल मे काम करता है और बहुत खुबसूरत है।

उसने जब 'क्यों मियाँ मंटो' कहा तो मैं चौंका।

मैंने उसकी तरफ़ देखा: ''ब्रिज, तुम्हारी मनहूस ख्वाहिश पूरी होने में बहुत वक्त लग सकता है!''

"कैसे ?"

मैंने कहा : ''पहले तुम्हारा पैरनवाला मामला ख़त्म हो, तब तुम्हें कोई मुलाजमत मिले फिर तुम्हे पैरन बुलाए और तुम उससे मिलने जाओ 'और यूँ ''

उसने मेरी बात काट दी ' ''हाँ, इतज़ार की यह कोफ्त तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी "

बस महीनों गुजर गए।

इतवार की सुबह, आठ आने, बांदरा, पैरन, दोपहर को उसकी वापसी—सिलिसले में जर्रा बराबर तब्दीली न आई।

एक इतवार को बांदरा से वापस आने के बांद उसने मुझसे कहा : ''लो भई मंटो, आज मामला खुटम हो गया।''

मैंने पुछा : "पैरनवाला ?"

"तो और कौन-सा"?"

मैंने कहा: "मुझे तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा था आख़िर कैसे ख़त्म हुआ?" ऐसे ही बातों-बातों में उसने मुझे कामचोर कहा और मैंने उसको मनहूस, बस मामला ख़त्म हो गया अब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मुझे कोई न कोई मुलाज़मत मिल

जाएगी : मेरा ख़याल है, मैं सेठ नियाज़ अली से मिलूँ उसने एक फ़िल्म बनाने का एलान किया है ... यार, ज़रा नियाज़ अली के दफ्तर का पता लगाकर तो मझे बताओ।''

मैंने सेठ नियाज़ अली के दफ़्तर का पता एक दोस्त से पूछकर उसको बता दिया। वह अगले ही रोज़ वहाँ गया—शाम को लौटा तो उसके मृतमइन चेहरे पर मुसकराहट 'थी।

''लो भई मंटो '' यह कहकर उसने जेब से एक टाइपशुदा कागज निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया: ''एक फिल्म का कांट्रेक्ट तनस्वाह दो सौ रूपए माहवार कम तो है, लेकिन नियाज अली ने कहा है, बढ़ा देगा मेरा खयाल है, ठीक ही है।''

मैं हैंसा : "अब पैरन से कब मिलोगे ?"

वह मुसकराया: "कब मिल्ँगा ? जब वह बुलाएगी मटो यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी एक छोटी-मी स्वाहिश है देखें कब बुलाती है; जरा देर से बुलाए तो अच्छा है तीन-चार जोडे बन जाएँ, कुछ हालात बेहतर हो जाएँ जब भी बुलाएगी, जाना तो पडेगा; चाहे आज ही जाना पडे हाँ, पचास रुपए एडवास ने आया हूँ तुम इधर-उधर का कर्ज चका दो।"

मैने होटलवाले का कर्ज फौरन चुका दिया-हमारे दिन बडी खुशहाली से गुजरने लगे।

सौ रुपए माहवार मैं कमा लेता था, दो मौ रुपए माहाना वह ले आता था, बडे ऐश थे-पाँच महीने गुज़र गए।

अचानक एक रोज उसको पैरन का खत मौसूल हुआ ''लो भई मटो, इजराइल साहब नशरीफ ले आए हैं!''

सच बात तो यह है कि खत उसको मिला था और खौफ मैंने महसूस किया था। उसने मुसकराते हुए लिफाफा चाक किया, खत निकालकर पढा—बिलकुल मुख्तसर तहरीर थी।

मैंने पृष्टा : "क्या फरमाती है ?"

''फरमाती हैं : 'इस इतवार को मुझसे जरूर मिलो-एक अशद जरूरी काम है ।' '' उसने खत लिफाफे मे वापस डालकर जेब मे रख लिया ।

मैंने पछा "जाओगे?"

''जाना ही पडेगा ।'''फिर उसने गुनगुनाना शुरू टर दिया ''मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पडेगा ।''

मैंने कहा, ''ब्रिज, मत जाओ उससे मिलने बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं तुम नहीं जानते, मैं खदा मालुम किस तरह तुम्हे आठ आने दिया करता था ''

वह मुसकराया: ''मुझे सब मालूम है लेकिन अफ़सोस है कि वह दिन फिर आनेवाले हैं और तुम फिर खुदा मालूम किस तरह मुझे हर इतवार को आठ आने दिया करोगे!'' इतवार को वह पैरन से मिलने बांदरा गया।

वापस आया तो उसने मुझसे कहा . ''मैने आज पैरन से कह दिया : 'यह बारहवीं मर्तबा

है कि मुझे तुम्हारी नुहूसत की वजह से बरतरफ़ होना पड़ेगा तुम पर रहमत हो ज़रतुशत<sup>10</sup> की 1'''

मैंने पूछा : ''तुम्हारी बात सुनकर उसने कुछ कहा ?''

उसने जवाब दिया : ''फकत इतना : 'तम सिली ईंडियट हो !' ''

मैंने कहा . "और वह तुम हो।"

''सौ फ़ीसदी !'' वह हँसा .''अब कल सुबह स्टूडियो जाते ही मैं अपना इस्तीफा पेश करनेवाला हैं इस्तीफ़ा मैंने वही पैरन के सामने ही लिख लिया था।''

उसने मुझे इस्तीफा दिखा दिया।

दूसरे रोज़ उसने खिलाफे-मामृल जल्दी-जल्दी नाश्ता किया और स्टूडियो के लिए रवाना हो गया।

शाम को लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था—उसने मुझमे कोई बात न की। मुझे ही बिलआख़िर उससे पूछना पडा: ''क्यो ब्रिज, क्या हुआ?''

उसने बड़ी नाउम्मीदी से सिर हिलाया : ''कुछ नही यार सारा मामला ही खत्म हो गया !''

"क्या मतलब<sup>?</sup>"

"मैंने मेठ नियाज़ अली को अपना इस्तीफा पेश किया पढ़ने के बाद उसने मेरा इस्तीफा फाड दिया और मुसकराकर मुझे एक खत दिया लिखा था कि मेरी तनस्वाह पिछले महीने से दो सौ की बजाय तीन सौ रूपए माहवार कर दी गई है "

मैंने इत्मीनान का एक लंबा मॉम भरा।

थोड़ी देर के बाद उसने कहा ''यार, पैरन की नुह्मत खत्म होते ही मेरे लिए पैरन भी खत्म हो गई और मेरा एक निहायत दिलचस्प मश्गला<sup>11</sup> भी खत्म हो गया अब कौन मुझे बेकार रखने का मुजिब<sup>12</sup> होगा ?''

<sup>1.</sup> नियम. 2. समृह. 3. पीछा करना. 4 ग्रेम-सबध, 5. आशा के विपरीत, 6. बहुत, 7 दुर्भाग्य,

<sup>8.</sup> आत्म-विश्वास; 9. कुर्की, 10 मिनुचेहर वश का एक ईरानी महात्मा बिसने सम्राट गृश्ताश्य के काल म एक धर्म बलाया था। उसके अनयायी ऑग्न-पूजक थे, 11 शुग्ल, शौक, 12. कारण।

## बादशाहत का खात्मा

टेलीफोन की घटी बजी।

वह पास ही बैठा था—उसने रिसीवर उठाया और कहाः''हैलो फ़ोर फोर फ़ोर फाइव सेवन।''

दूसरी तरफ से पतली-सी निसवानी आवाज आई 'सौरी '' उसने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मश्गल हो गया।

वह यह किताब तकरीबन बीस मर्तबा पढ चुका था, इसलिए नहीं कि उस किताब में कोई ख़ास बात थी—उस दफ्तर मे, जो वीरान पड़ा था, बस वही एक किताब मौजूद थी और उसके औराक़ करम खुदिं थे।

वह दफ्तर एक हफ्ते से उसकी तहवील में था — उस दफ्तर का मालिक उसका दोस्त था और एक बड़ी रकम कर्ज लेने के लिए किसी और शहर गया हुआ था — उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह आरजी तौर पर फुटपाथ से उस दफ्तर में मुतिकल हो गया था और एक हफ्ते में उस दफ्तर की उस इकलौती किताब को तकरीबन बीस मर्तबा पढ़ चुका था।

दफ्तर मे वह अकेला पडा रहता।

नौकरी से उसे नफरत थी-अगर वह चाहता तो उसे किसी भी फ़िल्म कपनी में कोई न कोई म्लाज़मत मिल सकती थी, मगर वह गुलामी नहीं चाहता था।

वह निहायत ही बेजरर<sup>6</sup> और मुख़्लिस<sup>7</sup> आदमी था, इसलिए उसके दोस्त-यार उसके रोज़मर्रा के इख़ाजात<sup>8</sup> का बंदोबस्त कर देते थे—उसके इखाजात बहुत ही कम थे; सुबह को चाय की एक प्याली और दो तोस; बाद दोपहर दो फुलके और थोड़ा-सा सालन; सारे दिन में एक पैकेट सिगरेट; बस सिर्फ़ इतना कुछ।

उसका कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था—बेहद खामोशी पसंद था; जफ़ाकश था; कई-कई दिन फ़ाकों से रह सकता था—उसके मुताल्लिक उसके दोस्त और कुछ नहीं तो इतना ज़रूर जानते थे कि वह बचपन ही में अपना घर-बार छोड-छाड़के निकल आया था और एक महत से बंबई के फटपाथों पर आबाद था।

ज़िंदगी में उसको सिर्फ़ एक चीज़ की हसरत थी-औरत की मुहब्बत की।

वह कहा करता था, अगर मुझे किसी औरत की मुहब्बत मिल गई नो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी।

उसके दोस्त उससे कहते : "काम तो तुम फिर भी न करोगे !"

वह आह भरकर जवाब देता: "काम मैं मुजस्सम<sup>10</sup> काम बन जाऊँगा।"

दोस्त कहते ''तो शुरू कर दो किमी से इशक।"

वह जवाब देता: "नहीं मैं ऐसे इश्क़ का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो।" उसने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ़ देखा—खाने का वक़्त करीब आ रहा था। वह बाहर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि टेलीफ़ोन की घंटी बजना शुरू हुई।

उसने रिसीवर उठाया और कहा : ''हैलो

दूसरी तरफ़ से पतली-सी आवाज आई . "फोर फोर फोर फाइव सेवन।"

उसने जवाब दिया : "जी हाँ !"

निसवानी आवाज ने पूछा : "आप कौन हैं ?"

"मनमोहन "फ़रमाइए।"

दूसरी तरफ़ से जब आबाज़ न आई तो उसने पूछा : "फ़रमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप ?"

आवाज़ ने जवाब दिया . ''आपसे !''

उसने जरा हैरत से पूछा "मुझसे?"

''जी हाँ आपसे वया आपको कोई एतिराज है?''

वह सिटपिटा-सा गया : "जी ? जी नहीं !"

आवाज् म्सकराई : "आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था ?"

''जी नहीं मनमोहन।''

''मनमोहन !''

चद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो उसने कहा : ''आप बार्ते करना चाहती थी मुझसे ?''

आवाज् आई "जी 🗅 !"

"तो कीजिए!"

थोड़े वक्फे के बाद आवाज आई : ''समझ में नहीं आता, क्या बात करूँ आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात !''

"बहुत बेहतर " यह कहकर उसने थोड़ी देर सोचा " नाम अपना बता चुंका हूँ; आरिजी तौर पर मेरा ठिकाना यह दफ्तर है पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ़्ते से इस दफ़्तर की बड़ी मेज़ पर मोता हूँ।"

आवाज मुसकराई : "फुटपाय पर आप मसहरी लगाकर सोते थे?"

वह हैंसा: "इससे पहले कि मैं आपसे मजीद" गुफ्तुगू करूँ, मैं यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है फुटपाथों पर सोते हुए मुझे एक ज़माना हो गया है यह दफ़्तर तक़रीबन एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है और आजकल मैं ऐश कर रहा है।" आवाज फिर मसकराई : 'कैसा ऐश ?''

उसने जवाब दिया: ''एक किताब मिल गई थी इस दफ़्तर में आख़िरी औराक़ 12 गुम हैं, फिर भी बीस मर्तबा पढ़ चुका हूँ सालिम किताब कभी हाथ लग गई तो मालूम होगा कि हीरो और हीरोइन के इश्क़ का अंजाम क्या हआ।''

आवाज् हँसी : "आप बडे दिलचस्प आदमी हैं।"

उसने तकल्लुफ़ से कहा : "आपकी ज़र्रानवाजी है।"

आवाज ने थोड़े तवक्कुफ़ के बाद पूछा . "आपका शाग्ल क्या है?"

''शगल ?''

"मेरा मतलब है, आप करते<del> व</del>्या हैं?"

''क्या करता हूँ ? कुछ भी नहीं एक बेकार इसान क्या कर सकता है बस सारा दिन तस्लीमाता!''

आवाज ने पूछा . "यह जिंदगी आपको अच्छी लगती है ?"

''ठहरिए ''वह सोचने लगा: ''बात दरअसलं यह है कि मैंने इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया अब आपने पूछा है तो मैं भी अपने आपसे पूछ रहा हूँ: 'यह जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है ?' ''

"कोई जवाब मिला?"

थोड़े वक्फे के बाद उसने जवाब दिया: ''जी नहीं, कोई जवाब नहीं मिला लेंकिन मेरा खयाल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी ही लगती होगी, जभी तो एक अर्से से बसर कर रहा हूँ।''

आवाज फिर हँमी।

उसने कहा : "आपकी हँसी बडी मृतरन्निम<sup>13</sup> है।"

आवाज शरमा गई: "शक्रिया!"

और सिनसिला-ए-गुफ्त्गू म्नकता<sup>14</sup> हो गया।

वह थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर उसने मुसकराकर रिसीवर रख दिया और दफ़्तर बंद करके बाज़ार की तरफ निकल गया।

दसरे रोज़ सबह आठ बजे टेलीफ़ोन की घंटी बजना शुरू हुई।

वह दफ्तर की बड़ी मेज पर सो रहा था — जम्हाइयाँ लेते हुए उसने रिसीवर उठाया और कहा: "हैलो फ़ोर फोर फोर फाइव सेवन।"

दूसरी तरफ़ से आवाज आई: "आदाब अर्ज़ मनमोहन साहब।"

"आदाब अर्ज् " वह एकदम चौंका : "ओह आप आदाब अर्ज, तस्लीमा ! " आवाज आई : "आप गालिबन सो रहे थे ?"

''जी हाँ 'यहाँ आकर मेरी आदात कुछ बिगड़-सी रही हैं 'वापस फुटपाथ पर जाऊँगा तो बड़ी मसीबत हो जाएगी।''

आवाज मसकराई : "क्यों ?"

''वहाँ सुबह पाँच बजे से पहले-पहले उठना पडता है ।''

आवाज हँसी।

उसने पुछा: "कल आपने एकदम फ़ोन बंद कर दिया।"

आवाज शरमा गई: "आपने मेरी हँसी की तारीफ़ क्यों की थी?"

उसने कहा : ''वाह साहब, यह भी अजीब बात कही आपने'' कोई चीज़ ख़ूबसूरत हो तो उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए।''

''बिलकुल नहीं !''

''यह शर्त आप मुझ पर आइद नहीं कर सकतीं '' मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आइद नहीं होने दी ''आप हैंसेंगी तो मैं जरूर तारीफ करूँगा।''

"आप तारीफ करेंगे तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगी।"

''बड़े शौक़ से।''

''आपको मेरी नाराजगी का कोई ख़याल नहीं।''

''पहली बात, मैं आपको नाराज़ करना नहीं चाहता दूसरी बात, अगर मैं आपकी हँसी की तारीफ न करूँ तो मेरा जौक<sup>15</sup> मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मेरा ज़ौक मुझे बहुत अजीज है!''

थोड़ी देर की ख़ामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई: ''माफ़ कीजिएगा, मैं मुलाजमा<sup>16</sup> से कुछ कह रही थी तो आपका जौक आपको बहुत अजीज हैं हाँ, यह तो बताइए, आपको शौक किस चीज़ का है ?''

"क्या मतलब?"

''यानी कोई शगल कोई काम मेरा मतलब कि आपको आता क्या है ?'' वह हँसा : ''मुझे कोई काम नहीं आता बस फोटोग्राफ़ी का थोडा-सा शौक़ है ।'' ''बहत अच्छा शौक है ।''

''इस शौक की अच्छाई या बुराई के बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं।'' आवाज ने पूछा '''कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा?''

वह हँसा '''मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं दोस्तों से माँगकर शौक पूरा कर लेता हूँ हाँ, एक कैमरा मेरी नजर में है अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो ख़रीदूँगा।''

''कौन-सा कैमरा<sup>२''</sup>

उसने जवाब दिया ''एग्जैक्टा रिफ्लेक्स कैंसरा है, मुझे पसंद है।'' थोडी देर खामोशी रही; फिर उधर से आवाज आई : ''मैं कुछ सोच रही थी!'' उसने पूछा ''क्या मोच रही थीं आप?''

"आपने मेग नाम पछा न टेलीफोन नबर दर<mark>याफ्त किया !"</mark>

''मुझे जरूरत ही महसूस नही हुई।''

''क्या ?''

''नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पडता है जापको मेरा फोन नंबर मालूम है, बस ठीक है हाँ, अगर आप चाहेगी कि मैं आपको फोन कर्ह तो अपना नाम और नंबर बता दीजिएगा।'' "मैं नहीं बताऊँगी।"

''वाह साहब, यह भी ख़ूब रही जब मैं आपसे पूछूँगा ही नहीं तो बताने या न बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होगा?''

आवाज् म्सकराई: "आप अजीबो-ग्रीब आदमी हैं।"

वह मुसकराया : "जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूँ।"

चंद सैकेंड खामोशी रही।

उसने कहा: "आप फिर सोचने लगीं?"

''जी हाँ कोई और बात सोच रही थी।''

"तो फोन बंद कर दीजिए" फिर सही !"

आवाज़ किसी कदर तीखी हो गई: ''आप बहुत रूखे आदमी हैं फोन बंद कर दीजिए', लीजिए बंद करती हैं।''

उसने रिसीवर रख दिया और मुसकराने लगा।

आधे घंटे के बाद जब वह मुँह-हाथ धोकर, कपडे पहनकर बाहर निकलनेवाला था कि टेलीफ़ोन की घंटी बजी।

उसने रिसीवर उठाया और कहा : "फोर फोर फोर फाइव मेवन !"

आवाज आई : "मिस्टर मनमोहन ?"

उसने जवाब दिया: "जी हाँ मनमोहन इरशाद?"

आवाज़ मुसकराई: "इरशाद यह है कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई है।"

उसने बडी शिगुफ्तगी<sup>17</sup> से कहा : "मुझे बड़ी खुशी हुई है।"

"नाश्ता करते हुए मुझे ख़याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए हाँ, आपने नाश्ता कर लिया ?"

''जी नहीं<sup>…</sup> बस ऐसे ही बाहर निकलनेवाला था कि आपका फोन आ गया ।''

"ओह∵ तो आप जाइए।"

''जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कोई काम भी नहीं और आज मेरे पास पैसे भी नहीं हैं आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा।''

''आपकी बातें आप ऐसी बातें क्यों करते हैं मेरा मतलब है, क्या ऐसी बातें करने से आपका दुख कम हो जाता है।''

उसने एक लम्हे के लिए सोचा : ''जी नहीं मुझे इत्म नहीं 'अगर मेरा कोई दुख-दर्द है तो मैं उसका आदी हो चुका हैं।''

आवाज ने पूछा : "मैं आपको क्छ रुपए भेज दूँ?"

उसने जवाब दिया: "भेज दीजिए मेरे फाइनेंसरों की तादाद में इज़ाफ़ा हो जाएगा।"

''नहीं, मैं नहीं भेजूँगी ।''

''आपकी मर्ज़ी !''

"मैं फोन बंद कर रही हूँ।"

"बेहतर।"

उसने रिसीवर रख दिया और मुसकराता हुआ दफ्तर से निकल गया।

रात को दस बजे के क़रीब वह वापस आया और कपहे बदलकर मेज पर लेट गया—थोडी देर के बाद उसने हाथ बढ़ाकर बीस मर्तबा पढ़ी हुई किताब उठाई और पढ़ने लगा; फिर पढ़ते-पढ़ते सोचने लगा: 'वह कौन है जो उसे फोन करती है आवाज से पता चलता है कि जवान है हँसी बहुत ही मुतरिन्नम है गुफ्तुगू से जाहिर होता है कि तालीमयाफ्ता और मुहज्जब<sup>18</sup> हैं – बहुत देर तक वह सोचता रहा।

इधर क्लॉक ने ग्यारह बजाए, उधर टेलीफोन की घटी बजी।

उसने रिसीवर उठाया "हैलो!"

दूसरी तरफ से वही आवाज आई "मिस्टर मनमोहन?"

"जी हाँ, मनमोहन इरशाद!"

"इरशाद यह है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया आप कहाँ गायब थे?"

"साहब, बेकार आदमी हैं, लेकिन फिर भी काम पर जाता हैं।"

"किस काम पर?"

"आवारागर्दी एक बडा काम है।"

"इस बडे काम से कब लौटे ?"

"दस बजे के करीब।"

"तब में क्या कर रहे थे?"

"मेज पर लेटे-लेटे आपकी आवाज से आपकी तसवीर बना रहा था।"

''बन गई मेरी तसवीर ?''

''जी नही अभी नही।''

'मेरी तसवीर बनाने की कोशिश न कीजिए आपको मायूसी होगी मैं बडी बदमुरत हैं।''

"माफ कीजिएगा, आप गलत फरमा रही हैं और अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो फोन बद कर दीजिए। बदस्रती से मझे नफरत है।"

आवाज मुसकराई ''ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ मैं आपके दिल में नफरत पैदा करना नहीं चाहती। '

जरा की जरा खामोशी रही।

उसने पूछा 'क्छ मोचने लगी ?"

आवाज चौंकी ''जी नहीं मैं आपसे पूछनेवाली थी कि ''

उसने आवाज काट दी "पहले सोच लीजिए अच्छी तरह कि "

आवाज हँस पडी "आपको गजल सुनाऊँ?

"जरूर।"

"जरा ठहरिए "

पहले उसने आवाज को गला साफ करते सुना, फिर उसको गालिब की गजल सुनाई दी 'नुकता ची है गमे दिल' धुन वही सहगलवाली थी-आवाज में दर्द और ख़ुलूस था।

जब गृज़ल ख़त्म हुई तो उसने दाद दी : "बहुत खुब ज़िदा रहो।"

आवाज् शरमा गई : "शक्रिया !"

टेलीफ़ोन बंद हो गया।

उसके दिलो-दिमाग् में सारी रात गालिब की गुजल गुँजती रही।

सुबह बह जल्दी उठा और फ़ोन का इंतज़ार करने लगा; तकरीबन ढाई घंटे वह कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफ़ोन की घंटी न बजी—उसने एक अजीब-सी तल्खी अपने हलक में महसूस की।

कुर्सी से उठकर वह कमरे में टहलने लगा; फिर वह मेज पर लेट गया।

थोड़ी देर के बाद उसने उस किताब की वर्क गिरदानी शुरू कर दी, जिसको वह मुताहिद बार पढ़ च्का था। '

लेटे-लेटे, वर्क गिरदानी करते-करते शाम हो गई—तक़रीबन सात बजे टेलीफोन की घंटी बजी।

उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से पूछा : "कौन है ?"

वही आवाज आई : "मैं!"

''इतनी देर त्म कहाँ थीं ?'' उसका लहजा तेज़ रहा ।

आवाज् लरजी : "क्यों ?"

"मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ नाश्ता किया है न खाना खाया है, हालाँकि मेरे पास पैसे मौजूद हैं।"

आवाज आई: "जब मेरी मर्ज़ी होगी, फ़ोन करूँगी" आप "

उसने बात काटकर कहा : ''देखो जी, यह सिलसिला बंद कर दो ' फोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर कर लो "मुझसे इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता।''

आवाज मुसकराई: ''आज की माफ़ी चाहती हूँ कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन किया करूँगी आपको।''

"हाँ, यह ठीक है।"

आवाज़ हैंसी : "मुझे मालूम नहीं था, आप इस क़दर बिगड़े-दिल हैं।"

वह मुसकराया :''माफ़ करना, इंतजार से मुझे बहुत कोफ़्त होती है और जब मुझे किसी बात से कोफ़्त होती है तो मैं अपने आपको सज़ा देना शुरू कर देता हूँ।''

"वह कैसे ?"

"अब देखो ना, सुबह तुम्हारा फ़ोन न आया" चाहिए तो यह था कि मैं चला जाता, लेकिन मैं दिन भर बैठा अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा; न कुछ खाया, न कुछ पिया बचपना है साफ़""

आवाज डूब-सी गई: ''काश! मुझसे यह गलती न हुई होती मैंने कस्दन<sup>19</sup> सुबह फ़ोन नहीं किया था।''

"क्यों ?"

''यह मालूम करने के लिए कि आप इंतज़ार करेंगे या नहीं !''

वह हैंसा : ''बहुत शरीर हो तुम ''अच्छा अब फ़ोन बंद कर दो ''' मैं खाना खाने जा रहा हैं।''

"कब तक लौटिएगा?"

"आधे घंटे तक।"

आधे घंटे के बाद जब वह खाना खाकर लौटा तो टेलीफ़ोन की घंटी बजी।

देर तक बातें होती रहीं; फिर आवाज़ ने ग़ालिब की एक ग़ज़ल सुनाई; उसने दिल से दाद दी-फिर टेलीफोन बंद कर दिया गया।

अब हर रोज सुबहो-शाम उसको फोन आता—घंटी की आवाज सुनते ही वह टेलीफ़ोन की तरफ लपकता—बाज़ औकात घंटों बातें जारी रहतीं।

इस दौरान में उसने न आवाज से उसका फ़ोन नंबर पूछा, न उसका नाम—शुरू-शुरू मे उसने आवाज ही की मदद से अपने तस्प्रैयुल<sup>20</sup> के पर्दे पर आवाज की तसवीर खींचने की कोशिश की थी, मगर अब वह आवाज ही से मृतमइन हो गया था—उसके लिए आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सुरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी।

एक दिन आवाज ने पृछा : "तुम मेरा नाम क्यों नहीं पछते ?"

उमने मसकराकर कहा : "तम्हारा नाम आवाज है !"

आवाज हँसी : "और जो बहुत मृतरन्निम है।"

उसने कहा : "इसमे क्या शक है!"

एक दिन आवाज ने बड़ा टेढा मवाल किया : "मोहन, नुमने कभी किसी लड़की से महब्बत की है ?"

उसने जवाब दिया "नही!"

''क्यों ?''

वह एकदम उदास हो गया : ''इस क्यों का जवाब चद लफ्जों में नहीं दिया जा सकता : मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पडेगा और अगर कोई जवाब न मिला तो बड़ी कोफ्त होगी और कोफ्त होगी तो ''

''छोडो, जाने दो मोहन!''

टेलीफोन से रिश्ता कायम हुए तकरीबन एक महीना हो चुका था —िबला नागा दिन में दो मर्तबा उसको फोन आता।

फिर उसको अपने दोस्त का खत मिला कि कर्ज का बंदोबस्त हो गया है और वह किसी भी दिन बबई पहुँच सकता है—दोस्त का खत पढ़कर वह अफसर्दा<sup>21</sup> हो गया।

टेलीफोन की घटी बजी तो उसने रिसीवर उठाकर कहा "सुनो, येरी बादशाहत की ज़िंदगी अब चंद दिन और है।"

आवाज आई : "क्यों ?"

उसने जवाब दिया : ''मेरा दोस्त किसी भी दिन पहुँच सकता है ∵उसका ख़त आया है ंदफ़्तर आबाद हो जाएगा और <sup>...</sup>''

- "त्म्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफ़ोन नहीं है ?"
- ''कई दोस्तों के घर में टेलीफ़ोन हैं, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता !''
- ''क्यों ?''
- "मैं नहीं चाहता, यह आवाज़ कोई और स्ने!"
- ''वजह?''
- ''मैं बहुत हासिद<sup>22</sup> हूँ।''
- आवाज म्सकराई: "यह तो बड़ी म्सीबत हुई।"
- ''बोलो, अब क्या किया जाए ?''
- ''अच्छा जिस दिन तुम्हारी <mark>बादशाहत ख</mark>त्म होगी, उस दिन मैं तुम्हे अपना नबर बता दुँगी

''हाँ, यह ठीक है ।''

उसकी सारी अफसुर्दगी दूर हो गई—वह उस दिन का इतज़ार करने लगा, जब उसका दोस्त लौट आए और उसकी बादशाहत खुटम हो।

उसने न चाहने हुए भी आवाज़ ही की मदद से अपने तखैयुल के पर्दे पर आवाज की तसवीर खींचने की कोशिश की –कई तसवीरें बनीं, मगर वह मृतमइन न हुआ।

उसने सोचा ंचंद दिनो ही की तो बात है फोन नंबर मिल जाएगा तो पता भी मिल जाएगा फिर मैं उसको देख भी सकूँगा ंसोचते ही उसका दिलो-दिमाग सुन्न हो गया . 'मेरी जिंदगी का वह लम्हा कितना बडा लम्हा होगा ं

अगले रोज सुबह जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसने कहा : ''एक बात कहूँ तुम्हे देखने का इश्तियाक<sup>23</sup> पैदा हो गया है।''

''क्यों ?''

''तुमने कहा था कि मेरी बादशाहत के आखिरी दिन तुम मुझे अपना फोन नबर बता दोगी।''

"हाँ, कहा था!"

"इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारा एड्रैस भी मिल जाएगा और मै तुम्हें देख भी संकूँगा

"मोहन, त्म जब चाहो, मुझे देख सकते हो चाहो तो आज ही देख लो।"

''नहीं-नहीं '' फिर कुछ सोचकर उसने कहा : ''मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ आज ही एक दोस्त से कहुँगा कि वह मुझे एक सूट सिलवा दे!''

आवाज़ हैंस पड़ी ''बिलकुल बच्चे हो तुम सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दैंगी।''

उसने जज़्बाती अंदाज़ में कहा : ''तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है ?''

"मैंने तुम्हारे लिए एग्जैक्टा कैमरा ख़रीद लिया है।"

''ओह !''

"लेकिन इस शर्त पर दूँगी कि तुम पहला फोटो मेरा उतारोगे!"

वह म्सकराया : "इस शर्त का फ़ैसला म्लाकात पर करूँगा।"

बोड़ी देर और गुफ़्तुगू हुई; फिर उधर से आवाज़ आई : ''मैं आज शाम, कल और परसों तुम्हें फ़ोन न कर सकूँगी।''

उसने तश्वीश24 भरे लहजे में पूछा : "क्यों ?"

"मुझे अपने अज़ीज़ों के साथ कहीं बाहर जाना पड़ रहा है "दो दिन की इस ग़ैरहाज़िरी के लिए मुझे माफ कर देना "

रिसीवर रखने के बाद उससे उठा न गया।

तमाम दिन वह दफ्तर से बाहर न निकला और रात भर बेचैन रहा।

दूसरे दिन सुबह जूँ-तूँ उठा तो उसने हरारत महसूस की—उसने सोचा, उसका इज़मेहलाल<sup>25</sup> शायद इस वजह से है कि आज फ़ोन नहीं आएगा; या शायद इस वजह से है कि कहीं उसका दोस्त न आ जाए।

दोपहर तक हरारत तेज़ हो गई, बदन तपने लगा और उसकी आँखों से शरारे फूटने लगे—वह मेज पर लेट गया।

थोड़ी देर के बाद प्यास उसे बार-बार सताने लगी—वह उठता, नल से मुँह लगाकर पानी पीता और फिर लेट जाता।

शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ-सा महसूस होने लगा।

सुबह हुई तो वह बिलकुल निढाल या; साँस बड़ी मुश्किल से आ रहा था, सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी।

कई बार उस पर हिज़यानी<sup>26</sup> कैंफ़ियत तारी हुई —बुख़ार की शिइत में उसने कई बार महसूस किया कि वह टेलीफ़ोन पर अपनी उस महबूब आवाज़ के साथ बांतें कर रहा है।

शाम को उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई—धुँधलाई हुई औखों से उसने क्लॉक की तरफ़ देखा।

उसके कानों में अजीबो-गरीब आवाज़ें गूँज रही थीं—दरवाज़े पीटे जा रहे थे, टेलीफ़ोन बोल रहे थे—चारों तरफ़ आवाज़ें ही आवाज़ें थीं।

टेलीफ़ोन की घंटी बजी तो वह स्न न सका।

जब बहुत देर तक घंटी बजती रही तो वह चौंका।

लड़खड़ांता हुआ उठा और टेलीफ़ोन तक गया; दीवार का महारा लेकर उसने कॉंफ्ते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और ख़ुश्क होंठों पर लकड़ी-सी ज़बान फेरकर कह्न "हैलो!"

दूसरी तरफ़ से वही आवाज आई: "हैलो मोहन?"

उसकी आवाज लड्खड़ाई: "हाँ, मोहन।"

"ज़रा ऊँचा बोलो""

उसने जो कहना चाहा, उसके हलक ही में ख़ुश्क हो गया।

आवाज़ आई: ''मैं जल्दी आ गई बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ कहाँ थे तुम?'' उसका सिर घूमने लगा।

परेशान आवाज आई: "क्या हो गया है तुम्हें?"

वह बड़ी मुश्किल से इतना कह सका: "मेरी बादशाहत मेरी बादशाहत "उसके मुँह से ख़ुन निकला और पतली लकीर की सूरत गर्दन तक दौडता चला गया।

आवाज आई: ''गम न करो; मेरा नंबर नोट करो'' फ़ाइव नाट थ्री वन फ़ोर "फ़ाइव नाट थ्री वन फ़ोर 'सुबह मुझे फ़ोन करना ज़रूर "''

फिर टेलीफ़ोन बंद हो गया।

वह औंधे मुंह टेलीफ़ोन पर गिर पड़ा उसके मुंह से ख़ून के बुलबुले फूटने लगे।

जनानी;
 क्रीड़ों द्वारा खाए हुए;
 जाधिपत्य,
 अस्थायी;
 स्थानातरित,
 निडर,

<sup>7.</sup> निष्कपट; 8. खर्ची; 9. शरीर पर कष्ट उठानेवाला; 10 साम्रात; 11. और ज्यादा; 12. पृष्ठ; 13. सुरीली; 14 टूटना, समाप्त होना; 15. रिसकता; 16 नौकरानी; 17 प्रसन्नता; 18. शिष्ट.

<sup>19.</sup> जान-बूमकर; 20. करुपना, 21 जितित; 22. ईर्ष्या, 23. सालसा, 24 ब्याकुलता; 25 खिल्नता,

<sup>26.</sup> बेहोशी।

## साहबे-करामात

चौधरी मौजू बूढ़े बरगद की घनी छाँव के नीचे खुर्री चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपना चमोडा पी रहा था। धुएँ के हल्के-हल्के बुक्क़े उसके मुँह से निकलते थे और दोपहर की ठहरी हुई हवा में हौले-हौले गुम हो जाते थे।

वह सुबह से अपने छोटे-से खेत में हल चलाता रहा था और अब थक गया था। धूप इस कदर तेज थी कि चील भी अपना अडा छोड दे, मगर वह इत्मीनान से बैठा अपने चमोडे का मजा ले रहा था, जो चुटिकियों में उसकी थकन दूर कर देता था।

उसका पसीना खुशक हो गया था, इसलिए वह ठहरी हुई हवा उसे कोई ठंडक नहीं पहुँचा रही थी, मगर चमोडे का ठडा-ठडा लजीज धुआँ उसके दिलो-दिमाग में नाकाबिले-बयान सुरूर की लहरें पैदा कर रहा था।

अब वक्त हो चुका था कि घर से उसकी इकर्लौती लडकी जैनाँ रोटी-लस्सी लेकर आ जाए—वह ठीक वक्त पर पहुँच जाती थी, हालाँकि घर में उसका हाथ बँटानेवाला और कोई नहीं था; उसकी माँ थी जिसको, दो साल हुए, मौजू ने एक तवील झगडे के बाद इतिहाई गुस्से में तलाक दे दी थी।

मौजू की जवान इकलौती बेटी जैनों बडी फरमाबरदार लडकी थी; वह अपने बाप का बहुत ख़याल रखती थी; घर का काम-काज, जो इतना ज्यादा नही था, बडी मुस्तैदी से करती थी कि इस तरह जो खाली वक्त मिले, उसमें चर्खा चलाए और पूनियाँ काते, या अपनी सहेलियों के साथ, जो गिनती की थीं, इधर-उधर की खुशगप्पियों मे गुजार दे।

चौधरी मौजू की जमीन वाजिबी थी और उसके गुजारे के लिए काफ़ी थी—गाँव बहुत छोटा था और एक दूरउफ़्तादा जगह पर था, जहाँ से रेल का गुजर नहीं था; एक कच्ची सडक थी, जो उसे दूर के एक बड़े गाँव से मिलाती थी। चौधरी मौजू हर महीने दो मर्तबा अपनी घोडी पर सवार होकर उस बड़े गाँव में जाता था, जिसमें दो-तीन दूकानें थीं, और अपनी ज़रूरत की चीजें ले बाता था।

पहले वह बहुत ख़ुश था; उसको कोई गम नहीं था; दो-तीन बरस उसको इस खयाल ने अलबत्ता ज़रूर सताया था कि उसके यहाँ कोई नरीना<sup>2</sup> औलाद नहीं है, मगर फिर वह यह सोचकर शांकिर<sup>3</sup> हो गया था कि जो अल्लाह को मंजूर होता है, वही होता है—मगर जिस दिन से उसने अपनी बीवी को तलाक़ देकर मैके रुख़्सत कर दिया था, उसकी ज़िंदगी सूखा हुआ नेचा-सी बनके रह गई थी; सारी तरावत जैसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई थी। चौधरी मौजू मज़हबी आदमी था, हालाँकि उसे अपने मज़हब के मुताल्लिक सिर्फ़ दो-तीन चीज़ों ही का पता था कि खुदा एक है, जिसकी परस्तिश निज़मी है और मुहम्मद उसके रसूल हैं, जिनके अहकाम मानना फ़र्ज़ है और क़ुरआन पाक ख़ुदा का कलाम है, जो मुहम्मद पर नाज़िल हुआ; और बस।

नमाज़-रोजे मे वह बेनियाज़ था—गाँव बहुन छोटा था, जिसमें कोई मिन्जद नहीं थी; दस-पंद्रह घर थे, वह भी एक-दूसरे मे दूर-दूर—लोग अल्लाह-अल्लाह करते थे; उनके दिल में उस जातं-पाक का खौफ था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं था—करीब-करीब हर घर में कुरआन मौजूद था, मगर पढ़ना कोई भी नहीं जानता था; सबने उसे एहतिरामन जुजदान में लपेटकर किसी ऊँचे ताक पर रख छोड़ा था; उसकी ज़रूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती थी, जब किसी से कोई सच्ची बात कहलवानी होती थी, या किसी काम के लिए कोई हल्फ उठवाना होता था। गाँव में मौलवी की शक्ल भी उसी वक्त दिखाई देती थी, जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी—मर्ग पर नमाज़े-जनाजा वगैरह गाँव के लोग खुद ही पढ़ लेते थे, अपनी ज़बान में।

चौधरी मौजू ऐसे मौकों पर ज्यादा काम आता था, उसकी जबान में असर था, जिस अदाज से वह मरहूम की खूबियाँ बयान करता था और उसकी मग्फिरत<sup>8</sup> के लिए दुआ करता था, वह कुछ उसी का हिस्सा था।

पिछले बरस जब उसके दोस्त दीनू का जवान लडका मर गया था तो उसको कब में उतारकर उसने बड़े मुअस्सिर अंदाज में यह कहा था ''क्या भीन जवान लडका था, थूक फेंकता था तो बीस गज दूर जाके गिरती थी, उसकी पेशाब की धार का तो आसपास के किसी गाँव-खेड़े में भी मुकाबला करनेवाला मौजूद नहीं था और बेनी पकड़ने में तो जवाब नहीं था उसका है घसनी का नारा मारता और दो उँगलियों से यूँ बेनी खोलता जैसे कुर्ते का बटन खोलते हैं '' दीनू यार, तुझ पर आज कयामत '' का दिन है, तू यह सद्मा कैसे बर्दाशत करेगा यारो, उसे मर जाना चाहिए था ऐसा शीन जवान लड़का, ऐसा ख़ूबसूरत गबरू जवान ''नीति सुनयारी-जैसी सुंदर और हठीली नार उसको काबू करने के लिए ताबीज-धागे कराती रही, मगर मर्हबा<sup>11</sup> है दीनू, तेरा लड़का लँगोट का पक्का रहा ख़ुदा करे, उसको जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर मिले और वहाँ भी वह लँगोट का पक्का रहे अल्लाह मियाँ खश होकर उस पर अपनी रहमतें नाज़िल करे आमीन!''

चौधरी मौजू की यह छोटी-सी तकरीर<sup>12</sup> सुनकर दस-बीस आदमी, जिनमें दीनू भी शामिल था, धाड़ें मार-मारकर रो पड़े थे—ख़ुद चौधरी मौजू की आँखों से भी आँसू रवाँ थे। मौजू ने जब अपनी बीबी फाताँ को तलाक देना चाही थी तो उसने मौलबी बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। उसने बड़े-बूढ़ों से सुन रखा था कि तीन मर्तबा 'तलाक, तलाक, तलाक' कह दो तो किस्सा ख़दम हो जाता है—उसने अपना किस्सा इसी तरह ख़दम किया था, मगर दूसरे ही दिन उसको बहुत अफ़सोस हुआ था, बड़ी नदामत<sup>13</sup> हुई थी कि उसने यह क्या मुजती की, मियाँ-बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं, तलाक़ की नौबत तो नहीं आती; उसको दरगुज़र करना चाहिए था।

फाताँ उसको पसंद थी; गो वह उस वक्त जवान नहीं थी, फिर भी उसको फाताँ का जिस्म पसंद था, उसकी बातें पसंद थीं—फिर वह उसकी बेटी जैनौं की माँ थी. मगर तीर कमान से निकल चुका था और वापिस नहीं आ सकता था—चौधरी मौजू जब भी उस किस्से के मुताल्लिक सोचता तो उसके चहीते चमोड़े का धुआँ उसके हलक में तल्ख़ घूँट बन-बनके जाने लगता।

जैनौं ख़ूबसूरत थी, अपनी माँ की तरह। इन दो बरसों में उसने एकदम बढ़ना शुरू कर दिया था और देखते-देखते जवान मृटियार बन गई थी; उसके अंग-अंग से जवानी फूट-फूटके निकल रही थी—चौधरी मौजू को अब उसके हाथ पीले करने की फिक्र भी थी; यहाँ फिर उसको फाताँ याद आ जाती; वह यह काम कितनी आसानी से कर सकती थी।

खुरीं खाट पर चौधरी मौजू ने अपनी निशस्त और अपना तहमद दुरुस्त करते हुए चमोड़े से ग़ैर मामुली लंबा कश लिया और खाँसने लगा।

उसके खाँसने के दौरान में किसी की आवाज़ आई : "अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बराकातुहु!"

चौधरी मौजू ने पलटकर देखा-उसे सफ़ेद कपड़ों में एक दराज़ रेश<sup>14</sup> बुज़ुर्ग नजर आया।

उसने सलाम का जवाब दिया और सोचने लगा कि यह शख़्स कहाँ से आ गया है। दराज़ रेश की बाँखें बड़ी-बड़ी और बारोब थीं, जिनमें सुर्मा लगा हुआ था; लंबे-लंबे पटे थे; पटों और दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे; सफ़ेद ज़्यादा और सियाह कम; सिर पर सफ़ेद अमामा था; काँघे पर रेशम का काढ़ा हुआ बसंती रूमाल; हाथ में चाँदी की मूठवाला मोटा असा था, पाँव में लाल खाल का नमां-नाज़ुक जूता।

चौधरी मौजू ने जब उस बुज़ुर्ग का सरापा ग़ौर से देखा तो उसके दिल में फ़ौरन ही एक एहितराम पैदा हो गया—चारपाई पर से वह जल्दी-जल्दी उठा और बुज़ुर्ग से मुख़ातिब हुआ: "आप कहाँ से आए? कब आए?"

बुजुर्ग के लबों में कतरी हुई शरई<sup>15</sup> मुसकराहट पैदा हुई: ''फ़कीर कहाँ से आएँगे उनका कोई घर नहीं होता''' उनके आने का कोई वक्त मुक़र्रर नहीं, उनके जाने का कोई वक्त मुक़र्रर नहीं ''' अल्लाह तबारक तआला ने जिधर हुक्म दिया, चल पड़े और जहाँ ठहरने का हुक्म हुआ, वहीं ठहर गए।''

चौधरी मौजू पर उन अल्फ़ाज़ का बहुत असर हुआ—उसने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ बढ़े एहतिराम से अपने हाथों में लिया, चूमा, अपनी आँखों से लगाया: ''चौधरी मौजू का घर आपका अपना घर है।''

बुजुर्ग मुसकराता हुआ खाट पर बैठ गया और फिर अपने चौदी की मूठवाले अंसा को दोनों हार्थों से थामकर उस पर अपना सिर झुका दिया: ''अल्लाह जल्ले शानहू को जाने तेरी कौन-सी अदा पसंद आ गई कि अपने इस हकीर और आसी बंदे को तेरे पास भेज दिया।'' चौधरी मौजू ने ख़ुश होकर पूछा: ''तो मौलवी साहब, आप उसके हुनम से आए हैं ?'' मौलवी साहब ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और किसी कदर ख़श्म आलूद <sup>16</sup> लहजे में कहा: ''तो क्या हम तेरे हुनम से आए हैं हम तेरे बंदे हैं या उसके, जिसकी इबादत में हमने पूरे चालीस बरस गुज़ारकर यह थोड़ा-बहुत रुतबा हासिल किया है ?''

चौधरी मौजू काँप गया—अपने मह्सूस<sup>17</sup> गैंवार लेकिन पुरखुलूस अंदाज़ में उसने मौलवी साहब से अपनी तकसीर<sup>18</sup> माफ कराई और कहा : ''मौलवी साहब, हम-जैसे इंसानों से, जिनको नमाज पढ़नी भी नहीं आती, ऐसी ग़लतियाँ हो जाती हैं हम गुनहगार हैं, हमें बष्टशवाना और बढ़शना आपका काम है।''

मौलवी साहब ने अपनी बड़ी-बड़ी सुर्मा लगी आँखे बद की और कहा : ''हम इसीलिए आए हैं ।''

चौधरी मौजू जमीन पर बैठ गया और मौलवी साहब के पाँव दबाने लगा।

इतने मे उसकी लडकी जैनाँ आ गई—उसने मौलवी साहब को देखा तो घूँघट छोड लिया।

मौलवी साहब ने मुँदी हुई आँखों से पूछा . "कौन है चौधरी मौजू?"

"मौलवी साहब, मेरी बेटी जैनाँ।"

मौलवी साहब ने नीम वा आँखों से जैनॉ को देखा और भौजू से कहा . ''इससे पूछो, हम फकीरों से कैसा परदा ?''

''कोई परदा नहीं मौलवी साहब परदा कैमा ?'' फिर चौधरी मौजू अपनी बेटी से मुखातिब हुआ '''जैनौं, यह मौलवी साहब हैं, अल्लाह के खास बंदे इनसे कैसा परदा उठा ले अपना घूँघट!''

जैनाँ ने अपना घुँघट उठा लिया।

मौलवी साहब ने अपनी सुर्मा लगी नजरे भरके जैना की तरफ देखा और मौजू से कहा . ''तेरी बेटी खबसरत है चौधरी मौज !''

जैनाँ शरमा गई।

मौजू ने कहा: "अपनी माँ पर है मौलवी साहब!"

''कहाँ है इसकी माँ ?'' मौलवी साहब ने एक बार फिर जैनाँ की जवानी की तरफ देखा।

मौजू सटपटा गया कि क्या जवाब दे।

मौलवी साहब ने फिर पछा : "इसकी माँ कहाँ है चौधरी मौज ?"

मौजू ने जल्दी से कहा : "मर च्की है जी!"

मौलवी साहब की नजरे जैनों पर गड़ी हुई थीं — जैनों का रद्दे-अमल भौपकर उन्होंने मौज से कडककर कहा: ''तु झुठ बोलता है!''

मौजू ने मौलवी साहब के पाँव पकड़ लिए और नदामत भरी आवाज में कहा ''जी हाँ जी हाँ, मैंने झूठ बोला था मुझे माफ कर दीजिए मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ मैंने उसको तलाक दे दिया था मौलवी साहब '' मौलवी साहब ने एक लंबी 'हूँ' की, नज़रें जैनों की चदरिया से हटाई और मौजू से मुख़ातिब हुए: ''तू बहुत बड़ा गुनहगार हैं क्या कुसूर था उस बेज़बान का?''

मौजू नदामत में गुर्क था: "कुछ नहीं मौलवी साहब मामूली-सी बात थी जो बढ़ते-बढ़ते तलाक तक पहुँच गई मैं वाकई गुनहगार हूँ तलाक देने के दूसरे ही दिन मैंने सोचा था कि मौजू, तूने यह क्या झक मारी है पर क्या हो सकता था, चिड़ियाँ खेत चुग चुकी थीं पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब "

मौलवी साहब ने चाँदी की मूठवाला असा मौजू के काँधे पर रख दिया: "अल्लाह तबारक तआ़ला की ज़ात बहुत बड़ी है वह बड़ा रहीम है बड़ा क़रीम है" वह चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है उसका हुक्म हुआ तो यह हक़ीर फ़क़ीर ही तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढुँढ निकालेगा।"

ममनूनो-मृतशाक्कर<sup>19</sup> चौधरी मौजू फ़ौरन ही मौलवी साहब की टाँगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जैनाँ की तरफ़ देखा—जैनाँ की आँखो से भी अश्क<sup>20</sup> रवाँ थे।

''इधर आ लड़की!'' मौलवी साहब के लहजे में ऐसा तहक्कुम<sup>21</sup> था, जिसको रद्द करना जैनाँ के लिए नामुम्किन था; रोटी और लस्सी एक तरफ़ रखकर वह खाट के पास चली गई।

मौलवी साहब ने जैनाँ को बाज़ु से पकडा और कहा : ''बैठ जा।''

जैनाँ ज़मीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा : ''इधर मेरे पास बैठ।''

जैनाँ सिमटकर मौलवी साहब के पास बैठ गई।

मौलवी साहब ने उसकी कमर में हार्य देकर उसको अपने क़रीब किया और फिर ज़रा दबाकर पूछा . ''क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए ?''

जैनाँ ने एक तरफ हटना चाहा मगर मौलवी साहब की गिरफ़्त मज़बूत थी। जैनाँ ने जवाब दिया: "जी जी रोटियाँ हैं, साग है और लस्सी।"

मौलवी साहब ने जैनों की पतली और मज़बूत कमर एक बार फिर दबाई : ''चल ला खाना और हमें खिला ।''

जैनाँ उठी तो मौस्त्री साहब ने मौजू के काँघे मे अपना चाँदी की मूठवाला असा नन्ही-सी जरब देने के बाद उठा लिया '''उठ मौजू, हमारे हाथ धुला।''

मौजू फौरन उठा—पास ही कुआँ था—वह पानी लाया और उसने मौलवी साहब के हाथ बडे म्रीदाना<sup>22</sup> तौर पर धुनाए ।

जैनाँ ने चारपाई पर खाना रख दिया।

मौलवी साहब सबका-सब खाना खा गए और फिर उन्होने जैनों को हुक्म दिया कि वह उनके हाथ धुलाए ।

जैनाँ उद्लहक्मी<sup>21</sup> नहीं कर सकती थी कि मौलवी साहब की शक्लो-सूरत और उनकी गुफ्तगु का अंदाज़ ही कुछ ऐसा तहक्कम भरा था।

मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े ज़ोर से अलहमदोल्लाह कहा, दाढ़ी पर गीला-गीला हाथ फेरा, एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए और एक आँख बंद करके दूसरी आँख से जैनों की ढलकी हुई चदिरया की तरफ़ देखते रहे।

जब जैनौं जल्दी-जल्दी बरतन समेटकर चली गई तो मौलवी साहब ने आँखें बंद कीं और मौजू से कहा : ''चौधरी मौजू, अब हम सोएँगे।''

मौजू कुछ देर तक उनके पाँव दाबता रहा—जब उसने देखा कि वह सो गए हैं तो एक तरफ़ जाकर उसने उपले सुलगाए और चिलम में तंबाकू भरकर भूखे पेट चमोड़ा पीना शुरू कर दिया—वह ख़ुश था; उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा खोझ दूर हो गया है—उसने दिल ही दिल में अपने मख़्सूस गाँवार, मगर मुख़्लिस<sup>24</sup> अंदाज में अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया, जिसने अपनी जिनाब से मौलवी साहब की शक्ल में फ़रिश्ता-ए-रहमत<sup>25</sup> भेजा।

पहले उसने सोचा, मौलवी साहब के पास ही बैठा रहे कि शायद उनको किसी ख़िदमत की ज़रूरत हो, मगर जब देर हो गई और वह सोते रहे तो वह उठकर अपने खेत में चला गया और अपने काम में मश्गूल हो गया। उसको कृत्अन खयाल नहीं था वह भूखा है; उसको बेहद मसर्रत<sup>26</sup> थी कि उसका खाना मौलवी साहब ने खा लिया है और यूँ उसको इतनी बडी सआदत नसीब हुई है।

शाम होने से पहले-पहले खेत में काम ख़त्म करने के बाद जब वह बूढ़े बरगद के पास वापस लौटा तो उसको यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि मौलवी साहब मौजूद नहीं हैं—उसने खुद को बडी लानत-मलामत की कि वह क्यों चला गया था; उनके हुज़ूर बैठा रहता . 'शायद वह नाराज होकर चले गए हों और कोई बद्दुआ भी दे गए हों '' जब उसने यह सोचा तो उसकी सादा रूह लरज़ गई और उसकी आँखों में आँसू आ गए।

उसने इधर-उधर मौलवी साहब को तलाश किया, मगर वह न मिले—शाम गहरी हो गई, फिर भी उनका सुराग न मिला।

थक-हारकर अपने को दिल ही दिल में कोसता और लानत-मलामत करता वह गर्दन झुकाए घर की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में गाँव के दो जवान लड़के घबराए हुए मिले।

उसने उनसे घबराहट की वजह पूछी तो उन्होंने हले तो टालना चाहा, मगर फिर उसको असल बात बता ही दी: वह घूरे में दबा हुआ शराब का घड़ा निकालकर शराब पीने ही वाले थे कि एक नूरानी सूरतवाले बुजुर्ग एकदम वहाँ नमूदार हो गए और बड़ी गुज़बनाक निगाहों से देखते हुए यह पूछने लगे कि वे यह क्या हरामकारी कर रहे हैं; जिस चीज़ को अल्लाह तबारक तआला ने हराम करार दिया है, वह उसे पीकर इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, जिसका कोई कुफ़्फ़ारा<sup>27</sup> ही नहीं —उनमें इतनी जुरअत ही नहीं थी कि कुछ बोल सकते; बस सिर पर पाँव रखकर भागे

मौजू ने उन दोनों नौजवानों को बताया कि वह नूरानी सूरतवाले वाक़ई अल्लाह को पहुँचे हुए तुनुर्ग हैं; फिर उसने अंदेशा ज़ाहिर किया कि जाने गाँव पर क्या क़हर नाज़िल होगा-एक तो उसने मौलवी साहब को छोड़कर चले जाने की बुरी हरकत की थी, दूसरे गाँव के दो नौजवान हराम शै पीनेवाले थे।

''अब अल्लाह ही बचाए 'अब अल्लाह ही बचाए मेरे बच्चो' ''यह बड़बड़ाता हुआ मौजू घर की जानिब रवाना हुआ।

जैनों मौजूद थी, पर मौजू ने उससे कोई बात न की और खाट पर ख़ामोश बैठकर हुन्का पीने लगा—उसके दिलो-दिमाग में एक तूफान बरपा था; उसको यकीन था कि उस पर और गाँव पर ज़रूर कोई खुदाई आफ़्त आएगी।

शाम का खाना तैयार था और जैनाँ ने मौलवी साहब के लिए भी पकाया था। जब जैनाँ ने मौजू से पूछा कि मौलवी साहब कहाँ हैं तो मौजू ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा: ''गए… चले गए ः हम गुनहगारों के हाँ उनका क्या काम!''

जैनों को अफ़सोस हुआ—मौलवी साहब ने कहा था कि वह कोई ऐसा रास्ता ढूँढ़ निकालेंगे, जिससे उसकी माँ वापस आ जाएगी; पर वह तो जा चुके थे; अब वह रास्ता ढुँढ़नेवाला कौन है—वह ख़ामोशी से पीढ़ी पर बैठ गई और ख़ाना ठंडा होता रहा।

थोड़ी देर के बाद ड्योढ़ी में आहट हुई-बाप और बेटी, दोनो चौंके।

मौजू उठके बाहर गया—चंद लम्हात के बाद मौजू और मौलवी साहब सहन में थे। दीए की धुंधली रोशनी में जैनों ने देखा कि मौलवी साहब लड़खड़ा रहे हैं और उनके हाथ में एक घडा है।

मौजु ने सहारा देकर मौलवी साहब को चारपाई पर बिठाया।

मौलवी साहब ने घड़ा मौजू को दिया और लुक्नत<sup>28</sup> भरे लह्जे में कहा. ''आज खुदा ने हमारा बहुत कड़ा इम्तिहान लिया तुम्हारे गाँव के दो जवान लड़के घूरे में से शराब का घड़ा निकालकर शराब पीने ही वाले थे कि हम पहुँच गए वह हमें देखते ही भाग गए हमको बहुत सद्मा हुआ कि इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा गुनाह फिर हमने सोचा कि इसी उम्र में तो इसान रास्ते से भटकता है "हमने उनके लिए अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर में गिड़गिड़ाकर दुआ माँगी कि उन बच्चों का गुनाह माफ़ किया जाए जवाब मिला " जानते हो, क्या जवाब मिला ?"

मौजू ने लरज़ते हुए कहा : "जी नहीं !"

"जवाब मिला: 'क्या तू उनका गुनाह अपने सिर लेता है ?' हमने अर्ज़ की: 'हाँ बारी तआला ' आवाज़ आई: 'तो जा यह सारा घड़ा शराब का तू पी हमने उन लडकों को बख़्शा!'''

मौजू के रोंगटे खड़े हो गए : "तो आपने पी ?"

मौलवी साहब का लहजा और ज़्यादा लुक्नत भरा हो गया: ''हाँ पी पी जनका गुनाह अपने सिर लेने के लिए पी ''रब्बुलइज़्ज़त की आँखों में सुर्ख़ुरू होने के लिए पी घड़े में और भी पड़ी है यह भी हमें पीनी है रख दे इसे सँभाल के और देख 'और देख, इसकी एक बूँद भी इधर-उधर न हो ''

मौजू ने घड़ा उठाकर अंदर कोठड़ी में रख दिया और उसके मुँह पर कपड़ा भी बाँध

दिया —जब वह बापस सहन में आया तो उसने देखा कि मौलवी साहब उसी तरह चारपाई पर बैठे हैं, जैनाँ उनके पास खडी है और उनका सिर दाब रही है; वह जैनाँ से कह रहे थे. ''जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है, अल्लाह जल्ले शानह उससे बहुत खुश होता है वह इस वक्त तुझसे भी खुश हैं हम भी तुझसे खुश हैं।''

अपनी खुशी में मौलवी साहब ने जैनों को अपने पास बिठाकर उसकी पेशानी चूम ली-जैनों ने उठना चाहा, मगर उनकी गिरफ्त मजबृत थी।

मौलवी साहब ने जैनाँ को अपने गले से लगाया और मौजू से कहा ''चौधरी मौजू, तेरी बेटी का नसीबा जाग उठा है।''

मौजू सर-ता-पा ममनूनो-मृतशक्किर था : ''यह सब आपकी दुआ है, आपकी मेहरबानी है।''

मौलवी साहब ने जैनाँ को एक भर्तबा फिर अपने सीने के साथ भीचा : ''अल्लाह मेहरबान सो कुल मेहरबान जैनाँ, हम तुझे एक वजीफा बताएँगे वह पढा करना, अल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा जाओ, हमारे लिए खाना लाओ !''

दुसरे दिन सुबह मौलवी साहब बहुत देर से उठे।

मौजू डर के मारे खेतो पर न गया, बस सहन में उनकी चारपाई के पास बैठा रहा। जब वह उठे तो उनके लिए मिसवाक<sup>29</sup> तैयार थी, पानी, साबुन, सबकुछ तैयार था, नाश्ता भी।

काफी देर के बाद मौलवी माहब के इरशाद के मुताबिक मौजू ने शराब का घडा लाकर उनके नाम रख दिया।

उन्होंने जेरे-लब कुछ पढ़ा, घड़े का मुँह खोलकर उसमें तीन बार फूँका और तीन कटोरियाँ शराब चढ़ा गए, फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और बुलद आवाज में कहा ''हम तेरे हर इम्तिहान में पूरे उतरेगे मौला ''फिर वह मौजू से मुखातिब हुए ''मौजू जा हुक्म मिला है कि अभी जा और जैनाँ की माँ को ले आ रास्ता मिल गया है हमें।''

मौजू बहुत खुश हुआ — जल्दी-जल्दी उसने घोडी पर जीन कसी और कहा कि वह दूसरे रोज सुबह-सवेरे वापस पहुँच जाएगा, फिर उसने जैनों को ताकीद की कि वह मौलवी साहब की हर आसाइश का खयाल रखे और उनकी खिदमतगुजारी में कोई कसर उठा न रखे।

जैनौं बरतन मौजने मे मश्गूल हो गई।

मौलवी साहब चारपाई पर बैठे उसे घूरते रहे, धीरे-धीरे कटोरियाँ भर-भर शराब पीते रहे और मोटे-मोटे दानोंवाली तस्बीह फेरते रहे।

जब वह काम से फारिंग हो गई तो उन्होंने उससे कहा ''जैनाँ, देखो, वुजू कर लो।' जैनाँ ने बडे भोलेपन से जवाब दिया: ''मुझे नही आता मौलवी जी!''

उन्होंने बडे प्यार से उसको मरजिनश<sup>10</sup> की ''वुजू करना नही आता क्या जवाब देगी अल्लाह को '' यह कहकर वह उठे और उन्होंने जैनौं को वुजू कराया—वह ऐसी निशस्त से और ऐसे अंदाज में उसको समझाते रहे थे कि उसके बदन का एक-एक कोना-खदरा उनकी नज़रों की ज़द मे था।

वजू कराने के बाद उन्होंने जानमाज़ माँगी; वह न मिली तो फिर प्यार से डाँटा और थपथपाया।

उन्होंने खेस मँगवाया और अंदर कोठड़ी में बिछा दिया, फिर उन्होने जैनाँ से कहा कि वह बाहर के दरवाज़े की कुड़ी लगा दे। जब वह कुंडी लगाकर लौट आई तो उन्होंने कहा कि वह घड़ा और कटोरा कोठड़ी में ले आए। जब वह दोनों चीज़े ले आई तो उन्होंने इशारे से उमे खेस पर बैठने को कहा और तस्बीह फेरना शुरू कर दी।

बहुत देर तक वह आँखें बंद किए इसी तरह वज़ीफा करते रहे-जैनाँ उनके पास खामोश बैठी रही।

काफी देर के बाद उन्होंने आँखे खोलीं, आधी कटोरी भरी, उसमें तीन फूँकें मारी और जैनाँ की तरफ बढ़ा दी: ''पी जाओ इसे।''

जैना ने कटोरी थाम ली, मगर उसके हाथ काँपने लगे।

मौलवी साहब ने बड़े जलाल भरे अंदाज़ मे उसकी तरफ देखा . ''हम कहते हैं, पी जाओ इसे त्म लोगों के सारे दिलदुदर दूर हो जाएँगे !''

जैनॉ कॉपते हाथो से आधी कटोरी पी गई और उसका बदन सलगने लगा।

मौलवी साहब अपनी दाढ़ी में मुसकराए : ''हम फिर अपना वजीफ़ा शुरू करते हैं जब भी हम अपनी शहादत की उंगली मे इशारा करे तो घड़े में से आधी कटोरी भरकर फौरन पी जाना और पीती रहना समझ गईं ?''

उन्होंने जैनाँ को कुछ कहने का मौका ही न दिया और आँखें बद करके मुराक्बे <sup>31</sup> में चले गए।

जैना के मुंह का जाइका बेहद खराब हो गया था और उसके सीने मे आग-सी लग रही थी. वह चाहनी थी कि उठकर ठडा-ठडा पानी पिए. पर वह कैसे उठ सकती थी।

एकदम मौलवी साहब की शहादत की उँगली उठी—जैनों ने एक नाकाबिले-फहम दबाव के तहुन फौरन आधी कटोरी भरी और एक ही साँस मे पी गई; उसको उबकाई-सी आई, मगर उसने रोक ली; उसने लुआब थूकना चाहा, मगर निगल लिया; उसने जोर मे ऑखे भीची और फिर खोली—मौलवी साहब आँखे बद किए नस्बीह के दाने फेर रहे थे—जाने कितनी बार मौलवी साहब की शहादत की उँगली उठी, जाने कितनी बार जैनों ने आधी कटोरी भरकर पी—जैनों ने महसूम किया कि मौलवी साहब के चेहरे पर नूर बरस रहा है और उसके अपने बदन में लपटें-सी उठ रही हैं; एक रोशन-सी ध्ंध फैल रही हैं और उसकी आँखो को दिखाई देते हुए भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है; बस उसका बदन देख रहा है कि वह एक जवान, मज्बूत, खूबसूरत मर्द की गोद में है और वह उसे जन्नत दिखाने ले जा रहा है

जब जैनाँ की आंखें खुलीं तो वह खेस पर लेटी हुई थी। , उसने नीम वा मख़मूर 12 आंखों से इधर-उधर देखा। वह वहाँ क्यों लेटी हुई है, वह वहाँ कब लेटी थी — उसने सोचना चाहा तो उसे धुंध-सी नज़र आई और नींद आने लगी; उसका बदन दुख रहा था, लेकिन अनजाने तौर पर मतमइन था।

और वह जन्नत?

वह एकदम उठ बैठी – बाहर सहन में आई तो उसने देखा कि दिन ढल चुका है और मौलवी साहब खरे के पास बैठे वज़ कर रहे हैं।

आहट सनकर उन्होने पलटकर जैनाँ की तरफ देखा और मुसकराए।

जैनां की समझ में कुछ न आया; वह वापस कोठडी में चली गई और खेस पर बैठकर अपनी मां के मुताल्लिक सोचने लगी, जिसको वापस लाने उसका बाप गया हुआ था और पुरी रात बाकी थी उनकी वापसी में।

उसे सख़्त भृख लग रही थी, लेकिन एक बेनाम थकन के मारे उससे उठा नहीं जा रहा था, उसके छोटे-से मुज़्तरिब<sup>3!</sup> दिमाग में धुध मे लिपटी बेशुमार बाते आ रही थीं।

थोड़ी देर के बाद कोठड़ी में मौलवी साहब नमूदार हुए, उन्होंने कहा 'हमें तुम्हारे बाप के लिए एक वज़ीफ़ा करना है सारी रात किसी कब्र के पास बैठना होगा सुबह आ जाएँगे तुम्हारे लिए भी दुआ माँगेंगे '' और वह घडा उठाकर चले गए।

जैनां ने फिर सोचने की कोशिश की – जन्नत एक जवान, मजबूत, खूबसूरत मर्द की गोद

वह ध्रंध में खोई-खोई सो गई।

सुबह सवेरे उसकी नींद खुली ही थी कि मौलवी साहब आ गए—उनकी वडी-बडी आँसें, जिनमें सुर्मे की तहरीर गायब थी, बेहद सुर्ख थी, उनके कदमों में लड़खडाहट थी—उन्होंने अंदर कोठडी में जाकर घडा रख दिया।

सहन में आते ही उन्होंने मुसकराकर जैनाँ की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया; फिर उसकी पेशानी को चुमा और चारपाई पर बैठ गए।

जैनां एक तरफ़ कोने में पीढ़ी पर गुमसुम बैठ गई—उसको अपने बाप का इंतज़ार था, मां का भी, जिससे बिछडे हुए उसे दो बरस हो चुके थे।

मौलवी साहब ने कहा : ''जैनाँ, मौजू अभी तक नही आया ?''

वह ख़ामोश रही।

मौलवी साहब फिर उससे मुख़ातिब हुए : ''हम सारी रात एक टूटी हुई कब पर सिर न्योद्धाए सुनसान किन्नस्तान में मौजू के लिए वजीफा पढते रहे कब आएगा वह क्या वह ले आएगा तुम्हारी माँ को ?''

जैनाँ ने सिर्फ इस कदर कहा : "जी, मालुम नहीं "

थोड़ी देर के बाद आहट हुई तो जैनाँ उठी—ड्योढ़ी में उसकी माँ खडी थी—वह उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी।

फिर मौजू आया । उसने मौलवी साहब को बंडे अदब और एहितराम के साथ सलाम किया; फिर उसने अपनी बीवी से कहा : ''फातौं, सलाम करो मौलवी साहब को ।''

दम्नावेज : एक / 339

फातौं अपनी बेटी से अलग हुई, अपने ऑसू पोंछती हुई आगे बढ़ी और उसने मौलवी साहब को सलाम किया।

मौलवी साहब ने अपनी लाल-लाल आँखों से फाता को घूरके देखा और मौजू से कहा: "हम सारी रात एक टूटी हुई कब के पास बैठकर तुम्हारे लिए वजीफा पढ़ते रहे अभी-अभी उठके आए हैं अल्लाह ने हमारी सुन ली है" सब ठीक हो जाएगा।"

मोज़ू ने फर्श पर बैठकर मौलवी साहब के पाँव दाबने शुरू कर दिए; वह इतना ममनूनो- मृतशिक्कर था कि कुछ न कह सका—फाताँ से मुख़ातिब होकर उसने आँसुओं भरी जावाज में कहा ''तू ही मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर मुझे तो आता नही।''

फाताँ उसके पास ही बैठ गई और मौलवी साहब से सिर्फ इतना कह सकी . ''हम गरीब लोग क्या अदा कर सकते हैं ?''

मौलवी साहब ने गौर से फाताँ को देखा: ''मौजू, तुम ठीक कहते थे फाताँ खूबसूरत है; इस उम्र में भी जवान मालूम होती है, बिलकुल दूसरी जैनाँ उससे भी अच्छी ''फिर वह फाताँ.से मुखातिब हुए ''हम मब ठीक कर देंगे फाताँ अल्लाह का फज्लो-करम हो गया है।''

मौजू और फाताँ, दोनों खामोश रहे-मौजू मौलवी साहब के पाँव दबाता रहा, फाताँ उसके पास बैठी रही-जैनाँ चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो गई थी।

आखिर मौलवी माहब उठे, फाताँ के सर पर हाथ से प्यार किया और मौजू से मुखातिब हुए . ''अल्लाह तआला का हुक्म है कि जब कोई आदमी अपनीं बीवी को तलाक़ देने के बाद फिर उसको अपने घर बमाना चाहे तो उसकी मज़ा यह है कि पहले वह औरत किसी और मर्द से शादी करे, उससे तलाक ले, तब जाइज है।''

मौजू ने हौले-से कहा "यह मैं सुन चका हूँ मौलवी साहब!"

मौलवी माहव ने मौज़ को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा: ''लेकिन हमने खुदा के हुजूर गिडगिडाकर दुआ माँगी कि ऐसी कडी सज़ा न दी जाए गरीब मौजू को; उससे भूल हो गई है आवाज आई 'हम तेरी मिफारिशे कब तक सुनते रहेंगे 'तू अपने लिए जो भी माँग, हम देने के लिए तैयार हैं 'हमने अर्ज की: 'मेरे शहनशाह बहरो बर 'के के मालिक हम अपने लिए कुछ नही माँगते तेरा दिया हमारे पास बहुत कुछ है हम मौजू के लिए माँगते हैं, इसलिए कि मौजू को फाता से मुहब्बत हैं 'इरशाद हुआ. 'तो हम उसकी मुहब्बत और तेरे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं एक दिन के लिए नू फातों से निकाह कर ले और दूसरे दिन उसे तलाक देकर मौजू के हवाले कर दे हम तेरे लिए बस मिफ यही कर सकते हैं कि तुने चालीस बरस दिल से हमारी इबादत की है' ''

मौजू बहुत खुश हुआ: "मुझे मंजूर है मौलवी साहब, मुझे मंजूर है " फिर उसने फाता की तरफ तमतमाती आँखो से देखा "क्यों फाता ?" उसने फाता के जवाब का इंतजार तक न किया: "हम दोनों को मंजूर है।"

मौलवी साहब ने आँखें बद कर लीं और देर तक कुछ पढ़ते रहे; फिर उन्होंने आँखें

खोलकर मौजू और फाताँ, दोनों के फूँक मारी और आसमान की तरफ नज़रें उठाईं ''अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस इम्तिहान में पूरा उतारे '' फिर वह मौजू से मुख़ातिब हुए: ''अच्छा मौजू, हम अब चलते हैं त्म और जैनाँ आज की रात कहीं चले जाना और कल स्बह सबेरे लौट आना हम शाम को आएँगे '' यह कहकर वह चले गए।

शाम हुई तो मौजू और जैनाँ तैयार हो गए।

शाम ढलने को थी कि मौलवी साहब वापिस आए—वह जेरे-लब कुछ पढ़ रहे थे। काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने इशारा किया तो मौजू और जैनाँ इयोढी से बाहर निकल गए।

मौलवी साहब उठे और ड्योढ़ी की कुडी चढ़ाने के बाद फाता में बोले: ''फाताँ, तुम आज की रात हमारी बीवी हो जाओ अदर में बिस्तर ले आओ और चारपाई पर बिछा दो थोड़ी देर के बाद हम मोएँगे।''

जब फाताँ ने अंदर कोठडी से बिस्तर लाकर चारपाई पर बड़े मलीके में बिछा दिया तो मौलवी साहब ने कहा . ''तम बैठो, हम अभी आते हैं।''

यह कहकर वह कोठड़ी में चले गए—दीया रोशन था और कोने मे बरतनों की मीनारे के पास उनका घड़ा रखा था।

उन्होंने घडा हिलाकर देखा-काफी बाकी थी।

घड़ा उठाकर, उसके साथ ही मुँह लगाकर उन्होंने कई बड़े-बड़े घूँट भरे; फिर घड़ा रखकर रेशमी फूलोंवाले बसंती रूमाल से मूँछे और होंठ साफ किए और सहन मे आ गए—घड़ा उनकी बगुल में था और कटोरी हाथ में।

फाताँ चारपाई पर बैठी हुई थी—मौलवी सःहब ने इशारे से फाताँ को बैठे रहने को कहा और उसके बिलकुल करीब फ़र्श पर बैठ गए।

आधी कटोरी 'भरने के बाद उसे अपने सामने रखकर वह काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, फिर तीन दफ़ा फूँककर उन्होंने कटोरी उठाई और फाताँ की तरफ बढ़ाई . ''लो एक माँस में इसे पी जाओ।''

फाताँ पी गई—उसे उबकाई आई तो मौलवी साहब तेजी से उठे और उमकी पीठ थपथपाते हुए कड़कदार आवाज में बोले: "ठीक हो जाओ फौरन।"

फाताँ सँभली और किसी क़दर ठीक हो गई।

मौलवी साहब ने कितनी ही बार आधी कटोरी भरी, फूँकी और फाताँ को दी।

फाताँ जब चारपाई पर बैठे-बैठे थक गई तो टाँगें फैलाकर लेट गई—मौलवी साहब उठे और फाताँ पर छा गए।

सुबह सबेरे जब मौजू और जैनाँ लौटे तो उन्होंने देखा कि ड्योढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, सहन में फाताँ सो रही है, चारपाई के पास ही घड़ा और कटोरी पडी है, मगर मौलवी साहब मौजद नहीं हैं।

मौजू ने सोचा : 'शायद बाहर गए होगे खेतों में ' उसने आगे बढ़कर फार्ता को जगाया ।

फाताँ ने गूँ-गूँ की, फिर 'जन्नत, जन्नत' बड़बडाते हुए आँखें खोल दीं—जब उसने मौजू और जैनाँ को देखा तो फौरन उठकर बैठ गई।

मौजू ने पूछा : "मौलवी साहब कहाँ हैं ?"

फाताँ आँखे फाड़े उनको देख रही थी ''मौलवी साहब ? कौन मौलवी साहब ं? ओह, वह यहाँ नहीं हैं क्या ?''

''नहीं ,'' मौजू ने कहा . ''मैं उन्हें बाहर देखता हूँ ।''

वह अभी ड्योढी ही में था कि उसे फाता की हल्की-मी चीख सनाई दी।

उसने पलटकर देखा - फाताँ तिकया उठाए क्छ देख रही थी।

जब वह करीब आया तो फाताँ ने पछा "यह क्या है ?"

मौज ने कहा . "बाल।"

जैनाँ ने कहा "मौलवी माहब की दाढ़ी और पटे!"

फाताँ ने कहा ''हाँ, मौलवी माहब की दाढी और पटे!''

मौजू ने आगे बढ़कर दादी और पटे उठा निए—''मौलवी साहब कहाँ हैं ?'' फौरन ही उसके सादा लोह और बेलौस दिमाग में एक खयाल आया ''फार्ती जैनॉ, तुम नहीं समझी वह कोई करामातवाले बुजुर्ग थे हमारा काम कर गए और अपनी निशानी छोड़ गए ''

उसने दाढ़ी और पटो को बूमा, ऑखो से लगाया और फिर उनको जैनौं के हवाले करके कहा ंदिखो बटी, इनको किसी साफ कपडे में लपेटकर बडे सदूक में हिफाजत से रख दों खुदा के हक्स में घर में बरकत ही बरकत रहेगी।''

जैना दाढी और पटे लेकर अदर कोठडी में चली गई तो मौजू फाता के पास बैठ गया और बड़े प्यार से कहते लगा . "मैं अब नमाज पढ़ना सीखूँगा और मौलवी साहब के लिए दुआ किया करूँगा, जिन्होंने हम दोनो को फिर से मिला दिया।"

फाताँ खामोश रही।

<sup>1</sup> दूर बंकार व अनउपजाक जर्मान, 2 लडका, 3 कृतज्ञ, 4 पूजा-पाठ, 5 आदेश, 6 उतरना, 7 कृत्र आत शरीफ लपेटने या रखने का वस्त्र, 8 ईश्वर या अल्लाह द्वारा गुनाह माफ कर देना, 9. प्रभाविन, प्रभावशाली, 10 महाप्रलय, 11 शाबाश, 12 भाषण 13 शर्मिदगी, 14 बडे-बडे बालोंबाला, 15 धर्म सम्मत, 16 कोधित 17 विशिष्ट, 18 अपराध, गलती, 19 कृतज्ञ, 20. औसू; 21 आदेश, 22 धमग्म के प्रति श्रद्धा का भाव, 23. अवज्ञा, 24 निष्कपट, 25 दया का फरिश्ता; 26. खुशी, 27 प्रायश्चित, 28 लडखडाहट, 29. दातृत, 30. फटकारना, डॉटना, 31. समाधि, ईश्वर से ध्यान लगाने की अवस्था, 32 नशे के कारण आधी खली, 33 बेचैन।

## मम्मद भाई

फारम रोड में आप उस तरफ गली में चले जाइए, जो सफ़ेद गली कहलाती है तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे—यूँ तो बबई में कदम-कदम पर होटल और रेस्तोरॉ हैं, मगर जिन होटलो का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुन्फरिद<sup>1</sup> हैं कि यह उस इलाके में वाके हैं, जहाँ भाँत-भाँत की रेडियाँ बसती हैं।

एक जमाना गुजर चुका है—बस आप यही समझ लीजिए कि कोई बीस बरस के करीब गुजर चुके हैं, जब मैं उन होटलों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफेद गली से आगे निकलकर 'प्ले हाऊस' आता है, जहाँ दिन भर हाऊ-हू रहती थी: सिनेमा के शो दिन भर चलते रहने थे, चींपयाँ होती रहती थी। उस इलाके में सिनेमाघर गालिबन चार थे और उनके बाहर घटियाँ बजा-बजाकर बड़े समाअत पाश तरीके पर लोगों को मदऊ 'किया जाता था 'आओ दो आने में फस्ट क्लास खेल दो आने में।' बाज औकान घटियाँ बजानेवाले लोगों को जबर्दस्ती अदर धकेल देते थे।

सिनेमाओं के बाहर कुर्सियों और बैंचो पर चपी करानेवाले बैठे होते थे और उनकी खोपडियों की मरम्मत बड़े साइटिफिक तरीक़े पर की जाती थी—मालिश अच्छी चीज है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि बबई के रहनेवाले इसके इतने गरवीदा वयो हैं, दिन को और रात को, हर वक्त इन्हें तेल-मालिश की जरूरत महसूस होती है। आप अगर चाहें तो रात के तीन बजे भी बड़ी आसानी से तेल-मालिशया बुला सकते हैं; यूँ भी सारी रात, आप ख्वाह बबई के किसी कोने में ह्यें, यह आवाज आप यकीनन सुनते रहेगे ''पी पी पी '' यह 'पी' चंपी का मुख्पिफफ 5 है।

फ़ारस रोड यूँ तो एक सडक का नाम है, लेकिन यह उस पूरे इलाके से मंसूब है, जहाँ बेसवाएँ बसती हैं। यह बहुत बड़ा इलाक़ा है और इसमें कई गिलयाँ हैं, जिनके मुस्तिलफ़ नाम हैं, लेकिन सहूलत के तौर पर हर गली को फारस रोड या सफेद गली कहा जाता है। इन गिलयों में सैकड़ों जँगला लगी दूकानें हैं, जिनमे मुस्तिलफ़ रंग व सिन की औरते बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं, मुस्तिलफ़ दामों पर; आठ आने से आठ रुपए तक, आठ रुपए से सौ रुपए तक—हर दाम की औरत आपको इस इलाक़ में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मरहठी, कश्मीग, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ़्रांसिसी, चीनी, जापानी, गुज यह कि हर किस्म की औरत आपको यहाँ से दस्तेयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी

होनी हैं, माफ कीजिएगा, इसके मुताल्लिक आप मुझसे कुछ न पूछिए, बस औरते होती हैं और इनको गाहक मिल ही जाते हैं।

इस इलाके में बहुत-से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नही, यह क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बाज तो रेस्तोरों चलाते हैं, जिनके बाहर बोर्डों पर कीडो-मकोडों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नही, क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं—एक गली है, जिसका नाम अरबसीन है। वहाँ के लोग उसे अरब गली कहते हैं—उम जमाने में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक गली में गालिबन बीस-पच्चीस अरब रहते थे, जो खुद को मोतियों का ब्योपारी कहते थे, बाकी आबादी पजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल धी। उसी गली में मुझे एक कमरा मिल गया था, जिसमें सूरज की रोशनी का दाखिला बद था, हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था, उस कमरे का किराया नौ रुपए माहवार था।

आपका कयाम<sup>9</sup> अगर बबई में नहीं रहा है तो आप मुश्किल ही से यकीन करेंगे कि वहाँ किसी को किसी और से कोई सरोकार नहीं होता—अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपके पडोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको खबर हो जाए मगर वहाँ अरब गली में एक शख्स ऐसा था, जिसको अडोस-पडोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी, उसका नाम मम्मद भाई था।

मम्मद भाई रामपुर का रहनेवाला था, अव्वल दर्जे का फेकत, गतके और बनोट के फन<sup>10</sup> में यकता—मैं जब अरब गली में रहने लगा तो होटलो में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अर्से तक उससे मुलाकात न हो सकी।

में सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और बहुत रात गए लौटता था, अपनी मसरूफियत<sup>11</sup> के बावुजूद मुझे मम्मंद भाई से मिलने का बहुत इश्तियाक<sup>12</sup> था कि उसके मुताल्लिक अरब गली में बेशुमार दास्तानें मशहूर थी बीस-पच्चीस आदमी अगर लाठियों से मुसल्लह होकर उस पर टूट पडें तो भी उसका बाल तक बीका नहीं कर सकते, बिल्क खुद एक मिनट के अदर-अदर चित हो जाते हैं और यह कि उस-जैसा छुरीमार सारी बबई में कोई और नहीं है, ऐसे छुरी मारता है कि जिसके लगती है, उसको पता भी नहीं चलता, वह बस सौ कदम बगैर एहसास के चलता रहता है और फिर एकदम ढेर हो जाता है, यह सफाई है उसके हाथ की।

उसके हाथ की सफाई देखने का मुझे इश्तियाक नही था, लेकिन उसके मुताल्लिक बातें सुन-सुनकर मेरे दिल मे यह ख्वाहिश जरूर पैदा हो चुकी थी कि उसे देखूँ, उससे बाते चाहे न करूँ, लेकिन उसे करीब से देख लूँ कि वह दिखाई कैसा देता है।

उस तमाम इलाके पर उसकी शिख्सयत छाई हुई थी—वह बहुत बडा दादा था, लेकिन इसके बावुजूद लोग उसकी तारीफें करते नही थकते थे उसने कभी किसी बहू-बेटी की तरफ आज तक आँख उठाकर भी नहीं देखा है, वह लँगोट का बहुत पक्का है, गरीबों के दुख-दर्द का शरीक है, अरब गली, सिर्फ अरब गली ही नहीं, आसपास जितनी गलियों हैं और उनमे जितनी नादार<sup>13</sup> औरतें हैं, सब उसको जानती हैं कि वह अक्सर उनकी माली

इमदाद करता रहता है, हालाँकि वह ख़ुद उनके पास कभी नहीं जाता है, बस अपने किसी ख़ुर्द साल शागिर्द को भेज देता है और उनकी ख़ैरियत दरयाफ़्त कर लेता है।

मुझे मालूम नहीं, उसकी आमदनी के क्या ज़राय थे—वह अच्छा ख़ाता था और अच्छा पहनता था—उसके पास एक छोटा-सा तौंगा था, जिसमें एक बड़ा तदुरुस्त टट्टू ज़ुता होता था; ताँगा वह खुद चलाता था; साथ में दो या तीन शागिर्द होते थे, बड़े बाअदब । भिडी बाज़ार का एक चक्कर लगाकर या किसी दरगाह में होकर वह उस ताँगे पर वापिस अरब गली आ जाता था और किसी ईरानी के होटल में बैठकर अपने शागिंदों के साथ गतके और बनोट के म्ताल्लिक बातों में मसरूफ हो जाता था।

मेरी खोली के साथ ही एक और खोली थी, जिसमें मारवाड का एक मुसलमान रक्क़ास आशिक हुसैन रहता था। आशिक हुसैन ने मुझे मम्मद भाई की सैकड़ों कहानियाँ सुनाईं, उसने मुझे बताया कि मम्मद भाई एक लाख रुपए का आदमी है—आशिक हुसैन को एक मर्तबा गैस्ट्रो एंटाइटस हो गया था। मम्मद भाई को पता चला तो उसने फ़ारस रोड के तमाम डॉक्टर आशिक हुसैन की खोली में इकट्ठे कर दिए और उनसे कहा: 'देखो अगर आशिक हुसैन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हास सबका सफ़ाया कर दूँगा 'आशिक हुसैन ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में मुझसे कहा था: 'मंटो साहब, मम्मद भाई फ़रिश्ता है, फरिशता जब उसने डॉक्टरों को धमकी दी तो वह सब काँपने लगे और उन्होंने मेरा ऐसा लग के इलाज किया कि मैं दो दिन में ठीक-ठाक हो गया।'

मम्मद भाई के मुताल्लिक मैं अरब गली के गंदे और वाहियात होटलों में और भी बहुत कुछ सुन चुका था—एक शाख़्स ने, जो ग़ालिबन मम्मद भाई का शागिर्द था और ख़ुद को बहुत बड़ा फेकत समझता था, मुझसे कहा था: 'मम्मद भाई अपने नेफे में हमेशा एक ऐसा आबदार खंजर उड़स के रखता है, जो उस्तरे की तरह शेव भी कर सकता है और यह खंजर नियाम 14 में नहीं होता, खुला होता है, बिलकुल नंगा और वह भी पेट के साथ चिपका हुआ उस खंजर की नोक इतनी तीखी है कि अगर बातें करते हुए या झुकते हुए जरा-सी ग़लती हो जाए तो मम्मद भाई का एकदम काम-तमाम हो जाए।

ज़ाहिर है कि मम्मद भाई को देखने और उससे मिलने का इश्तियाक दिन ब दिन मेरे दिलो-दिमाग में बढ़ता गया—मालूम नहीं, मैंने अपने तसब्बुर में उसकी शक्लो-सूरत का क्या नक्शा तैयार किया था। अब इतनी मुद्दत के बाद मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि उन दिनों मैं एक क़वी हेकल<sup>15</sup> शख़्स को अपनी आँखों के सामने देखता था, जिसका नाम मम्मद भाई था और जो मुझे हरक्यूलिस साइकिलों के इश्तिहारों मे नज़र आता था।

मैं सुबह सबेरे अपने काम पर निकल जाता था और खाने-वाने से फ़ारिग होकर रात को दस बजे के क़रीब वापिस आकर फ़ौरन सो जाता था—इन हालात में मम्मद भाई से कैसे मुलाक़ात हो सकती थी।

मैंने कई मर्तबा सोचा कि काम पर न जा कें, सारा दिन अरब गली में गुज़ारूँ और भम्मद भाई को देखने और मिलने की कोशिश करूँ, मगर मैं ऐसा न कर सका, कि मेरी मुलाज़मत ही बड़ी वाहियात किस्म की थी। उन्हीं दिनों अचानक मलेरिया ने मुझ पर ज़बर्दस्त हमला किया; ऐसा हमला कि मैं बौखला गया।

अरब गली के एक डॉक्टर ने कहा : 'खतरा है कि मलेरिया बिगड़कर नमूनिया में तब्दील न हो जाए।'

मैं बिलकुल तने-तन्हा था—मेरे साथ मेरी खोली में जो एक शख़्स रहता था, उसको पूना में नौकरी मिल गई थी और अब उसकी रफ़ाकत<sup>16</sup> मुझे नसीब नहीं थी।

मैं बुख़ार में फुँक रहा था; इस क़दर प्यास लग रही थी कि जो पानी खोली मे रखा था, वह मेरे लिए नाकाफ़ी था और दोंस्त-यार कोई पास था नही जो मेरी देखभाल करता।

मैं बहुत सस्तजान हूँ, देखभाल की मुझे अमूमन जरूरत महसूस नही हुआ करती, मगर मालूम नहीं, वह किस किस्म का बुखार था, किस किस्म का मलेरिया था कि उसने मेरी रीढ की हड्डी तक तोड़ दी थी और मैं बिलबिला रहा था—मेरे दिल में पहली मर्तबा यह स्वाहिश पैदा हुई कि कोई मेरे पास मौजूद हो और मुझे दिलासा दे; दिलासा न दे तो कम अज कम अपनी शक्ल ही दिखाता रहे; मुझे यह खुशगवार एहसास तो हो कि मझे पछनेवाला कोई है।

दो दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा तकलीफ़ भरी करवटे लेता रहा, मगर कोई न आया—आना किसे था, मेरी जान-पहचान के लोग ही कितने थे; दो, तीन या चार और वह इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत तक का इल्म नहीं हो सकता था, फिर बबई में कौन किसको पुछता है; कोई मरे या जिए, बला से।

मेरी बहुत बुरी हालत थी—रक्काम आशिक हुमैन की बीवी बीमार थी और वह अपने वतन जा चुका था; यह मुझे होटल के छोकरे ने बताया था—अब मैं किसको बुलाता।

मैं बड़ी निढाल हालत में था और मोच ही रहा था कि जैसे-तैसे खुद नीचे उतरूँ और किसी से बात करूँ कि दरवाजे पर दस्तक हुई।

मैंने खयाल किया कि होटल का छोकरा होगा, जिसे बबई की जबान में 'बाहरवाला' कहते हैं—मैंने बडी मरियल आवाज में कहा ''आ जाओ!''

दरवाजा खुला और एक छरेरे बदन का आदमी, जिसकी मूँछे मुझे सबसे पहले दिखाई दीं, अदर दाख़िल हुआ।

उसकी मूँछें ही सबकुछ थीं — मेरा मतलब यह है कि अगर उसकी मूँछें न होतीं तो बहुत मुम्किन है, वह कुछ भी न होता; उसकी मूँछों ही ने, ऐसा मालूम होता था, उसके सारे वृजूद को जिंदगी बस्श रखी है।

वह अंदर दाख़िल हुआ और अपनी कैसर विलियम-जैसी मूँछो को एक उँगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया—उसके पीछे तीन-चार आदमी और थे, अजीबो-गरीब बज़ा कृता<sup>17</sup> के।

मैं हैरान था कि वह लोग कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं।

कैंसर विलियम-जैसी मूँछों और छरेरे बदनवाले आदमी ने मुझसे बडी नर्मो-नाजुक आवाज़ में कहा: ''वमटो साहब, आपने हद कर दी: साला मुझे इत्तला क्यों न दी?'' 'मंटो' का 'वमटो' बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी: फिर मैं इस मड में भी नहीं था कि उसकी इस्लाह<sup>18</sup> करता—मैंने अपनी नहींफ़ आवाज में उसकी मूँछों से सिर्फ इतना पूछा : ''आप लोग कौन हैं ?''

उसने म्ह्तसर-सा जवाब दिया : "मम्मद भाई!"

जाने मुझे क्या हुआ, मैं आपसे आप उठकर बैठ गया ''मम्मद भाई ? आप मम्मद भाई हैं !मशहूर दादा '' मेरे मुँह से निकल तो गया, लेकिन फौरन मुझे अपने बैंडेपन का एहसास हुआ और मैं रुक गया।

मम्मद भाई ने छोटी उँगली से अपनी मूँछो के करख़्त बाल जरा ऊपर किए और मुसकराया: ''हाँ वमटो भाई, मैं मम्मद भाई हूँ, यहाँ का मशहूर दादा मुझे बाहरवाले से मालूम हुआ कि तुम बीमार हो साला यह भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर न की मम्मद भाई का मस्तक फिर जाता है जब कोई ऐसी बात होती है।''

मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुख़ातिब होकर कहा ''अरे, क्या नाम है तेरा जा, भाग के जा और क्या नाम है उस डॉक्टर का समझ गए ना. उससे कह कि मम्मद भाई बुलाता है एकदम जल्दी आए, एकदम ∵सब काम छोड़ दें और जल्दी आए, और देख, साले से कहना, सब दवाएं लेता आए।''

मम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया, वह एकदम चला गया।

मैं चुप था, मोच रहा था, उसको देख रहा था—वह तमाम दास्तानें मेरे बुखारआलूदा दिमाग में चल-फिर रही थीं, जो मैं उसके मृताल्लिक लोगो से सुन चुका था, लेकिन गडमड़ सूरत मे कि उसकी तरफ नज़र उठते ही उसकी मूँछें सब दास्तानो पर छा जाती थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस चेहरे को, जिसके खदोखाल बडे मुलायम और नर्मो-नाज़क हैं, सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए वह मूँछे रखी गई हैं; मैंने अपने बुख़ारआलूदा दिमाग मे सोचा कि मम्मद भाई दर हकीकत इतना खौफनाक नहीं, जितना उसने खुद को जाहिर कर रखा है।

खोली में कोई कुर्सी नहीं थी; मैंने मम्मद भाई से कहा कि वह मेरी चारपाई पर बैठ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े रूखे-से लहजे में जवाब दिया. "नहीं हम खड़े रहेगे।" फिर उसने टहलते हुए—हालाँकि खोली में टहलने की ऐयाशी की कोई गुजाइश नहीं थी—अपने कुर्ते का दामन उठाकर पाजामें के नेफ़ें में उड़सा हुआ ख़ंजर निकाला। मैं समझा, ख़ंजर चाँदी का है, इस क़दर लिश्क रहा था कि आपसे क्या कहूँ खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा: जो बाल खंजर की जद में आए, सब माफ़ हो गए, उसने इत्मीनान का साँस लिया और नाख़ून तराशने लगा।

मुझे महसूस हुआ, उसकी आमद ही से मेरा बुख़ार कई दर्जे नीचे उतर गया है—मैंने किसी कदर होशमद हालत में उससे कहा: "मम्मद भाई, यह खंजर तुम इस तरह अपने नेफे में यानी बिलकुल अपने पेट के साथ चिपकाकर रखते हो और यह इस कदर तेज़ है वया तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता?"

उसने खंजर से अपने नाख़ुन की एक काश बडी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया:

"यह ख़ंजर दूसरों के लिए है और यह अच्छी तरह जानता है "साला अपनी ही चीज़ है, अपने को नुकसान कैसे पहुँचाएगा ?"

खंजर से जो रिश्ता उसने कायम किया था, वह कुछ ऐसा ही वा जैसे कोई माँ या बाप कहे कि यह मेरा बेटा है, या मेरी बेटी है, इसका हाच मुझ पर कैसे उठ सकता है।

इतने में डॉक्टर आ गया-उसका नाम पिटो चा और मैं वमटो चा।

उसने 'मम्मद' भाई को अपने ख़ास क्रिश्चियन अंदाज़ में सलाम किया और पूछा कि मामला क्या है।

जो मामला था, वह मम्मद भाई ने बयान कर दिया; मुख़्तसर, लेकिन कड़े अल्फ़ाज़ में, जिनमें तहक्कुम<sup>19</sup> था: ''देखो, अगर तुमने वमटो भाई का इलाज अच्छी तरह न किया तो तुम्हारी ख़ैर नहीं।''

डॉक्टर पिटो ने फरमाबरदार लड़के की तरह अपना काम किया—उसने मेरी नब्ज़ देखी; स्टेबोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुबाइना किया, ब्लड प्रैशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफ़सील पूछी। फिर उसने मुझसे नहीं, मम्मद माई से कहा: 'फ़िक़ की कोई बात नहीं: "मलेरिया है "मैं इंजेक्शन लगा देता हैं।"

मम्मद भाई मुझसे कुछ फ़ासले पर खड़ा था—उसने डॉक्टर पिटो की बात सुनी और खंजर से अपनी कलाई के बाल उड़ाते हुए कहा: "मैं कुछ नहीं जानता व इंजेक्शन देना है तो दे दो, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो ""

डॉक्टर पिटो कॉप गया: "नहीं मम्मद भाई, सब ठीक हो जाएगा।" मम्मद भाई ने खंजर अपने नेफे में उडस लिया: "तो ठीक है।"

''तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ।'' डॉक्टर पिटो ने अपना बैग खोला और सिरिज निकासी।

"ठहरो ठहरो " मम्मद भाई जैसे घबरा गया।

डॉक्टर पिटो ने सिरिज फ़ौरन बैग में वापस रख दी और मिमयाते हुए मम्मद भाई से मखातिब हआ: ''क्यों, क्यों ' ?''

"बस मैं किसी के सुई लगते नहीं देख सकता" "यह कहकर मम्मद भाई खोली से बाहर चला गया—उसके पीछे-पीछे उसके साथी भी चले गए।

डॉक्टर पिटो ने मुझे कूनेन का इंजेक्शन लगाया; बड़े सलीक़े से; बस उतना ही दर्द हुआ, जितना कि होता है, वर्ना मलेरिया का यह इंजेक्शन बड़ा तकलीफ़देह होता है। जब डॉक्टर पिटो फारिंग हुआ तो मैंने उसमें फ़ीस पछी।

उसने कहा: "दस मपए।"

मैंने तिकए के नीचे में बटवा उठाया और दस रूपए का एक नोट निकालकर उसकी तरफ़ बढ़ाया। डॉक्टर पिटो ने नोट बामा ही बा कि मम्मद भाई खोली के अंदर आ गया—उसने गज़ब आलूद निगाहों से मुझे और डॉक्टर पिटो को देखा और गरजकर कहा: "यह क्या हो रहा है?"

मैंने कहा: "फीस दे रहा हैं।"

मम्मद भाई ज़रा घूमकर डॉक्टर पिटो से मुख़ातिब हुआ: ''साले, यह फीस कैसी ले रहा है?''

डॉक्टर पिटो बौखला गया: "मैं कब मैं कब ले रहा हूँ ये दे रहे हैं ।"

''साले, हमसे फीस लेते हो वापिस करो यह नोट '' मम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर-ऐसी तेजी थी।

डॉक्टर पिटो ने नोट मुझे वापिस कर दिया और बैंग उठाकर मम्मद भाई से माजरत<sup>20</sup> तलब करते हुए खोली से बाहर निकल गया ।

मम्मद भाई ने एक उँगली से अपनी काँटों-ऐसी मूँछो को ताव दिया और मुमकराया . "वमटो भाई, यह भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले तुम्हारी कसम, मैँ अपनी मूँछें मुँडवा देता अगर उस साले ने फीस ली होती यहाँ सब तुम्हारे गुलाम हैं।"

थोडे-से तवक्कुफ<sup>21</sup> के बाद मैंने उससे पूछा ''मम्मद भाई, तुम मुझे कैसे जानते हो ?'' उसकी मूँछे थरथराईं ''मम्मद भाई किसे नहीं जानता । हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, और अपनी रिआया का खयाल रखते हैं हमारी अपनी सी. आई डी है और वह हमे बताती रहती है, कौन आया है, कौन गया है कौन अच्छी हालत मे है, कौन बुरी हालत मे तम्हारे मताल्लिक हम सबक्छ जानते हैं।''

मैंने अज-राहे-तफन्नुन<sup>22</sup> पुछा <sup>. ''</sup>क्या जानते हो ?''

"साला हम क्या नहीं जानता तुम अमृतसर का रहनेवाला है, कश्मीरी है; यहाँ एक फटीचर अखबार में काम करता है तुमने बिस्मिल्लाह होटल के दस रुपए देने हैं, इसीलिए तुम उधर में नहीं गुजरते भिड़ी बाजार में एक पानवाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तम बीस रुपए दम आने के सिगरेट लेकर फूँक चुके हो।"

मैं पानी-पानी हो गया।

उसने अपनी करस्त<sup>23</sup> मूँछों पर उँगली फेरी और मुसकराकर कहा ''वमटो भाई, तुम कुछ फिक्र न करो तुम्हारे सब कर्जे चुका दिए गए हैं और अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो मैंने उन सालो से कह दिया है खबरदार, जो वमटो भाई को तंग किया और मम्मद भाई तुमसे कहता है कि इशाल्लाह कोई तुम्हे तग नहीं करेगा।''

मेरी समझ में नही आ रहा था कि उसमे क्या कहूँ — मैं बीमार था; कूनेन का टीका मुझे लग चुका था, जिसके बायस मेरे कानों मे शायँ-शायँ हो रही थी; और फिर मैं उसके खुलूस के नीचे बेहद दब चुका था। मैं सिर्फ इतना कह सका ''मम्मद भाई, खुदा तुम्हे जिंदा रखे तुम हरदम खुश रहो।''

उसने अपनी मूँछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया-उसके साथी भी चले गए।

डॉक्टर पिटो हर रोज़ सुबहो-शाम आता रहा—मैंने उससे कई मर्तबा फ़ीस का जिक्र किया, मगर उसने हर मर्तबा कानों को हाथ लगाकर कहा . ''नही मिस्टर मंटो, मम्मद भाई का मामला है मैं एक डेढ़िया भी नहीं ने सकता।'' मैं हरदम एक ही बात सोचता रहता कि मम्मद भाई ज़बर्दस्त आदमी है, यानी ख़ौफनाक; जिससे डॉक्टर पिटो भी, जो बडा ख़सीस है, डरता है, इस हद तक कि ईंजेक्शनो पर अपनी जेब से खर्च करता है और मुझसे फ़ीस तक नही लेता।

मेरी बीमारी के दौरान में मम्मद भाई भी बिला नागा आता रहा —वह कभी सुबह आता था, कभी शाम को, अपने शागिदौं-साथियों के साथ।

वह मुझे हर मुम्किन तरीके से ढारस देता. ''तुम डॉक्टर पिटो के इलाज से इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक-ठाक हो जाओंगे।''

पंद्रह रोज के अंदर-अंदर मैं ठीक-ठाक हो गया, मलेरिया भी दूर हो गया और कमजोरी भी चली गई—इस दौरान में मम्मद भाई का हर खद्दोखाल मुझ पर अच्छी तरह वाजेह हो चुका था।

जैसा कि मैं इससे पेशातर कह चुका हूँ, वह छग्हरे बदन का आदमी था; उम्र यही कोई पच्चीस-तीस के दरिमयान होगी; पतली-पतली बाँहे; टाँगें भी पतली-पतली थी, हाथ बला के फर्तीले थे—उन हाथों से वह अपना तेज धार खंजर इस सफाई से अपने दृश्मनो को मारता था कि उनको पता भी नहीं चलता था—यह मझे अरब गली के लोगो ने बताया था।

उसके मुताल्लिक बेशुमार बातें मशहूर थीं—छुरीमार वह अव्वल दर्जे का था, वह बनोट और गतके का माहिर था—सब कहते थे कि वह सैकड़ो कत्ल कर चुका है, मगर मैं यह अब भी मानने को तैयार नहीं हूँ—लेकिन आज भी जब मैं उसके मुताल्लिक सोचता हूँ तो मेरे तन-बदन पर झुरझुरी-मी तारी हो जाती है—वह ख़ौफनाक हथिया वह क्यो हर वक्त अपनी शलवार के नेफें में उडसे रहता था।

मैं जब बिलकुल अच्छा हो गया,और चलने-फिरने के काबिल हो गया तो एक दिन अरब गली के एक थर्ड क्लास चीनी रेस्तोरों में मेरी उससे मुलाक़ात हो गई—वह उसी खजर से अपने नाख़न काट रहा था।

मैंने कहा : ''मम्मद भाई, आजकल बदूक-पिस्तौल का जमाना है और तुम यह खंजर लिए फिरते हो !''

उसने अपनी करस्त मृंछों पर एक उँगली फेरी और कहा: "वमटो भाई, बद्क-पिस्तौल में कोई मजा नही; इन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है घोडा दबाया और ठाह इसमें कोई मजा नही यह चीज, यह खजर, यह छुरी, यह चाकू, मज़ा आता है खुदा की कसम यह वह है तुम क्या कहा करते हो, हाँ आर्ट इसमें आर्ट है मेरी जान जिसको खंजर या छुरी चलाने का आर्ट न आता हो, वह एक कंडम दादा है पिस्तौल क्या है, बस खिलौना है, जो नुकसान ज़रूर पहुँचा सकता है, पर उसमें कोई लुत्फ नहीं, जरा लुत्फ नहीं तुम यह खंजर देखो, इसकी तेज धार देखों "यह कहकर उसने अँगूठे पर लब लगाया और फिर अँगूठा खंजर की धार पर फेरा: "इससे कोई धमाका नहीं होता इसको बस यूँ पेट के अंदर दाखिल कर दो, सफ़ाई से कि साले को मालूम तक न हो बदक-पिस्तौल तो बकवास है"

अब हर गेज किसी न किसी वक्त उससे मुलाकात हो जाती थी, या यूँ समझ लीजिए

कि मैं ज़ै-तुँ उससे मिल लेता था-मैं उसका ममनने-एहसान था।

मैं जब कभी उसके एहसान का जिक्र करता, वह नाराज़ हो जाता और कहता . ''मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है | मैंने बस अपना फर्ज निभाया है ।''

जब मैंने कुछ तुफतीश की तो मुझे मालूम हुआ कि वह फारस रोड के इलाके का एक किस्म का हाकिम था, ऐसा हाकिम जो हर शास्स की खबरगीरी करता है—कोई बीमार हो, किसी को कोई तकलीफ हो, वह फौरन पहुँच जाता था—यह उसकी मी.आई डी. का काम था कि उसको हर बात से बाखबर रखे।

वह दादा था, एक खतरनाक गुडा—मेरी समझ मे अब भी नही आता कि वह किस लिहाज से गडा था।

खुदा वाहिद-शाहिद है कि मैंने कभी उसमे कोई गुडापन नहीं देखा; एक सिर्फ उसकी मूँछे थी जो उसकी सूरत को हैबतनाक बनाए रखती थीं। उसको अपनी मूँछों से प्यार था, वह उनकी परर्वारश इस तरह करता था, जिस तरह कोई अपने बच्चे की करता है।

उसकी मुंछों का एक-एक बाल खडा था—मुझे किसी ने बताया था कि मम्मद भाई हर रोज अपनी मुंछों को बालाई खिलाता है, और जब खाना खाता है तो सालन भरी उँगिलयों से अपनी मूंछे जरूर मरोडता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूँ मूंछ के बालों में ताकृत आ जाती है—मैं कह चका हूँ कि उसकी मूंछे बडी खौफनाक थीं, दरअसल उन मूंछों का नाम मम्मद भाई था, या उस तेज धार खजर का नाम मम्मद भाई था जो उसकी तंग घेरे की भाजवार के नेफें में हर बक्त मौजद होता था—मुझे उसकी उन दोनों चीजों से डर लगता था, न मालम क्यों।

वह यूँ तो उस इलाके का बहुत बड़ा दादा था, लेकिन वह सबका हमदर्द था—मालूम तहीं, उसकी आमदनी के क्या जराए थे, पर वह हर हाजतमद की बरवक्त मदद करता था।

उसे इलाके की तमाम रिडयाँ उसको अवना पीर मानती थी—वह एक माना हुआ गुंडा था, लाजिम था कि उसका ताल्लुक किसी रडी से होता, मगर मेरी इत्तिला के मुताबिक इस किस्म के सिलिंसले से उसका कभी दूर का ताल्लुक भी नहीं रहा था।

वह अनपढ़ था—मेरी और उसकी बडी दोस्ती हो गई थी, जाने क्यो वह मेरी इतनी इज्ज़त करता था कि अरब गली के बंधातर आदर्त, मुझसे रशक खाते थे।

एक दिन सुबह सवेरे दफ्तर जाते वक्त मैंने चीनी रेस्तोरॉ में किसी से सुना कि मम्मद भाई गिरफ्तार कर लिया गया है—मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इसलिए कि थानेवाले उसको जानते थे।

मैं सोच मे पड़ गया कि क्या वजह हो सकती है—मैंने उस आदमी से पूछा, जो मम्मद भाई की गिरफ्तारी की बात कह रहा था।

उस आदमी ने मुझसे कहा ''इसी अरब गली में एक औरत रहती है, शीरी बार्ट उसकी एक जवान लडकी है उस लडकी को कल एक आदमी ने खराब कर दिया, उसकी इस्मतदरी कर दी बस शीरी बाई रोती-रोती मम्मद भाई के पास पहुँची और कहने लगी: 'तुम यहाँ के दादा हो मेरी बेटी से फ़लाँ आदमी ने बुरा किया है और तुम घर में बैठे हो "लानत है तुम पर "' मम्मद भाई ने यह मोटी गाली उस बुढ़िया को दी और उससे पूछा: 'तुम क्या चाहती हो"?' बुढ़िया ने कहा: 'मैं चाहती हूँ, तुम उस हरामज़ादे का पेट चाक कर दो "' मम्मद भाई उस वक्त पाव कीमा खा रहा था उसने अपने नेफ़े में से खंजर निकाला, अँगूठा फ़ेरकर धार देखी और बुढ़िया से बोला: 'जा, तेरा काम हो जाएगा" 'और बुढ़िया का काम हो गया जिस आदमी ने बुढ़िया की लड़क़ी की इस्मतदरी की थी, आधे घंटे के अंदर-अंदर उसका काम तमाम हो गया !''

मम्मद भाई को गिरफ़्तार तो कर लिया गया था, मगर उसने वह काम इतनी होशियारी और चाबुकदम्ती से किया था कि उसके ख़िलाफ कोई शहादत<sup>24</sup> मौजूद नहीं थी; यह अलग बात है कि अगर कोई ऐनी शाहिद मौजूद होता तो वह भी कभी कोई बयान न देता—दो ही दिनों में मम्मद भाई को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

वह दो दिन हवालान में रहा था और उसको वहाँ कोई तकलीफ़ न हुई थी—इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, सिपाही, सब उसको जानते थे—लेकिन जब वह ज़मानत पर रिहा होकर बाहर आया तो वह उखडा हुआ था; उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुँचा था। मैंने महसूस किया कि उसकी मूँछें, जो खौफ़नाक तौर पर हमेशा ऊपर को उठी होती थी, किसी कदर झकी हुई हैं—और उसके कपड़े, जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे।

थाने से बाहर निकलने के बाद हम लोग चीनी रेस्तोरों में चले गए—मैंने उससे कृतल के मृताल्लिक कोई बात न की।

उसने ख़ुद कहा: "वमटो साहब, अफसोस इस बात का है कि साला देर से मरा, मुश्किल से मरा खंजर उतारने में मुझसे ग़लती हो गई थी मेरा हाथ ज़रा टेढ़ा पड़ा धा वह भी साला उसका कुसूर था, साला एकदम मुड़ गया था इसी वजह से तो सारा मामला कंडम हो गया था बस साला मर गया. पर बड़ी तकलीफ के साथ इस बात का मझे बहत अफसोस है।"

आप खुद सोच सकते हैं कि मम्मद भाई की बात सुनकर मेरा रद्दे-अमल क्या हुआ होगा—उसको अफ़सोस था कि वह उस आदमी को बतरीक़े अहसन<sup>25</sup> क़त्ल न कर सका था, और यह कि उस आदमी को मरने में तकलीफ़ हुई थी।

मुकदुदमा तो खैर चलना ही था।

मम्मद भाई मुक़द्दमें के डर से बहुत घबरा रहा था—उसने अपनी ज़िदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी—जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, वह अदालत, मैजिस्ट्रेट, वकील और गवाह, किसी के मुताल्लिक़ कुछ नहीं जानता था कि उन लोगो से उसका साबिक़ा कभी पड़ा ही नहीं था—तभी तो मैं कहता हूँ कि मालूम नहीं, उसने इससे पहले क़त्ल किए भी थे या नहीं।

वह बहुत फ़िक्रमंद था।

पुलिस ने जब केस पेश किया और तारीख़ मुक़र्रर हो गई तो वह बहुत•परेशान हो गया। अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाज़िर हुआ जाता है, इसके मुताल्लिक उसको कत्अन मालूम नहीं था—बार-बार वह अपनी क़ड़त मूंछों पर उँगली फेरता और मुझसे कहता: "वमटो भाई, मैं मर जाऊँगा, पर कोर्ट में नहीं जाऊँगा साली मालूम नहीं, कैसी जगह है ?"

उसके शार्गिदों-साथियों ने उसको ढारस दी कि मामला संगीन नहीं है, कोई शहादत मौजूद नहीं है, बस एक सिर्फ़ उसकी मूँछें हैं, जो मैजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ कोई मुख़ालिंफ़ जज़्बा पैदा कर सकती हैं।

जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, उसकी वह मूंछे ही थीं, जो उसको खौफनाक बनाती थीं—अगर उसकी वह मूँछें न होतीं तो वह हरगिज-हरगिज दादा दिखाई न देता ।

उसकी जमानत थाने ही में हो गई थी और अब उसे अदालत मे पेश होना था—वह मैजिस्ट्रेट का सामना करने के ख़ुयाल ही से घबरा रहा था।

मैंने महसूस किया कि वह बहुत परेशान है—उसको अपनी मूंछों के मुताल्लिक बडी फिक्र थी, वह सोचने लगा था कि अगर वह उन मूँछों के साथ अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुम्किन है, उसको सजा हो जाए।

आप समझते होगे, यह कहानी है, मगर यह वाका है कि मम्मद भाई बहुत परेशान था।

उसके तैमाम शागिर्द-माथी हैरान थे, इसलिए कि वह कभी हैरान व परेशान नहीं हुआ था—उसके बाज करीबी दोस्तों ने भी उससे कहा था . 'मम्मद भाई, कोर्ट में जाना है तो इन मुँछों के साथ न जाना मैजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा।'

वह हर वक्त सोचता रहता था कि उसकी मूंछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने, लेकिन वह किसी नतीजे पर पहुँच नही पाता था। एक दिन उसने अपना तेज धार खजर, जो मालूम नहीं, पहली मर्तबा खून आश्ना हुआ था या इससे पहले भी हो चुका था, अपने नेफे में से निकाला और रेस्तोराँ के बाहर गली में फेंक दिया।

मैंने हैरत भरे लहजे मे कहा "मम्मद भाई, यह क्या?"

"कुछ नहीं वमटो भाई, सब घोटाला हो गया है कोर्ट में जाना है सब कहते हैं, मैजिस्ट्रेट मेरी मुँछें देखकर मुझे जरूर सजा देगा बोलो, मैं क्या करूँ?"

मैं क्या बोलता—मैंने उसकी मूंछो की तरफ़ देखा, जो वाकई बड़ी ख़ौफनाक थीं। मैंने कहा: "मम्मद भाई, बात तो कुछ ठीक लगती है तुम्हारी मूंछों मैजिस्ट्रेट के फैसले पर असर अंदाज हो सकती हैं अगर कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी मूंछों के खिलाफ़ होगा।"

''तो मुँड़वा दूँ ?'' उसने अपनी चहेती मूँछों पर बडे प्यार से उँगली फेरी । मैंने पूछा : ''तुम्हारा अपना क्या ख़याल है ?''

''मेरा खयाल जो कुछ भी है, वह तुम न पूछो यहाँ सबका ख़याल है कि मैं इन्हें मुँड़वा दूँ कि वह साला मैजिस्ट्रेट मुखालिफ न हो जाए तो मुँड़वा दूँ वमटो भाई?''

मैंने कुछ सवक्कफ़ के बाद कहा: "अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मुँडवा दो यह

सच है कि इन मैंछो के साथ तम खतरनाक दिखाई देते हो।"

दूसरे दिन मम्मद भाई ने अपनी मूँछे; अपनी जान से अजीज मूँछे मुँडवा डाली।

मिस्टर एफ एच टेल की अदालत में उसका मुकद्दमा पेश हुआ — मूँछों के बगैर मम्मद भाई हाजिर हुआ, मैं भी मौजूद था।

मम्मद भाई के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसकी फाइल देखने के बाद उसको खतरनाक गुडा करार देते हुए तडी पार, यानी सूबाबदर कर दिया—उमको सिर्फ एक दिन दिया गया कि वह अपने मामलात तय करने के बाद बबई छोड दे।

अदालत से बाहर निकलने के बाद उसने मुझसे कोई बात न की—उसकी छोटी-बडी उँगलियाँ बार-बार उसके बालाई<sup>26</sup> होठ की तरफ बढ़ती थी, मगर वहाँ कहाँ कोई बाल था।

अगली शाम जब उसे बबई छोडकर कही और जाना था, मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात चीनी रेस्तोराँ में हुई—उसके शागिर्द-साथी उसके आसपास कुर्सियो पर बैठे चाय पी रहे थे—मूँछो के बगैर वह बहुत शरीफ आह्रमी दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह बहुत मगमूम<sup>27</sup> है।

मैंने उसके पास बैठकर कहा "क्या बात है मम्मद भाई?"

• उसने एक बहुत बडी गाली खुदा मालूम जाने किसको दी और कहा ''साला अब मम्मद भाई ही नही रहा।''

मैंने कहा "कोई बात तही मम्मद भाई यहाँ नही तो किसी और जगह सही।"

जो जगहें उसकी जबान पर आईं, उसने उनको बेशुमार गालियाँ दी ''साला अपन को <sup>®</sup> यह गम नहीं यहाँ रहूँ या किसी और जगह रहूँ यह साला मूँछे क्यो मुँडवा दी ?'' फिर उसने उन लोगों को, जिन्होंने उसको मुँछे मुँडवाने का मश्वरा दिया था, एक करोड गालियाँ दी और कहा ''साला अगर मुझे नडी पार ही होना था तो मूँछों के साथ क्यो न हुआ।''

मुझे हँसी आ गई।

वह आग-बबूला हो गया ''साला तुम कैसा आदमी है वमटो भाई खुदा की कसम, हम सच कहता है, हमे फाँसी लगा देते पर यह बेवकूफी तो हमने खुद की साला आज तक हम किसी से न डरा था साला हम अपनी ही मूँछों से डर गया ''यह कहकर उसने दोहत्थड अपने मुँह पर मारा ''मम्मद भाई, लानत है तुझ पर साला अपनी ही मूँछों से डर गया अब जा अपनी माँ के ''

उसकी आँखों मे आँसू आ गए जो उसके बिना मूँछों के चेहरे पर कुछ अजीब-से दिखाई दे रहे थे।

अद्वितीय बंजांड 2 जिसे सब मृत सक जार से 3 आर्मीत्रत 4 लट्टू होना, 5 वह शब्द िसमें अक्षर करके सिक्षप्त कर दिए गए हों, 6 आयु, 7 उपलब्ध होना, प्राप्त होना; 8. शामिल, 9. जिबास,

<sup>10.</sup> कला, ऑर्ट, 11. व्यस्तता, 12 लालसा, 13 दिग्द्र, 14 म्यान, 15 लम्बे-चौड़े विशालकाय,

<sup>16</sup> सहकारिता, महायता, 17 वेशभृषा के; 18 मशोधन; 19 आदेशात्मक, 20 माफी, 21. अतरानः

<sup>22</sup> मजाक में; 23. सख्त; 24 गवाही; 25 अन्त्रदे तरीके से, 26 ऊपरी, 27. उदास ।

## मंज़ूर

जब उसे हस्पतान में दाख़िल किया गया तो उसकी हालत बहुत खराब थी।

पहली रात उसे ऑक्सीजन पर रखां गया—जो नर्स ड्यूटी पर थी, उसका खयाल था कि वह नया मरीज सुबह होने से पहले-पहले मर जाएगा।

उसकी नब्ब की रफ्तार गैर यकीनन थी; कभी जोर-जोर से फडफडातीं और कभी लंबे-लंबे वक्फ़ों के बाद चलती—पसीने में उसका बदन शराबोर था; एक लहजे के लिए भी उसे चैन नहीं मिलता था; कभी वह इस करवट लेटता और कभी उस करवट, जब घबराहट बहुत ज्यादा बढ जाती तो उठकर बैठ जाता और लंबे-लंबे साँस लेने लगता—रग उसका हल्दी की गाँठ की तरह जर्द था, ऑखे अदर धैसी हुई थीं, नाक का बाँसा बर्फ की डली था; और सारे बदन पर रअशा था।

मारी रात उसने बडे शदीद करब<sup>2</sup> में काटी; ऑक्सीजन बराबर दी जा रही थी; सुबह हुई तो उसे किसी कदर इफाका<sup>3</sup> हुआ और वह निढाल होकर सो गया।

उसके दो-तीन अजीज आए, कुछ देर उसके पास बैठे और फिर चले गए—डॉक्टर न उन्हें बताया कि अभी उसके मर्ज की तश्खीस नहीं हुई है।

जब वह उठा तो उसे टीका लगाया गया—उसके दिल में बदस्तूर मीठा-मीठा दर्द हो रहा था; शानों के पट्ठे अकडे हुए थे, जैसे रात भर उन्हें कोई कूटता रहा हो, जिस्म की बोटी-बोटी दुख रही थी—उसको यकीन था कि उसकी मौत दूर नही, वह आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा।

उसकी उम्र बत्तीस बरस के क़रीब थी, इन बरसो में उसने कोई राहत नहीं देखी थी, जो उस वक्त उसे याद आती और उसकी सुऊबत<sup>5</sup> में इजाफा करती—उसके माँ-बाप उसके बचपन ही में दागे-मुफारकत<sup>6</sup> दे गए थे; मालूम नही, उसकी परविष्ण किसी ख़ास शख़्स ने की थी, बस वह ऐसे ही इधर-उधर ठोकरें खाता उस उम्र तक पहुँच गया था और एक कारखाने में मुक्तांज़म होकर पच्चीस रुपए माहवार पर इतिहा दर्जे की इफ़्लासजदा<sup>7</sup> जिंदगी गुज़ार रहा था।

अगर उसके जिस्म में टीसें न उठती तो वह अपनी तदुरुस्ती और बीमारी में कोई नुमायाँ फ़र्क महसूस न करता, क्योंकि सेहत उसकी कभी भी अच्छी नही थी और कोई न कोई आरजा उसे जरूर लाहिक रहता था।

दम्नावेज : एक / 355

वह एक बहुत बड़े वार्ड में था जिसमें उसकी तरह और कई मरीज़ भी लोहे की चारपाइयों पर लेटे हुए थे—उसके दाहिने हाथ नौ-दस बरस का एक लड़का कंबल में लिपटा हुआ उसकी तरफ़ देख रहा था और उसका चेहरा तमतमा रहा था।

"अस्सलाम्अलैक्म" लड़के ने बड़े प्यार से कहा।

उसने लडके के प्यार भरे लहजे से मुतास्सिर होकर जवाब दिया: ''वालैकुमअस्सलाम'' लडके ने कंबस में करवट बदली: ''भाई जान, अब आपकी तबीयत कैसी है ?'' उसने इष्टितसार से कहा: ''अल्लाह का शक्र है।''

लड़के का चेहरा और ज्यादा तमतमा उठा. ''आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे आपका नाम क्या है ?''

''मेरा नाम?'' उसने मुसकराकर लडके की तरफ़ बिरादराना शफक़त<sup>®</sup> से देखा ''मेरा नाम अस्तर है।''

''मेरा नाम मंज़ूर है।'' यह कहकर लड़के ने एकदम करवट बदली और उस नर्स को पुकारा, जो उधर से गुज़र रही थी: ''आपा आपाजान!''

नर्स रुक गई-मंजूर ने माथे पर हाथ रखकर उसे सलाम किया-नर्स उसके करीब आई और उसे प्यार करके चली गई।

थोड़ी देर के बाद हाऊस सर्जन आया - मजूर ने उसको भी सलाम किया . ''डाक्टर जी, अस्सलाम् अलैक्म । ''

हाऊस सर्जन उसके सलाम का जवाब देकर उसके पास ही बैठ गया और देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करता रहा।

मंज़ूर को अपने वार्ड के हर मरीज से दिलचस्पी थी, उसको मालूम था, किसकी हालत अच्छी है और किसकी हालत ख़राब है, कौन आया है, कौन गया है; सब नर्से उसकी बहने थीं और सब डॉक्टर उसके दोस्त, मरीजों में कोई उसका चचा था, कोई मामू और कोई भाई—सब उससे प्यार करते थे।

उसकी शक्ल-सूरत भामूली थी, मगर उसमें एक गैर मामूली किशश थी, हर वक्त उसके चेहरे पर तमतमाहट खेलती रहती, जो उसकी मासूमियत पर हाले का काम देती, वह हर वक्त खुश रहता—वह बहुत ज्यादा बातुनी था।

अस्तर के मर्ज़ की तश्खीम नहीं हुई थी और वह बहुत चिडचिडा हो गया था; मगर मंजर की बाते उसे खलती नही थीं।

मंजूर का बिस्तर अख्तर के बिस्तर के पास ही था, इसलिए वह थोड़े-थोडे वक्फों के बाद अख़्तर से गुफ्तुगू शुरू कर देता, जो छोटे-छोटे जुमलो पर मुश्तमिल होती।

"भाई जान, आपके भाई-बहन हैं ?"

"मैं अपने मां-बाप का इकलौता लडका हैं।"

''आपके दिल में अब दर्द तो नही होता **ै**''

''मुझे मालूम नहीं, दिल का दर्द कैसा होता है !''

"आप बिलक्ल ठीक हो जाएँगे दूध ज्यादा पिया करें!"

"मैं बड़े डॉक्टर जी से कहँगा कि आपको मक्खन भी दिया जाए।"

बडा डॉक्टर भी मजूर से बहुत प्यार करता था—सुबह जब वह राउड पर आता तो कुर्सी मैंगाकर मजूर के पास थोडी देर तक जरूर बैठता और उसके साथ इधर-उधर की बातें करता रहता।

मजूर का बाप दर्जी था—वह दोपहर को पद्रह-बीस मिनट के लिए आता, सख्त अफरा-तफरी के आलम मे, वह मजूर के लिए फल वगैरह लाता और जल्दी-जल्दी उसे खिलाकर, उसके सिर पर महब्बत का हाथ फेरकर चला जाता।

शाम को मजूर की माँ आती और बुरका ओढ़े देर तक उसके पास बैठी रहती।

अख्तर ने उसी वक्त मजूर से दिली रिश्ता कायम कर लिया था, जब मजूर ने उसको सलाम किया था और मजूर से बातें करने के बाद यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया था।

अस्तर ने एक दिन रात की खामोशी में सोचा था और महसूस किया था कि उसको जो थोडा-बहुत इफाका हुआ है, मजूर की दुआओ ही का मौजजा<sup>10</sup> है—जब उसे हस्यताल में दाखिल किया गया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी नब्ज गैर अकीनी थी और डॉक्टर मायूस थे, वह सिर्फ चद घडियों का मेहमान था—यह उसे बाद में पता चला कि उसके दाखिल होते ही मजूर ने अपने दिल ही दिल में कई मर्तबा दुआ माँगी थी कि ख़ुदा उस पर रहम करे—उसने महसूस किया था कि यह मजूर की दुआओ ही का नतीजा है कि बह बच गया है।

अख्तर को यकीन था कि वह ज्यादा दिनो तक जिदा नहीं रहेगा, इसलिए कि उसका मर्ज मोहिलक<sup>11</sup> भी था और अभी उसकी तश्खीस भी न हो सकी थी—अब उसके दिल में इतनी ख्वाहिश जरूर पैदा हो गई थी कि वह कुछ दिन और जिदा रहे—वह नहीं चाहता था कि मजूर से उसका रिश्ता इतनी जल्दी टूट जाए।

कई रोज गुजर गए-मजूर हस्बे-मामूल सारा-सारा दिन चहकता रहता, कभी नर्सों से बाते करता, कभी डॉक्टरो से और कभी जमादारो से-जमादार भी मजूर के दोस्त थे।

अख्तर को तो गृँ महसूस होता था कि वार्ड की बदबूदार फजा का हर जर्रा मजूर का दोस्त है—मजूर जिस शै की तरफ देखता था, वह फौरन उसकी दोस्त बन जाती थी।

अस्तर की हालत जब जरा सँभली थी और जब उसे मालूम हुआ था कि मजूर का निचला धड मफ्लूज<sup>12</sup> है तो उसे सस्त सद्मा पहुँचा था, उसको हैरत भी हुई थी कि इतने बडे नुकसान के बावुजूद मजूर खुश क्योंकर रहता है—बाते मजूर के मुँह से बुलबुलों के मानिद निकलती थी, उन्हें सुनकर कौन कह सकता था कि मजूर का निचला धड गोशत-पोस्त का एक बेजान लोखडा है।

बह्तर ने मजूर से उसके फालिज के मुताल्लिक कोई बात न की, इसलिए कि मजूर से ऐसी बात के मुताल्लिक पूछना बहुत बड़ी हिमाकत होती—मजूर खुद अपने फालिज से कत्अन बेखबर मालूम होता था—अख्तर को किसी और जिरए से इतना जरूर मालूम हो गया कि एक दिन मजूर खेल-कूदकर घर आया था और ठड़े पानी से नहाया था और फिर एकदम उसका निचला धड़ मफ्लूज हो गया था।

मंज़ूर अपने मां-बाप का इकलौता लड़का था—उन्हें बहुत दुख हुआ था, शुरू-शुरू में उन्होंने हकीमों से इलाज कराया था, मगर कोई फायदा न हुआ था; फिर उन्होंने टोने-टोटकों का सहारा लिया था? आख़िर किसी के कहने पर उन्होंने मंजूर को हस्पताल में दाख़िल करा दिया था।

डॉक्टर मायूस थे, उन्हें मालूम था कि मंज़ूर के जिस्म का मफ़्लूज हिस्सा कभी दुरुस्त न हो सकेगा, मगर फिर भी वह उसके वालदैन का जी रखने के लिए उसका इलाज कर रहे थे; उन्हें हैरत थी कि वह इतने दिन जिदा कैसे रहा है, इसलिए कि फालिज के शदीद हमले ने उसके बदन के बहुत से नाजुक आज़ा तक को न छोडा था, वह उस पर तरस खाते थे और उससे प्यार करने थे—मंजूर ने सदा खुश रहने का गुर अपनी शदीद अलालता से सीख लिया था, उसके मासूम दिमाग ने खुश रहने का तरीका खुद ईजाद किया था कि उसका दुख दब जाए।

चंद दिनों के बाद अस्तर को फिर एक दौरा पड़ा—यह दौरा पहले दौरे से ज्यादा तकलीफ़देह और खतरनाक था, मगर उसने सब और तहम्मुल<sup>14</sup> से काम लिया और मंज् की मिसाल सामने रखकर अपने दुख-दर्द से गाफिल रहने की कोशिश की और कामयाव हुआ।

डॉक्टरों को सौ फीसदी यकीन था कि दुनिया की कोई ताकृत अख्तर को नहीं बचा सकती, मगर मौजजा रूनुभा हुआ और जब रात की ड्यूटी पर मुत्रऐयिन नर्स ने सुबह सबेरे उसे दूसरी नर्स के सुपूर्व किया तो उसकी गिरती हुई नब्ज सैंभल चुकी थी और वह जिंदा था।

रात भर अख्तर मौत से कुश्ती लड़ता रहा था, सुबह निढाल होकर जब वह सोने लगा तो उसने नीम मुंदी हुई ऑह्यों से मजूर की तरफ देखा—मजूर महवे-ख्वाव था और उसका चेहरा दमक रहा था।

अस्तर ने अपने कमजोर और नहीफ़ दिल में मंज़ूर की पेशानी को चूमा और सो गया। जब उसकी आँख खुली तो मजूर चहक रहा था और उसी के मुताल्लिक एक नर्स से कह रहा था. ''आपा, अख़्तर भाई जान को जगाइए उनकी दवा का वक्त हो गया है।''

'सोने दो अस्तर को आराम की जरूरत है।''

''नहीं, वह बिलकुल ठीक हैं आप उन्हें दवा दीजिए

''अच्छा बाबा, देती हूँ ।''

मजूर ने जब अख़्तर की तरफ देखा तो अख्तर की ऑखें खुली हुई थीं। बहुत ख़ुश ़ होकर मंजुर ने बआवाज़े बलद कहा . ''अस्मलाम्अलैक्म ।''

अस्तर ने तकाहत भरे लहुजे में जवाब दिया "वालैक्मअस्सलाभ।"

"भाई जान, आप बहुत सोए?"

''हाँ ' शायद!'<mark>'</mark>

''आपा आपके लिए दवा ला रही हैं।''

अस्तर ने महसूस किया कि मंज़ूर की बातें उसके नहीफ़ दिल को तकवियत 15 पहुँचा रही हैं।

थोडी देर के बाद अख़्तर भी मंजूर की तरह चहकने-चहकारने लगा—उसने मंजूर से पूछा: "इस मर्तबा भी तुमने मेरे लिए दुआ माँगी थी?"

मज़ूर ने जवाब दिया : "नही ।"

''क्यों ?''

"मैं रोज-रोज़ दुआएँ नहीं माँगा करता बस एक दफा माँग ली, काफ़ी है मुझे मालूम है, आप ठीक हो जाएँगे "मज़ूर के लहुज़े में तयक्क्न" था।

अस्तर ने जरा छेड़ने के लिए कहा : "तुम दूसरों से कहते रहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक हो-हुआकर घर चले जाते ।"

मजूर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा "'मैं भी ठीक हो जा ऊँगा। बड़े डॉक्टर जी कहते थे कि मैं एक महीने तक चलने-फिरने लगूँगा। देखिए ना, अब मैं नीचे और ऊपर खिसक सकता हूँ।"

मंजूर ने कंबल के नीचे जपर-नीचे खिसकने की नाकाम कोशिश की।

अस्तर ने फौरन कहा . ''वाह मंजूर मियाँ, वाह एक महीना क्या है, बस यूँ गुजर जाएगा ''

मजूर ने चटकी बजाई और खुश होकर हँसने लगा।

एक महीने से ज्यादा अर्सा गुजर गया—इस दौरान में अख्तर ने दर्द व करब के दो-तीन दौरे सहे, जो ज्यादा शदीद नहीं थे, अब उसकी हालत बेहतर थी, नकाहत दूर हो रही थी, आसाब में पहला-सा तनाव भी नहीं था; दिल की रफ्तार ठीक थी।

डॉक्टरों का ख्याल था कि अब अख़्तर खतरे से बाहर है, लेकिन उनका ताज्जुब बदस्तूर कायम था कि वह बच कैसे गया।

अस्तर डॉक्टरों के ताज्जुब पर दिल ही दिल में हॅसता था, उसके खयाल मे उसे मालूम था कि उसे बचानेवाला कौन है, और वह कोई इजेक्शन नहीं था, कोई दवा नहीं थी; उसको बचानेवाला मज़ूर था, मफ्लूज मज़ूर जिसका निचला धड बिलकुल नाकारा हो चुका था और जिसे यह ख़ुशफहमी थी कि उसके गोश्त-पोस्त के बेजान लोथडे में ज़िंदगी के आमार पैदा हो रहे हैं।

अस्तर और मज़ूर की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी—मज़ूर की जात अस्तर की नजरों में मसीहा का रुतबा रखती थी कि उसी ने उसको दुबारा ज़िंदगी अता की थी और उसके दिलो-दिमाग से वह तमाम काले बादल हटा दिए थे, जिनके साए में वह इतनी देर तक घुटी-घुटी ज़िंदगी बसर करता रहा था; उसकी क़नूतियत<sup>17</sup> रजाइयत<sup>18</sup> में तब्दील हो गई थी, उसे ज़िंदा रहने से दिलचस्पी हो गई थी; वह चाहता था कि बिलकुल ठीक होकर हस्पताल से निकले और एक नई सेहतमंद ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दे।

उसे बड़ी उलझन होती थी जब वह देखता था कि मज़ूर वैसे का वैसा है—मंज़ूर के जिस्म के मफ़्लज़ हिस्से पर हर रोज़ मालिश होती थी, बिजली लगाई जाती थी, टीके दिए जाते थे, दवाइयाँ पिलाई जाती थी, मगर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती थी; जूँ-जूँ वक्त गुज़रता जाता था, उसकी ख़ुश रहनेवाली तबीयत शिगुफ़्ता से शिगुफ़्तातर होती जा रही थी—और यह बात अख़्तर के लिए हैरत और उलझन का बायस थी।

एक दिन बड़े डॉक्टर ने मंज़ूर के बाप से कहा कि अब वह मंज़ूर को घर ले जाए, क्योंकि अब उसका इलाज नहीं हो सकता—मंज़ूर को सिर्फ़ इतना बताया गया कि अब उसका इलाज हस्पताल के बजाय घर पर होगा और यह बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, मगर उसे सख़्त सद्मा पहुँचा—वह घर जाना नहीं बाहता था !

अख़्तर ने जुब उससे पूछा कि वह हस्पताल में क्यों रहना चाहता है तो उसकी आँखों में आँसू आ गए: ''वहाँ मैं अकेला रहूँगा ' अब्बा दूकान पर चले जाते हैं और माँ हमझाई के यहाँ जाकर कपड़े सीती है मैं घर में किससे खेला करूँगा, किससे बातें किया करूँगा?''

अस्तर ने बड़े प्यार से कहा: ''तुम अच्छे जो हो जाओगे मंज़ूर मियाँ चंद दिनों ही की तो बात है, फिर तुम बाहर अपने दोस्तों के सीथ खेला करना।''

"नहीं-नहीं।" मंज़ूर ने कंबल से अपना सदा तमतमानेवाला चेहरा ढाँप लिया और रोना शुरू कर दिया।

अख़्तर को बहुत दुख हुआ —वह देर तक मंज़ूर को चुमकारता-पुचकारता रहा। आख़िर मंज़र की आवाज़ गले में रुँध गई और उसने करवट बदल ली।

भाम को हाउस सर्जन ने अख़्तर को बताया कि बड़े डॉक्टर साहब ने उसको डिस्चार्ज कर देने का आर्डर दिया है और बहु सुबहु जा सकता है।

मंज़ूर ने अख़्नर के डिस्चार्ज होने के बारे में सुना तो बहुत ख़ुश हुआ — उसने इतनी बातें कीं, इतनी बातें कीं कि थक गया, ज़्सने हर नर्स कीं, हर जमादार को बताया कि भाई जान अख़्तर ठीक होकर जा रहे हैं।

रात को भी वह अख़्तर से देर तक खुशी से भरपूर नन्ही-नन्ही मासूम बातें करता रहा और आखिर थक-हारकर सो गया।

अख़्तर जागता रहा और सोचता रहा कि मंज़ूर कब ठीक होगा, क्या दुनिया में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं है जो ऐसे प्यारे बच्चे को तंद्रुस्त कर दे।

उसने मंज़ूर की सेहत के लिए सदक़ दिलं से दुआ माँगी, मगर उसे यकीन था कि उसकी दुआ कुबुल नहीं होंगी कि उसका दिल मंज़ुर का-सा पाक दिल नहीं था।

मंज़ूर और उसकी जुदाई के बारे में सोचते हुए अख़्तर को बहुत दुख हो रहा था; उसे यकीन नहीं जा रहा था कि वह सुबह मंज़ूर को छोड़कर चला जाएगा और अपनी नई ज़िंदगी तामीर करने में मसरूफ़ होकर उसे अपने दिलो-दिमाग से महव 19 कर देगा—क्या ही अच्छा होता कि वह मंज़ूर की 'अस्सलामुअलैक्म' सुनने से पहले ही मर जाता, उसकी नई ज़िंदगी जो मंज़ूर की अता करदा 20 थी, वह किस मुँह से उठाकर हस्पताल से बाहर ले जाएगा।

सोचते-सोचते अख्तर सो गया।

360 / दस्तावेज : एक

सुबह वह देर से उठा। नसें वार्ड मे इधर-उधर तेजी से चल-फिर रही थी। करवट बदलकर उसने मजूर के बिस्तर की तरफ देखा। मजूर के बजाय एक बूढ़ा हिंडुडयों का ढाँचा लेटा हुआ था।

एक लहजे के लिए उस पर सन्नाटा-सा तारी हो गया—फिर पास से गुजरती हुई नर्स से उसने करीब-करीब चिल्लाकर पूछा "मजूर कहाँ है?"

नर्स एकदम रुक गई, थोडी देर खामोश रहने के बाद उसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया ''बेचारा सुबह साढ़े पाँच बजे मर गया।''

अख्तर को इस कदर सद्मा पहुँचा कि उसका दिल बैठने लगा, उसके बदन से सारी ताकत जाती रही; उसने समझा कि यह आखिरी दौरा है—मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ।

वह क्रिक ठाक था।

थोडी ही देर के बाद उसे हस्पताल से। रुख्सत श्लोना पड़ा कि उसकी अगह लेनेवाला मरीज दाखिल करें लिया गया था।

<sup>1</sup> कैपकैपाहर 2 बेबैनी, 3 राहत, रोग में लाभ 4 जौब, खोज, 5 व्याबा, पीडा, 6 जुदाई, 7 फालिज गिरी पीड़ा भरी, 8 सहानुभूति, हमदर्दी 9 आधारित, 10 बमत्कार, 10 खतरनाक, घातक 12 फालिज गिरने के कारण निजीब, 13 बीमारी 14 सज्ज के साथ, 15 ताकत, शनित, 16 विश्वास, भरोसा,

<sup>12</sup> फ़्रालज गरन के कारणानजाव, 13 बानारा 14 राज करताव, 13 राजवार, रातरा, 10 ररर र 17 निराशाबादी, 18 आशाबादी, 19 दूर करना, निकाल फेंकना 20 दी हुई देन ।

## फ़रिश्ता

सुर्ख खुरदुरे कंबल में उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और अपनी मुँदी हुई ऑखें आहिस्ता-आहिस्ता खोलीं।

कमरे की दबीज़ ' चादर में कई चीजे लिपटी हुई थी, जिनके सही ख़द्दोखाल ' नजर नहीं आ रहे थे; एक लबा, बहुत ही लंबा, न ख़त्म होनेवाला दालान था या शायद कमरा, जिसमें धुँधली-धुँधली रोशनी फैली हुई थी, ऐसी रोशनी जो जगह-जगह मैली हो रही थी—दूर, बहुत दूर जहाँ शायद यह कमरा या दालान खत्म हो रहा था, एक बहुत बडा बुत था जिसका दराज़ कद छत को फाडता हुआ बाहर निकल गया था—उसको बुत का सिर्फ़ निचला हिस्सा नज़र आ रहा था जो बहुत पुरहैबत ' था, उसने सोचा कि शायद मौत का देवता है जो अपनी हौलनाक शक्ल दिखाने से कमदन गरेज कर रहा है।

उसने होंठ गोल करके और जबान पीछे खींचकर उस पुरहैबत बुत की तरफ देखा और मीटी बजाई, बिलकुल उसी तरह जिस तरह कुत्ते को बुलाने के लिए बजाई जाती है। सीटी का बजना था कि उस कमरे या दालान की धुँधली फजा मे अनिगनत दुमें लहराने लगीं; लहराते-लहराते वह सब एक बहुत बडे शीशे के मर्तबान में जमा हो गईं जो गालिबन स्प्रिट से भरा हुआ था; आहिस्ता-आहिस्ता वह मर्तबान धुँधली फजा में बगैर किसी सहारे के तैरता, डोलता उसकी आँखों के पास पहुँच गया; अब वह एक छोटा-सा मर्तबान था जिसमें स्प्रिट के अदर उसका दिल डुबिकयाँ लगा रहा था और धडकने की नाकाम कोशिश कर रहा था।

उसके हलक़ से दबी-दबी चीख़ निकली-उस मकाम पर, जहाँ उसका दिल हुआ करता था, उसने अपना लरजता हुआ हाथ रखा और बेहोश हो गया।

मालूम नहीं, कितनी देर के बाद उसे होश आया, मगर जब उसने आँखें खोलीं तो कोहरा गायब था और वह देव हेकल बुत भी—उसका सारा जिस्म पसीने में शराबोर था और बर्फ़ की तरह ठंडा, मगर उस मकाम पर जहाँ उसका दिल था, एक आग-सी लगी हुई थी—उस आग में कई बीज़ें जल रही थीं, बेशुमार बीज़ें, अनिगनत जानी-पहचानी और अजनबी-अनजानी बीज़ें तो चटख़ रही थीं. मगर उसके अपने गोशत-पोस्त और उसकी अपनी हड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था, उस झुलसा देनेवाली तिपश में भी वह यख़बस्ता था।

उसने एकदम अपने बर्फीले हाथों से अपनी ज़र्द रू बीवी और सूखे के मारे हुए बच्चों को उठाया और आग में फेंक दिया। अब आग के उस अलाव में अर्ज़ियों के पुलंदे के पुलंद जल रहे थे, हर जबान में लिखी हुई अर्जियाँ; उन पर उसके अपने हाथ के लिखे हुए दस्तखत वगैरह सब जल रहे थे, आवाज पैदा किए बगैर।

आग के शोलों के पीछे उसे अपना चेहरा नजर आया, पसीने से, सर्द पसीनं से तर ब तर; उसने आग का एक शोला पकडा और उससे अपने माथे का पसीना पोंछकर एक नरफ फेक दिया; अलाव में गिरते ही वह शोला भीगे हुए स्पज की तरह रोने लगा—उसको शोले की यह हालन देखकर बहुत तरस आया।

अर्जियाँ जलती रही और वह देखता रहा।

थोडी देर के बाद उसकी ज़र्दरू बीवी आग में से नमूदार हुई; उसके हाथों में गुँधे हुए आटे का थाल था; जल्दी-जल्दी उसने पेडे बनाए और आग में डालना शुरू कर दिए, जो आँख झपकने की देर में कोयले बनकर मुलगने लगे—उन्हें देखकर उसके पेट में ज़ोर का दर्द उठा; झपट्टा मारकर उसने थाल में से आखिरी पेड़ा उठाया और अपने मुँह में डाल लिया; आटा ख़ुशक था, रेत की तरह; उसका साँस रुकने लगा और वह फिर बेहोश हो गया।

उसकी बद सोई हुई आँखों के बेदार पर्दे पर तमवीरो का एक सिलसिला शुरू हो गया। एक बहुत बड़ो मेहराब<sup>5</sup> थी जिस पर जली हुरूफ में यह शेर लिखा था:

रोजे-महशर के जौ गुदाज बूद अव्वलीं पुरसिश नमाज़ बूद

वह फ़ौरन पथरीले फर्श पर सजदे<sup>7</sup> में गिर पड़ा, नमाज बड़शवाने के लिए उसने दुआ माँगना चाही, मगर भूख उसके मेदे को इस बुरी तरह उसने लगी कि वह बिलबिला उठा ।

इतने में किसी ने बड़ी बारोब आवाज में उसे पुकारा: 'अता ऊल्लाह!'

वह खडा हो गया।

मेहराबों के पीछे, बहुत पीछे ऊँचे मिबर पर एक शख़्स खड़ा था, मादरज़ाद बरहना, उसके होंठ साकित थे, मगर आवाज आ रही थी: 'अताजल्लाह, तुम क्यों ज़िंदा हो? आदमी सिर्फ़ उस वक्त तक ज़िंदा रहता है, जब तक उसे कोई सहारा हो हमें बताओ, कोई ऐसा महारा है जिसका तुम्हें सहारा हो ? तुम बीमार हो; तुम्हारी बीवी आज नहीं तो कल बीमार हो जाएगी वह जिनका कोई सहारा नहीं होता, बीमार होते हैं, ज़िंदा दरगोर होते हैं तुम्हारी बीवी ख़त्म हो रही है, तुम्हारे बच्चे भी ख़त्म हो रहे हैं कितने अफसोस की बात है कि तुमने अब तक ख़ुद अपने आपको ख़त्म नहीं किया है, अपने बच्चों और अपनी बीवी को ख़त्म नहीं किया है. "क्या इस ख़ात्में के लिए भी तुम्हें किसी की ज़रूरत है तुम रहमो-करम के तालिब हो 'बेवकूफ़, कौन तुम पर रहम करेगा" मौत को क्या

दस्तावेज : एक / 363

पड़ी है कि वह तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाए; उसके लिए यह मुसीबत ही क्या कम है कि वह मौत है "बह किस-किसको बाए; एक सिर्फ़ तुम ही अताऊल्लाह नहीं हो; तुम-ऐसे लाखों अताऊल्लाह इस भरी दुनिया में मौजूद हैं जाओ, अपनी मुसीबतों का इलाज ख़ुद करों दो मरियस बच्चों और एक फ़ाक़ाज़दा बीवी को हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं "इस बोझ से हल्के हो जाओ तो मौत शर्मसार होकर ख़ुद व ख़ुद तुम्हारे पास जली आएगी '

वह ग़ुस्से से घर-घर कॉपने लगा 'तुम तुम सबसे बडे जालिम हो बताओ, तुम • कौन हो इससे पेशतर कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को हलाक करूँ, मैं तुम्हारा खात्मा कर देना चाहता है।'

मादरजाद बरहना शाङ्स ने क़हकहा लगाया और कहा 'मैं अताऊल्लाह हूं गौर से देखों क्या तम अपने आपको भी नहीं पहचानते?'

उसने उस नंग-धड़ंग आदमी की तरफ देखा और उसकी गर्दन झुक गई—वह , वह खुद ही था. बगैर लिबास के!

उसका ख़ून खौंतने लगा—फर्श में से उसने अपने बढ़े हुए नाखूनों से खुरच-खुरचकर एक पत्थर निकाला और तानकर मिंबर की तरफ फेंका।

उसका सिर चकरा गया-माथे पर हाथ रखा तो उसमें से लह निकल रहा था।

वह भागा, पथरीले सहन को उबूर 10 करके जब बाहर निकला तो हुजूम ने उसे घेर लिया—हुजूम में हर कोई अताऊल्लाह था और हर एक का माथा लहुलुहान था।

बडी मुश्किलों से हुबूम को चीरकर वह बाहर निकला और एक तग व तार सडक परृ देर तक चलता रहा।

सडक के दोनों किनारों पर हशीश और बोहर के पौदे उगे हुए थे और उनमे कही-कही दूसरी ज़हरीली बृटियाँ भी थीं।

उसने जेब से बोतल निकालकर थोहर का अर्क जमा किया, फिर जहरीली बूटियों के पत्ते तोड़कर बोतल में डाले और बोतल हिलाता-हिलाता उस मोड पर पहुँच गया, जहाँ से कुछ फासले पर उसका मकान था, शिक्रस्ता इँटों का ढेर।

टाट का बोसीदा<sup>।।</sup> परदा हटाकर वह अदर दाखिल हुआ।

सामने ताक में रखी मिट्टी के तेल की कृष्पी से काफी रोशनी निकल रही थी—उस मटियाली रोशनी में उसने देखा कि झिलंगी पलेंगडी पर उसके दोनों मरियल बच्चे मरे पडे हैं।

उसको बहुत नाउम्मीदी हुई—्बोतल जेब में रखकर जब वह पलँगडी के पास गया तो उसने देखा कि वह फटी-पुरानी गुदडी जो उसके बच्चों पर पडी हुई है, आहिस्ता-आहिस्ता हिल रही है।

वह बहुत खुश हुआ —वह ज़िंदा थे —बोतल जेब से निकालकर वह फर्श पर बैठ गया । दोनों लड़के थे; एक चार बरस का; दूसरा पाँच का; दोनों भूखे थे; दोनों हिड्डयों का ढाँचा थे। गुदडी एक तरफ हटाकर जब उसने उनको गौर से देखा तो उसे ताज्जुब हुआ कि इतने मुखे बच्चे इतनी सूखी हडि्डयों पर इतनी देर से कैसे जिंदा हैं।

उसने थोहर के अर्क की बोतल एक तरफ़ रख दी और उँगलियों से एक बच्चे की गर्दन टटोलते-टटोलते उसे एक ख़फ़ीफ़-सा झटका दिया—हल्की-सी तड़ाख़ हुई और उस बच्चे की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई।

वह बहुत खुश हुआ कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से काम तमाम हो गया—इसी खुशी में उसने अपनी बीवी को पुकारा : 'जैनॉ, जैनॉ, इघर आओ, देखो मैंने कितनी सफाई से रहीम को मार डाला है कोई तकलीफ नहीं हुई. उसको।'

उसने इधर-उधर देखा।

जैनब कहाँ है ? मालूम नहीं, कहाँ चली गई है ? शायद बच्चों के लिए किसी से खाना मॉगने गई है या हस्पताल में उसकी खैरियत दरयापत करने ?

वह हँसा, मगर हँसी फौरन दब गई, जब दूमरे बच्चे ने करवट बदली और अपने भाई को पुकारना शुरू किया 'रहीम रहीम '

भाई न बोला तो उसने अपने बाप की तरफ देखा—हिड्डयो की छोटी-छोटी सियाह पियालियों में उसकी ऑस्ट्रे चमकी 'अब्बा, तम आ गए।'

उसने हौले-से कहा . 'हॉ करीम, मैं आ गया।'

करीम ने अपने उस्तुख्वानी<sup>12</sup> हाथ से रहीम को झँझोडा 'उठो रहीम, अब्बा आ गए हस्पताल से।'

उसने करीम के मुँह पर हाथ रख दिया: 'खामोश रहो वह सो गया है।

करीम ने उसका हाथ हटाया : 'कैसे सो गया है हम दोनों ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं।'

'त्म जाग रहे थे<sup>?</sup>'

'हाँ अब्बा !'

'तुम भी सो जाओगे।'

'कैसे ?'

ंमैं सुलाता हूँ तुम्हे । उसने अपनी सख़्त उँगलियाँ करीम की गर्दन पर रखी और उसको मरोड़ा, मगर तड़ाख़ की आवाज पैदा न हुई ।

'यह आप क्या कर रहे हैं ?' करीम की आवाज मे उसे दर्द दिखाई दिया।

वह हैरतजदा था कि उसका दूसरा लडका इतना सख़्तजान क्यो है : 'क्या तुम सोना नहीं चाहते ?'

करीम ने अपनी गर्दन सहलाते हुए जवाब दिया : 'सोना चाहता हूँ कुछ खाने को दो, सो जाऊँगा ।'

उसने अर्क की बोतल उठाई 'पहले यह दवा पी लो।'

'अच्छा ।' करीम ने अपना मॅह खोल दिया ।

उसने सारी बोतल करीम के हलक में उँडेल दी और इत्मीनान का साँस लिया: 'अब

तम गहरी नींद सो जाओगे।'

करीम ने उसका हाथ पकडा और कहा . 'अब कुछ खाने को दो ।' उसको बहुत कोफ़्त हुई: 'तुम मरते क्यों नही ?' करीम यह सनकर सिटपिटा-सा गया : 'क्या अब्बा ?'

'तुम मरते क्यों नहीं मेरा मतलब है, अगर तुम मर जाओगे तो नीद भी आ जाएगी तम्हें।'

करीम की समझ में कुछ न आया कि उसका बाप क्या कह रहा है 'मारता तो अल्लाह मियाँ है अब्बा!'

'मारा करता था कभी अब उसने यह काम छोड़ दिया है चलो उठो।'

पलँगडी पर से करीम थोडा-मा उठा तो उसने करीम को अपनी गोद में ले लिया और सोचने लगा कि वह अल्लाह मियाँ कैसे बने।

टाट का परदा हटाकर जब वह बाहर गली में निकला तो उसे यूँ महसूस हुआ, जैसे-आसमान उस पर झुका हुआ है और उसमें जा-बजा मिट्टी के तेल की कृष्पियाँ जल रही हैं।

अल्लाह-मियाँ जाने कहाँ है, और ज़ैनब भी मालूम नही, कहाँ चली गई है कही से कुछ माँगने गई होगी वह हँसने लगा—फौरन ही उसे ख़याल आया कि उसे अल्लाह मियाँ बनना है।

मामने मोरी के पास बहुत-से पत्थर पड़े थे-करीम को अगर इन पर दे मारूँ तो

उसने महसूस किया, उसमें इतनी ताकृत नहीं है—करीम उसकी गोद मे था; उसने कोशिश की कि करीम को अपने बाजुओ में उठाए और अपने सिर से ऊपर ले जाकर फिर पत्थरों पर पटक दें, मगर उसकी रही-मही ताकृत भी जवाब दे गई।

उसने कुछ मोचा और अपनी बीवी को आवाज दी. ''जैनाँ' जैनाँ"

कहाँ है वह े कहीं वह उस डॉक्टर के साथ तो नही चली गई, जो हर वक्त उससे हमदर्दी का इजहार करता रहता है वह जरूर उसके फ़रेब में आ गई होगी मेरे लिए उसने कही खद को बेच तो नहीं दिया ?

उसका ख़ून खौल उठा—करीम को पास बहती हुई बद रो<sup>13</sup> मे फेककर वह हस्पताल की तरफ भागा, और इतना तेज दौड़ा कि चंद मिनट मे हस्पताल पहुँच गया।

रात निस्फ से ज़्यादा गुज़र चुकी थी और चारों तरफ मन्नाटा था । जब वह अपने वार्ड के बरामदे में पहुँचा तो उसे दो आवाज़ें सुनाई दीं ।

एक आवाज उसकी बीवी की थी; वह किसी से कह रही थी ंतुम दगाबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है ं उससे जो कुछ तुम्हें मिला है, तुमने अपनी जेब मे डाल लिया है।

दूमरी आवाज किमी मर्द की थी 'तुम गलत कहती हो तुम उसको पसद नही आई, इमलिए वह चला गया।'

उसने महसूस किया, उसकी बीवी दीवानावार चिल्ला रही है : 'तुम बकवास करते

हो ठीक है कि मैं दो बच्चों की माँ हूँ और मेरा वह पहला-सा रंग-रूप भी नहीं रहा, लेकिन लेकिन वह मुझे कुबूल कर लेता, अगर तुम भांजी न मारते तो तुम बहुत ज़ालिम हो बडे कठोर हो '

वह साफ़ देख रहा था कि उसकी बीवी की आवाज़ रुँधने लगी है: 'मैं कभी तुम्हारे साथ न चलती ं मैं कभी इस ज़िल्लत मे न गिरती, अगर मेरा ख़ाविद बीमार और मेरे बच्चे कई दिनों के भुखे न होते तमने क्यो मझ पर यह जल्म किया?'

उसने मर्द की आवाज सुनी 'वह वह कोई ओर नहीं था, मैं ख़ुद था जब तुम मेरे साथ चल पड़ीं तो मैंने ख़ुद को पहचाना फिर मैंने तुमसे कहा, वह चला गया है, वह जिसके लिए मैं तुम्हे लाया था मुझे मालूम है कि तुम्हारा ख़ाविद मर जाएगा तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे और तम भी मर जाओगी; लेकिन '

'लेकिन क्या ?' उसे महसूस हुआ, उसकी बीवी की आवाज तीखी है।

'मैं मरते दम तक जिदा रहूँगा अगर मैं तुम्हें कहीं ले जाता तो मैं ज़िल्लत की जिदगी मे फॅस जाता, जो मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक होती चलो आओ, अताऊल्लाह को देखें।'

ंअताऊल्लाह यहाँ खडा है ।' उसने भिची हुई आवाज में कहा । दो साए उसकी दरफ पलटे ।

उससे कुछ फासले पर वही डॉक्टर खडा था, जो उसकी <mark>बीवी से हमदर्दी का इज़हार</mark> किया करता था।

डॉक्टर के मुंह से सिर्फ इस कदर निकल सका 'तुम!'

'हाँ मैं मैं त्म्हारी सब बातें सून च्का हूँ 'फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा 'जैनां, मैंने रहीम और करीम दोनों को मार डाला है" अब मैं और तुम बाक़ी रह गए हैं।' जैनव चीसी 'मार डाला तमने दोनो बच्चो को ?'

उसने बडे पुर सुकून लहजे मे कहा ''हॉं उन्हें कोई तकलीफ नही हुईं मेरा खयाल है, तुम्हे भी कोई तकलीफ नही होगी डॉक्टर साहब जो मौजूद हैं।''

डॉक्टर कॉपने लगा।

वह आगे बढा और डॉक्टर से म्खातिब हुआ 'ऐसा इजेक्शन दो कि फ़ौरन मर जाए।'

डॉक्टर ने काँपती हुई आवाज में करीब से गुजरती हुई नर्स को एक खास इंजेक्शन लाने के लिए कहा और घबराहट में टहलने लगा।

नर्स के लौटते ही डॉक्टर ने जैनब को इंजेक्शन दिया।

डॉक्टर ने ज़ैनज के बाज़ू से सुई निकाली ही थी कि वह फ़र्श पर गिर पड़ी और मर गई—ज़ैनज की ज़जान पर आखिरी अल्फाज मेरे बच्चे मेरे 'थे, जिन्हें वह अच्छी तरह अदा न कर सकी।

उसने इत्मीनान का साँस लिया 'चलो यह भी हो गया अब सिर्फ मैं बाकी रह गया

'लेकिन अब हमारे पास ऐसा और कोई इंजेक्शन बाकी नहीं बचा है ं डॉक्टर क लहजे में बडी तेजी थी।

वह परेशान हो गया, फिर,सँभलकर, उसने डॉक्टर से कहा 'कोई बात नहीं मैं अंदर अपने बिस्तर पर सेटता हैं '''तुम इत्मानान से इतिजाम करो '

बिस्तर पर सुर्ख़ खुरदुरे कंबल में लिपटे-लिपटे उसने बडी मुश्किल से करवट वदली और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मैंदी हुई आँखें खोलीं।

कोहरे की चादर में कई चीजें लिपटी हुई थीं और उनके सही खद्दोखाल नजर नहीं आ रहे थे। एक लंबा, बहुत लबा, न खत्म होनेवाला दालान था या शायद कमरा, जिसमें धुंधली-धुंधली रोशनी फैली हुई थी, ऐसी रोशनी, जो जगह-जगह मैली हो रही थी—दूर, बहुत दूर एक नन्हा फरिशता खड़ा था। जब वह उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वह बडा होता गया और उसकी चारपाई के पास पहुँचकर डॉक्टर बन गया, वही डॉक्टर जो उसकी बीवी से हर वक्त हमदर्दी का इजहार किया करता था और बडे प्यार से दिलासा भी दिया करता था।

उसने उठने की कोशिश की ' 'आइए डॉक्टर साहब !' मगर डॉक्टर एकदम ग़ायब हो गया।

वह लेट गया।

उसकी आँखें खुली हुई थीं —कोहरा दूर हो चुका था —मालूम नही, कहाँ गायब हो गया था।

उसके दिमाग में कुछ भी न था, या शायद बहुतकुछ था।

एकदम वार्ड में शोर ब्लंद हुआ।

सबसे ऊँची आवाज, जो चीख़ से मुशाब्ह<sup>14</sup> थी, जैनब की थी, उसकी बीवी की-वह कुछ कह रही थी, मालम नहीं क्या कह रही थी।

उसने उठने की कोशिश की, जैनब को आवाज देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा—धुंध फिर छाने लगी—दालान या कमरा लंबा, बहुत लंबा होता चला गया।

फिर ज़ैनब आई; उसकी हालत दीवानों की-सी हो रही थी।

जैनब ने अपने दोनों हाथों से उसको झँझोडना शुरू कर दिया 'मैंने उसे मार डाला है' मैंने उस हरामजाटे को मार डाला है' '

'किसको ?'

'उसी को, जो मुझसे इतनी हमदर्दी जताया करता था उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हें बचा लेगा वह झूठा था, दगाबाज था उसका दिल तवे की कालिख से भी ज़्यादा काला था उसने मुझे उसने मुझे 'इसके आगे जैनब कुछ न कह सकी। उसके दिमाग में बेशुसार खयालात आ गए और आपस में गड्डमड्ड हो गए 'तुम्हें तो उसने मार डाला था?'

जैनब चीखी: 'नहीं मैंने उसे मार डाला है '

वह चद लम्हे खला<sup>15</sup> में देखता रहा, फिर उसने जैनब को हाथ से एक तरफ हटाया ंतुम उधर हो जाओ वह आ रहा है।'

'कौन ?'

'वही डॉक्टर वही फरिश्ता '

वह उसकी चारपाई के करीब आया-उसके हाथ में सिरिज थी।

वह मुसकराया: 'ले आए?'

उसने इस्बात 16 में सिर हिलाया ंहाँ ले आया।

उसने अपना लरज़ाँ बाज उसकी तरफ बढ़ा दिया ंतो लगा दो।

उसने सुई उसके बाजु म घोप दी।

वह मर गया।

जैनब उसे झँझोडने लगी उठो उठो करीम-रहीम के अव्वा, उठो यह हस्पताल बहुत बुरी जगह है चलो घर चले।

थोडी देर के बाद हस्पताल के अमले न जैनब को उसक खाविद की लाश में बर्मुश्कल अलग किया।

<sup>1</sup> मोटा, भारी, 2 नैन-ननश, 3 भयानक, 4 ठडा, 5 डाटवाना गोल दरबाजा मिरजट का वह धनुषाकार स्थान जहाँ पर खडा होकर इमाम नमाज पढ़ाता है, 6 अस्तित्व को विलीन कर देनेवाले कथामत के दिन, सबसे नमाज के विषय मे पूछताछ की जाएगी, 7 श्रद्धा से माथा टिकाना, 8 मिरजद मे निर्मित तीन मीढ़ियों का वह छोटा चबूतरा, जहाँ पर खडे होकर इमाम धर्मोपटेश देता है, 9 जीवित ही कब मे फ्फन होना; 10 पार करके, 11 जर्जर, पुराना, 12 हिंड्डयों का, माम रहित, 13 बरी लहर, 14 मिलती-जुलती, 15 शन्य, 16 स्वीकारोक्ति।

### फंदने

कोठी से मुर्लाहका वसी व अरीज बाग में झाडियों के पीछे एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, जो बिल्ला खा गया था—फिर एक कृतिया ने बच्चे दिए थे, जो बडे-बड़े हो गए थे और दिन-रात कोठी के अदर-बाहर भौकते और गदगी बखेरते रहते थे, उनको जहर दे दिया गया था; एक-एक करके सब मर गए थे, उनकी माँ भी; उनका बाप मालूम नहीं कहाँ था, वह होता तो उसकी मौत भी यकीनी थी।

जाने कितने बरम गुजर चुके थे।

कोठी से मुलिहका बाग की झाडियाँ सैकडो-हजारो मर्तबा कतरी-ब्यौंती, काटी-छाँटी जा चुकी थीं; कई बिल्लियो और कुत्तियों ने उनके पीछे बच्चे दिए थे, जिनका नामो-निशान भी न रहा था—उसकी अक्सर बद आदत मूर्गियाँ वहाँ अडे दिया करती थी, जिनको वह हर सबह उठाकर अदर ने जाती थी।

उसी बाग में किसी आदमी ने उनकी नौजवान मुलाजिमा को बडी बेददीं से कत्ल किया था—उसके गले में उसका फुदनोवाजा सुर्ख रेशमी इजारबंद , जो उसने दो रोज पहले फेरीवाले से आठ आने में खरीदा था, फँसा हुआ था; इस जोर से कातिल ने पेच दिए थे कि उसकी ऑखे बाहर निकल आई थी—उसको देखकर उसे इतना तेज बुखार चढ़ा था कि वह बेहोश हो गई थी, और शायद अब तक बेहोश थी। लेकिन नही, ऐसा क्योंकर हो सकता था, इसिलए कि उस कत्ल के देर बाद मुर्गियों ने अडे, नही, बिल्लियों ने बच्चे दिए थे, और एक शादी हुई थी। एक कृतिया थी, जिसके गले में लाल दुपट्टा था, मुकैशी झिलमिल-झिलमिल करता। उसकी आंखे बाहर निकली हुई नही थी, अदर धॅसी हुई थी।

बाग में बैंड बजा था—सुर्ख वर्दियोवाले भिपाही आए थे, जो रग-बिरगी मशके बगुलों में दबाए अजीब-अजीब आवाजे निकालते थे, उनकी वर्दियों के साथ कई फुदने लगे हुए थे, जो गिर-गिर पडते थे और जिन्हें उठा-उठाकर लोग अपने इजारबदों में लगाते जाते थे—पर जब सुबह हुई थी तो उनका नामो-निशान तक नहीं था, सबको जहर दे दिया गया था।

दुल्हन को जाने क्या मूझी, कमबख़्त ने झाड़ियों के पीछे नहीं, अपने बिस्तर पर मिर्फ एक बच्चा दिया, जो बडा ग्ल-गूथना लाल फुदना था—उसकी माँ मर गई; बाप भी; दोनो की बच्चे ने मारा; उसका बाप मालूम नहीं कहाँ था; वह होता तो उसकी मौत भी दोनों के साथ हो जानी।

सुर्ख वर्दियोवाले सिपाही बडे-बडे फुदने लटकाए जाने कहाँ गायब हुए कि फिर न आए—बाग में बिल्ले घूमते थे, जो उसे घूरते थे, उसको छीछडो की भरी हुई टोकरी समझते थे, हालाँकि टोकरी में नारोगयाँ थी।

एक दिन उसने अपनी दो नार्रोगयाँ निकालकर आईने के मामने रख दी और उनके पीछे होकर उनको देखा, मगर वह नजर न आईं। उसने मोचा, छोटी हैं, मगर वह उसके मोचते-मोचते ही बड़ी हो गई और उसने रेशमी कपड़े में लपेटकर आतिशदान पर रख दी।

अब कृत्ते भौंकने लगे और नार्रागयाँ फर्श पर लुढकने लगी, कोठी के हर फर्श पर उछली, हर कमरे में कूदी, और उछलती-कूदती बड़े-बड़े बागो मे भागने-दौड़ने लगी—कृते उनमे खेलते और आपस मे लडते-झगड़ते रहते।

जाने क्या हुआ, उन कृत्तों में दो जहर खाकर मर गए, जो बाकी बचे, वह उनकी अधेड उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा खा गई –वह उम जवान मुलाजिमा की जगह आई थी. जिसको किसी आदमी ने कत्ल कर दिया था, गले में उसके ही फुंदनोंवाले इजारबंद का फदा डालकर।

उसकी माँ थी, अधेड उम्र की मुलाजिमा से उम्र मे छ -सात बरस बडी; उसकी तरह हट्टी-कट्टी नही थी; हर रोज मुबह-शाम मोटर में सैर को जाती थी और उसकी बद आदत मुर्गियों की तरह दूर-दराज बागों मे झाडियो के पीछे अडे देती थी, उनको वह खुद उठा के लाती थी न ड्राइवर।

ऑमलेट बनानी थी, जिसके दाग कपडो पर पड जाते थे; सूख जाते तो उनको बाग मे झाडियो के पीछे फेंक देनी थी, जहाँ से चीलें उठाकर ले जाती थीं।

एक दिन उसकी सहेली आई, पाकिस्तान मेल, मोटर नबर 9612 पी. एल ।

बड़ी गर्मी थी—डैड़ी पहाड़ पर थे; मम्मी सैर करने गई हुई थी—पसीने छूट रहे थे। उसने कमरे मे दाखिल होते ही अपना ब्लाउज उतारा और पंखे के नीचे खड़ी हो गई—उसके दूध उबले हुए थे, जो आहिस्ता-आहिस्ता ठड़े हो गए, उसके दूध ठड़े थे, जो आहिस्ता-आहिस्ता उबलने लगे, आख़िर दोनो दूध हिल-हिल के कँगने हो गए और खट्टी लस्सी बन गए।

उस महेली का बैंड बज गया—वह वर्दीवाले सिपाही फुदने नचाते न आए, उनकी जगह पीतल के बर्तन थे, छोटे और बडे, जिनसे आवाजें निकलती थीं, गरजदार और धीमी, धीमी और गरजदार।

वह सहेली जब फिर मिली तो उसने बताया कि वह बदल गई है—वह सचमुच बदल गई थी, उसके अब दो पेट थे; एक पुराना, दूसरा नया; एक के ऊपर दूसरा चढा हुआ था, उसके दूध फटे हुए थे।

फिर उसके भाई का बैंड बजा-अधेड़ उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा बहुत

रोई—उसके भाई ने उसको बहुत दिलासा दिया—बेचारी को अपनी शादी याद आ गई थी। रात भर उसके भाई और उसकी दुल्हन में लड़ाई होती रही—वह हैंसता रहा, वह रोती रही।

मुबह हुई तो अधेड़ उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाज़िमा उसके भाई को दिलासा देने के लिए अपने साथ ले गई।

सुबह ही दुल्हन को नहलाया गया—उसकी शलवार में उसका लाल फुंदनोंवाला इज़ारबंद पडा था; मालूम नही, वह दुल्हन के गले में क्यो न बाँधा गया था—उसकी आँखे बहुत मोटी थीं; अगर गला ज़ोर से घोटा जाता तो वह जिबह िकए हुए बकरे की आँखो की तरह बाहर निकल आतीं और उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता, मगर पहले बुख़ार तो अभी तक उतरे नहीं थे, हो सकता है, उतर गए हों और यह नया बुखार हो, जो धीरे-धीरे चढ़ रहा हो और उसको अभी तक होश न हो।

उनकी अधेड उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा उसके भाई को दिलासा देती थी और उसकी माँ मोटर ड्राइवरी सीख रही थी—बाप होटल मे रहता था; कभी-कभी आता था और अपने लडके से मिलकर चला जाता था।

उसका भाई कभी-कभी अपनी दुल्हन को घर बुला लेता था—अधेड उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा को हर दूसरे-तीसरे दिन कोई याद सताती थी तो रोना शुरू कर देती थी।

उसका भाई उसे दिलासा देता था, वह उसे पुचकारती थी—दुल्हन चली जाती थी। फिर वह और दुल्हन भाभी, दोनो सैर को जाने लगी, सहेली भी, पाकिस्तान मेल, मोटर नबर 9612 पी। एल।

वह मैर करते-करते अजता जा निकलती थीं, जहाँ तसवीरें बनाने का काम मिखाया जाता था—तसवीरें देखते-देखते तीनो तसवीरे बन जाती थी, रग ही रग; लाल, पीले, हरे, नीले, सबके-मब चीखनेवाले—उनको उन रगो का खालिक चूप कराता था—उमके लबे-लबे बाल थे; मर्दियों और गर्मियों में ओवरकोट पहनता था, अच्छी शक्लो-सूरत का था; अदर-बाहर हमेशा खडाऊँ इस्तेमाल करता था—रगो को चूप कराने के बाद खुद चीखना शुरू कर देता था; उसको वह तीनो चूप कराती थी; वह चूप होता था तो वह तीनो चिल्लाने लगती थी।

तीनों अजंता में मुर्जार्रद<sup>5</sup> आर्ट के सैकडो नम्ने बनाती रही।
एक की हर तसवीर में दो पेट होते थे, मुस्तिलिफ रगों के।
दूसरी की तसवीरों में एक ही औरत होती थी, अधेड उम्र की हट्टी-कट्टी।
तीसरी की तसवीरों में फुंदने ही फुंदने, इजारबदों के गुच्छे।
मुर्जार्रद तसवीरें बनती रहीं, मगर तीनों के दूध मूखते रहे।
बडी गर्मी थी, इतनी कि तीनो पसीने में शराबोर थी।

स्वस लगे कमरे के अंदर दाखिल होते ही तीनों ने अपने-अपने ब्लाउज उतारे और पखे के नीचे खडी हो गई, पखा चलता रहा, दुधों में ठडक पैदा हुई न गर्मी। उसकी मम्मी दूसरे कमरे में थी – ड्राइवर उसके बदन से मोबिल आयल पोछ रहा था। उसका डैडी होटल में था – लेडी स्टेनोग्राफर उसके माथे पर यू डी क्लोन मल रही थी। वह पंखे के नीचे दुल्हन भाभी और सहेली के साथ खडी थी – उसके दूध न ठंडे हो रहे थे न गर्म।

एक दिन उसका भी बैंड बज गया।

उजाड बाग फिर बारौनक हो गया—गमलों और दरवाजों की आराइश अजता के रंगों के खालिक ने की; बडी-बडी गहरी लिपस्टिक उमके चीखते हुए रग देखकर उड गईं, एक जो ज्यादा सियाही माइल थी, इतनी उडी कि वही गिर पडी और उसकी शागिर्द हो गई—उसके उरूसी लिबास का डिजाइन भी उसने तैयार किया; उसने हज़ारों समतें पैदा कर दी: ऐन सामने से देखों तो मुस्तलिफ़ रंगों के इजारबदों का बंडल, ज़रा इधर हट जाओं तो फलों की टोकरी, एक तरफ हो जाओं तो खिडकी पर पड़ा फुलकारी का परदा; अकब रें में चले जाओं तो कुचले हुए तरबूजों का ढेर, जरा ज़िवया बदलकर देखों तो टमाटों सॉस से भरा हुआ मर्तबान, ऊपर से देखों तो यगाना आर्ट, नीचे से देखों तो मीराजी की मुबह में शाइरी।

उरूसी लिबास मे फनशनाम<sup>9</sup> आँखो ने उसको देखा तो अश-अश कर उठी।

दुल्हा इस कदर मुतास्मिर<sup>10</sup> हुआ कि शादी के दूसरे रोज़ ही उसने तहैया<sup>11</sup> कर लिया कि वह मुजरिंद आर्टिस्ट बनेगा—वह अपनी दुल्हन के साथ, उसके साथ, अजंता गया और वही का हो रहा और वही उसको मालूम हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी दुल्हन वही गहरे रग की लिपस्टिक है जो अजंता की दूसरी लिपस्टिकों के मुकाबले मे ज्यादा मुर्खी माइल है— शुरू-शुरू में चद महीनों तक उसके दुल्हा को उससे और मुजरिंद आर्ट में दिलचस्पी रही, लेकिन जब लिपस्टिकों की भीड़भाड़ में अजता खो गया और रंगों के खालिक की कहीं से भी सुन-गुन न मिली तो उसके दुल्हा ने नमक का कारोबार शुरू कर दिया, जो बहुत नफाबख्श माबित हुआ।

नमक के रंगीन कारोबार में उसके दुल्हा की मुलाकात एक कत्थई नमक की डली से हो गई, जिसके दूध सूखे हुए नहीं थे और उसको पसंद आ गए, बैंड न बजा, लेकिन शादी हो गई।

उसने अपने ब्र्श उठाए और कोठी में लौट आई।

वह नाचाकी<sup>12</sup> पहले तो उसके लिए तल्ख़ी का मूजिब<sup>13</sup> हुई, लेकिन बाद में एक अजीबो-गरीब मिठास में तब्दील हो गई—उसकी सहेली पाकिस्तान मेल, मोटर नबर 9612 पी. एल. ने, जो दूसरा शौहर तब्दील करने के बाद सारे योरोप का चक्कर लगा आई श्री और अब दिक की मरीज थी, उस निठास को क्यूबिक<sup>14</sup> आर्ट में पेंट किया: साफ़-शफ़ाफ़ चीनी के बेशुमार क्यूब थे, जो थोहर के पौदों के दरिमयान इस अंदाज़ से ऊपर-तले रखे थे कि दो शक्तें उभर रही थीं और उन पर शहद की मिक्खियाँ बैठी रस चूस रही थीं।

फिर उसकी सहेली ने ज़हर खाकर ख़ुदकुशी कर ली-जब उसको यह अलमनाक ख़बर मिली तो उसे बहुत तेज़ बुख़ार चढ़ गया; मालूम नहीं, वह बुख़ार नया था, या वही प्राना जो अब तक उतरा नहीं था।

वह तप रही थी और उसका बाप यू डी क्लोन में था; जहाँ उसका होटल उसकी लेडी स्टेनोग्राफर का सिर सहलाता था।

उसकी मम्मी ने कोठी का सारा हिसाब-किताब अधेड़ उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा के हवाले कर दिया था—अब उसको ड्राइविंग आ गई थी, मगर वह बहुत बीमार हो गई थी; फिर भी उसको ड्राइवर के बिन माँ के पिल्ले का बहुत ख़याल था, वह उसको अपना मोबिल आयल पिलाती थी।

उसकी दुल्हन भाभी और उसके भाई की ज़िंदगी बहुत अधेड़ और हट्टी-कट्टी हो गई थी; दोनो आपस में बड़े प्यार से मिलते थे—अचानक एक रात, जबिक अधेड़ उम्र की हट्टी-कट्टी मुलाजिमा के साथ उसका भाई हिसाब-िकताब कर रहा था, उसकी दुल्हन भाभी नमूदार हुई; वह मुजरिंद थी; उसके हाथ में कलम था न बुश, लेकिन उसने उन दोनों का हिसाब साफ कर दिया।

सुबह कमरे में से जमें हुए लहू के दो बड़े-बडे फुदने निकले, जो उसकी दुल्हन भाभी के गले में बाँध दिए गए।

उसे महसूस हुआ, उसका बुखार क़दरे उतर गया है—अपने दुल्हा में नाचाकी के बायस उसकी जिंदगी तल्ख बन जाने के बाद एक अजीबो-गरीब मिठास में तब्दील हो गई थी, जिसे उसकी सहेली पाकिस्तान मेल ने क्यूबिक आर्ट में पेंट किया था—उसने उस मिठास को फिर थोडा-सा तल्ख़ बनाने की के।शिश की; उसने शराब पीना शुरू कर दी, मगर तल्ख़ी थी कि पास न फटकती थी; शायद शराब की मिक़दार कम थी; उसने मिक़दार बढ़ा दी, हत्ता के वह उसमें डुबिकयाँ लगाने लगी—लोग समझने लगे कि वह अब गर्क हुई, अब गर्क हुई मगर वह फिर सतह पर उभर आती, मुँह मे शराब पोछती हुई और कहक़हे लगाती हुई।

सुबह को जब वह उठती तो उसे महसूस होता , रात भर उसके जिस्म का ज़र्रा-जर्रा धाडे मार-मारकर रोना रहा है—उसके वह सब बच्चे जो पैदा हो सकते थे, उन कबों में जो उनके लिए बन सकती थी, उस दूध के लिए जो उनका हो सकता था, बिलक-बिलककर रो रहे हैं—मगर उसके दुध कहाँ थे, वह तो जगली बिल्ले पी चके थे।

वह और ज़्यादा पीने लगी कि अथाह समंदर में डूब जाए, मगर उसकी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती थी—वह जहींन थी, पढ़ी-लिखी थी; जिसी मौजूआत<sup>15</sup> पर बगैर किसी तसन्नो <sup>16</sup> के बेतकल्लुफ गुफ्तुगू करती थी, मर्दों के साथ जिम्मानी रिश्ता कायम करने में कोई मुजायका<sup>17</sup> नहीं समझती थी—मगर फिर भी कभी-कभी रात की तन्हाई में उसके जी चाहता था कि अपनी किसी बद आदत मुर्गी की तरह झांडियों के पीछे जाए और एक अंहा दें आए।

जब वह सिर्फ़ हिंड्डयों का ढाँचा रह गई और खोखली हो गई तो लोग उससे दूर रहने लगे—वह सब समझती थी; वह किसी के पीछे न भागी और अकेली रहने लगी —सिगरेट पर सिगरेट फूँक्ती, बोतलों की बोतलें शराब पीती और जाने क्या-क्या सोचती रहती—रात को बहुत कम सोती; बस कोठी के इर्द-गिर्द घुमती रहती।

सामने सर्वेट क्वार्टर में ड्राइवर का बिन माँ का बच्चा मोबिल आयल के लिए रोता रहता था, जो उसकी माँ के पास ख़त्म हो गया था।

ड्राइवर ने एक्सीडेंट मार दिया था—मोटर गेराज में, ड्राइवर मोरचरी में और उसकी माँ हस्पताल में पड़ी थी, जहाँ उसकी एक टाँग काटी जा चुकी थी और दूसरी काटी जानेवाली थी।

वह कभी-कभी सर्वेट क्वार्टर के अंदर झाँककर देखती तो उसको महसूस होता, उसके दूधों की तलछट में हल्की-सी लरज़िश पैदा हुई है, मगर लरज़िश ज़दा बदज़ाइका तलछट से मुसलसल<sup>19</sup> रोते होते बच्चे के सुखे होंठ तर न हो सकते थे।

उसकी माँ की दूसरी टाँग काटी गई और वह मर गई—उसका बाप यू डी क्लोन ही मे रहा।

क्वार्टर में बच्चा सूख गया-बिन माँ के बच्चे की माँ पहले ही हस्पताल में मर चुकी थी।

अब वह बिलकुल तन्हा थी; कोई बोझ, सिवाय उसके ख़यालों के, बाक़ी न रहा था। वह चाहती थी कि आहिस्ता-आहिस्ता उसे ख़यालों से भी छुटकारा मिल जाए।

कभी-कभार जब वह महसूस करती कि दरवाज़े पर दस्तक हुई है तो वह अदर से चिल्ला उठती 'चले जाओ जो कोई भी तुम हो, चले जाओ मैं किसी से मिलना नही चाहती '

सेफ में उसको अपनी माँ के बेशुमार कीमती ज़ेवरात मिले, उसके अपने भी थे, जिनसे उसको कोई रगबत<sup>20</sup> न थी:-अब वह रात को घंटो आईने के सामने नंगी बैठकर वह तमाम जेवरात अपने बदन पर सजाती और शराब पीकर कनसुरी<sup>21</sup> आवाज में फहश गाने गाती—वीराने की उजाड कोठी में उसकी आवाज आजाद थी।

अपने जिस्म को तो वह कई तरीक़ों से नंगा कर चुकी थी, अब वह चाहती थी कि अपनी रूह को भी नंगा कर दे, मगर इस अमल में वह ज़बर्दस्त हिजाब<sup>22</sup> महसूस करती थी, और इस हिजाब को दबाने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीक़ा उसकी समझ में आता था कि पिए और ख़ूब पिए और इस हालत में अपने नंगे बदन से मदद ले—अलिमया<sup>23</sup> यह था कि उसका बदन आखिरी हद तक नंगा होकर सतरपोश<sup>24</sup> हो गया था।

एक संदूकचे में उसको पेंटिंग का सामान मिला, जो एक अर्से से बंद पड़ा था—वह तसवीरें बना-बनाकर बहुत पहले थक चुकी थी—अब उसने सब रंग निकाले, तमाम बुश धो-धाकर एक तरफ रखे और आईने के सामने नंगी खड़ी हो गई।

उसने अपने नंगे बदन पर ख़द्दोख़ाल<sup>25</sup> बनाने शुरू कर दिए—उसकी यह कोशिशश अपने वुजूद को मुकम्मल तौर पर उरिय़ाँ<sup>26</sup> करने की थी।

वह अपने बदन का सिर्फ सामने का हिस्सा ही पेंट कर सकती थी—दिन ,भर वह, नगे कैनवस पर उसका बदन था, बिन खाए, बिन पिए, आईने के क्षामने खड़ी, मुख़्तालिफ रंग जमाती और टेढ़े-बंगे ख़त्त बनाती रही—उसके ब्रश में ऐतिमाट<sup>27</sup> था।

आधी रात के क़रीब उसने जरा पीछे हटकर आईने में अपना बगौर जायज़ा लिया और इत्मीनान का साँस खींचा—इसके बाद उसने तमाम ज़ेवरात एक-एक करके अपने रगों से ल्थड़े हुए बदन पर सजाएं और आईने में एक बार फिर ग़ौर से देखा।

अभी वह रंगों से लुथडे हुए बदन पर सजे हुए जेवरात के बारे में कुछ सोच भी न सकी थी कि एकदम एक आहट-सी हुई।

उसने पलटकर देखा।

पहले पल उसने देखा, कोई हाथ में छुरा लिए, ठाटा बाँधे खड़ा है।

दूसरे पल उसने सुना और देखा, वह ठाटे में चीख़ा, छुरा उसके हाथ से गिर ५डा, वह अफरा-तफ़री के आलम में इधर-उधर लपका और भाग निकला।

फिर जाने क्या हुआ कि वह उसके पीछे भागी, चीख़ती हुई, पुकारती हुई. 'ठहरो 'ठहर जाओ 'मैं तुमसे कुछ नहीं कहैंगी ठहरो '

मगर उसने, जो न जाने क्या चुराने आया था, उसकी एक न सुनी और दीवार फॉदकर गायब हो गया ।

वह मायस होकर वापिस आ गई।

दरवाजे की दहलीज के पास उसका ख़जर पड़ा था।

उसने खंजर उठा लिया और कमरे मे चली गई।

अचानक उसकी नजरे आईने से दो-चार हुई – जहाँ उसका दिल था, वहाँ म्यानन्मा चमडे का खोल बँधा हुआ था।

उसने खोल पर खजर रखकर देखा-खोल बहुत छोटा था।

उसने खंजर फेक दिया और बोतल में से शराब के चार-पाँच बड़े घूँट पीकर इधर-उधर टहलने लगी—वह कई बोतले पी चुकी थी और खाया कुछ भी न था।

देर तक टहलते रहने के बाद वह फिर आईने के सामने आई—उसके गले में जेवरात तले इज़ारबदनुमा गुलुबद था, जिसके फुंदने बड़े-बड़े थे।

दएअतन उसको महसूस हुआ कि गुलूबंद तग होने लगा है और आहिस्ता-आहिस्ता उसके गले के अदर धैंसने लगा है।

वह ख़ामोश खड़ी आईने में ऑखें गाड़े रही, जो बाहर निकलने लगी थीं। धोड़ी ही देर में उसके चेहरे की तमाम रगें फूल गईं। फिर एकदम उसने चीख मारी और औंधे मुँह फर्श पर गिर पड़ी।

<sup>1</sup> साथ लगे, मलग्न, 2 लबे-चौड़े 3 कमरबद, 4. सुष्टिकर्त्ता, रचना करनेवाला, 5 अमूर्त; 6 आकार, शक्सें, 7. पीछे, 8 अस्पष्ट; 9 कला पारखी; 10. प्रभावित; 11 दृढ़ निश्चय, पत्रका दगदा, 12 मनमुटाव, रांग, 13 कारण, हेत्, 14 चनाकार; 15 विषयो, पहलुओ, 16 मकोच, 17 एतराज, आपित्त; 18 मुद्दें रखने की जगह, 19 निरंतर, लगातार, 20 लगाव, आकर्षण, 21 अगैर लय या तर्ज के, 22 मकोच, शर्म; 23 दृखांत, 24 छुपाना, ढकना; 25 नैन-नक्श; 26. नगा; 27 श्रामा।

# बराए नाम

Read in order to live. **Gustave Flaubert** 

तमाशा

डार्लिंग

आंखें

वो लड़की

क़ीमे की बजाय बोटियाँ

एक भाई एक वाइज्

औलाद

अंजामबद्धेर

विजली पहलवान

### बराये-नाम

"मैं इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों मे मर जाऊँगा। अगर ख़ुद नहीं मरूँगा तो ख़ुद-ब-ख़ुद मर जाऊँगा। क्योंकि जहाँ आटा रुपए का पौने-तीन सेर मिलता हो, वहाँ बड़ा ही बेग़ैरत इंसान होगा जो ज़िंदगी के रवायती (पारंपरिक) चार दिन गुज़ार सकें।"

मंटो

मंटो ने अपने सामान्य मानवीय जीवन और सृजनात्मक जीवन की सीमाएँ आपस में मिलाकर जीवित रहने का संघर्ष किया। यह उसका निजी निर्णय और कर्म था। मगर इस संघर्ष का परिणाम यह भी हुआ कि मटो के साहित्यिक व्यक्तित्व को उसके सामान्य मानव-व्यक्तित्व के कई कष्ट झेलने पडे।

जल्दबाज़ी में लिखी हुई कहानियाँ, किसी सच्ची सृजनात्मक प्रेरणा के बिना लिखी हुई कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनका उद्देश्य न तो किसी सृजनात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति था और न ही आंतरिक दबाव का परिणाम—मंदो की साहित्यिक पूँजी में इस ढर्रे की कहानियाँ भी शामिल हैं।

इसमें शंक नहीं कि बड़े-से-बड़ा साहित्यकार भी हमेशा एक ही स्तर की रचनाएँ लिखने में समर्थ नहीं होता, लेकिन अधिकांश बड़े लिखनेवाले कभी-कभी यह जाने बिना बुरा लिखते हैं कि व बुरा लिख रहे हैं। इसके विपरीत मंटो अपने साहित्यिक जीवन के किसी भी चरण में और सिक्रयता के किसी भी क्षण में अपने कर्म की वास्तविकता से अपिरिचित नहीं रहा। इसका कारण यह है कि मंटो के यहाँ अपनी मानसिक, मृजनात्मक और सामान्य मानवीय गतिविधियों की वास्तविकता की अनुभूति हमेशा जीवित रही। ऐसी रचनाएँ जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं के वश होकर लिखी गईं और जिनके पीछे किसी आंतरिक दबाव का संकेत नहीं मिलता, उन्हें हम केवल नाम-मात्र के लिए मंटो की कहानियाँ कह सकते हैं। इस वर्ग में आनेवाली कहानियों के विषय चाहे कितने ही बड़े और गहरे क्यों न हों, ये कहानियाँ छोटी हैं—इन कहानियों में मंटो का चिंतन और अनुभव तो परिपक्व हैं, मगर शैली और अभिव्यक्ति की पकड़ खासी दोषपूर्ण और कमज़ोर है।

दस्तावेज़ : एक / 379

इस भाग में एक कहानी ऐसी भी शामिल है जिसे हम मंटो की सृजनात्मक अनभ्यस्तता और कलात्मक अपरिपक्वता के चरण की यादगार कह सकते हैं, और वह कहानी है 'तमाशा', जो उसकी पहली कहानी है।

मंटो के बारे में एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है, और वह यह है कि पूरे मंटो से परिचय के लिए उसकी सफल और असफल, तमाम रचनाओं को सामने रखना होगा।

मंटो दरवेश नहीं था, मगर अस्तित्व की एकता में उसका विश्वास इतना पक्का था और उसके मानव-प्रेम के अर्थ में इतनी व्यापकता थी कि उसमें हर मानवीय अनुभव की समाई संभव थी। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के कारण मंटो ने कई दर्जन कहानियाँ केवल एक-एक दिन के अंतर से लिखीं और कभी-कभी तो एकदम कलम रखे बिना लिखीं। लेकिन इन कहानियों में भी हमारा सामना ज़िंदगी की किसी-न-किसी बुनियादी सच्चाई से होता है। इन कहानियों के माध्यम से भी मटो के समग्र व्यक्तित्व, चिंतन और अनुभूतियों की दुनिया के किसी-न-किसी कोने तक हमारी पहुँच अवश्य होती है। जिस तरह मंटो के बोध की व्यापकता अधेरे और उजाले को एक ही तरह से स्वीकार करती है, उस तरह मंटो के किसी भी सृजनात्मक पक्ष की अनदेखी करना, मंटो के अपने व्यक्तित्व की समग्रता के किसी-न-किसी अश से ऑखें फर लेने के बराबर होगा।

#### तमाशा

दो-तीन रोज से तैयारे सियाह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फजा में मॅडला रहे थे, जैसे वह किसी शिकार की जुम्तुज में हो। सुर्ख ऑधियां वक्तन-फवक्तन किसी आनेवाले खूनी हादिसे का देगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों से मुसल्लह पूर्विस की गश्त एक अजीब हैबतनाक समाँ पेश कर रही थी। वह बाजार जो आज से कुछ अर्से पहले लोगों के हजम से पुर हुआ करते थे, अब किसी नामालुम खौफ की वजह से सुने पड़े थे।

शहर की फजा पर एक पुरइसरार खामोशी मुसल्लत<sup>े</sup> थी—भयानक <mark>खौफ राज कर</mark> रहा था।

लालिद घर की खामोश और पुरसुकृन फजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बाते कर रहा था "अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यो नही जाने देते?"

<sup>''</sup>बेटा, आज स्कल में छुटुटी है ।''

ंमास्टर साहब ने तो हमें बतलाया ही नहीं वह तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कल का काम खत्म करके अपनी कॉपी न दिखाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी।''

ंवह इत्तिला देनी भल गए होगे । <sup>:</sup>

''आपक उपतर में भी छुट्टी है <sup>?''</sup>

ंहाँ, हमारा दफ्तर भी आज <mark>बद है</mark> । ''

ंचलां अच्छा हुआ । आज मै आपसे कोई अ<mark>च्छी-सी कहानी सुनू</mark>ंगा।''

यह बाते हो रही थी कि तीन-चार तैयारे चीख़ते हुए उनके सिर से गुजर गए—खालिद उनको देखकर बहत सौफजदा हुआ। वह दो-तीन रोज से उन तैयारो की परवाज को बगौर देख रहा था मगर किसी नतीज पर न पहुँच सका था। वह हैरान था कि यह जहाज सारा दिन धप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं।

आंखिर उनकी राजाना नकला-हरकत से सख्त तम आकर वह बोला ''अब्बा, मुझे उन जहाजों से सख्त खौफ माल्म हो रहा है आप इनके चलानेवालों से कह दे कि वह हमारे घर पर से न गजरा करे।''

''खौफ ? कही पागल तो नहीं हो गए <mark>खालिद?'</mark>'

''अब्बा, यह जहाज बहुत स्वौफनाक हैं आप नहीं जानते, यह किसी न किसी दिन हमारे घर पर गोला फेंक देगे।'' "यह तमने किसमे सना<sup>?</sup>"

''कल सुबह मामा ही तो अम्मीजान से बातें कर रही थी कि इन जहाजवालों के पास बहुत-संगोले हैं अगर इन्होंने इस किस्म की शरारत की तो याद रखे कि मेरे पास भी एक बदक है, वहीं जो आपने मुझे पिछली ईंद पर लाकर दी थी।''

ंमामा तो पागल है । मैं उससे दरयाफ्त करूँगा कि वह ऐसी बाते क्यो किया करती है। इत्मीनान रखो, वह ऐसी बाते कभी नहीं करेगी। ''खालिद के अब्बा ने अपने लड़के की गैर मामली जसारत' पर इसते हुए कहा।

अपने वालिद से रुख़्सत होकर ख़ालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक़ निकालकर निशाना लगाने की मश्क करने लगा, ताकि उस रोज जब कि हवाई जहाजवाले गोले फेंकें तो उसका निशाना खता न जाए और वह पूरी तरह इतिकाम ले सके—काश, यही नन्हा इतिकाम हर शख्स में तकसीम हो जाए।

इसी अर्से में जबिक एक बच्चा अपने इतिकाम लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह-तरह के ममूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिटायन कर रहा था कि वह आइदा घर में इस किस्म की कोई बात न करने पाए जिसमें खालिद को दहशत हो। मामा और बीवी को इस किस्म की मजीद हिटायत देकर वह अभी बड़े दरवा जे में बाहर जा ही रहा था कि खादिम एक दहशतनाक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करनेवाले हैं और यह तवक्को की जानी है कि कोई न कोई वाका जरूर पेश होकर रहेगा।

खालिद का अब्बा यह मुनकर बहुत खौफजदा हुआ — अब उसे यकीन हो गया कि फजा का गैर मामृली सुकून, तैयारो की परवाज़, बाजारो मे मुसल्लह पुलिस की गश्त, लोगो के चेहरो पर उदासी का आलम और खूनी आँधियो की आमद किसी खौफनाक हादिसे की पेशखेमा<sup>8</sup> हैं।

'वह हादिसा किम नौइयत<sup>9</sup> का होगा ?'

यह खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी मालूम न था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ में लिपटा हुआ था—बाहर जाने के खयाल को मुलतबी करके खालिद का अब्बा कपड़े तब्दील करने भी न पाया था कि तैयारों की आवाज ने उसे खौफजदा कर दिया। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सैकड़ो इसान हमआहग<sup>10</sup> आवाज में दर्द की शिददन<sup>11</sup> से कराह उहे हैं।

खालिद तैयारों का शोरो-गुल सुनकर अपनी हवाई बद्क सँभालता हुआ कमरे से बाहर दौड आया और उन्हें ग़ौर से देखन लगा, ताकि वह जिस वक्त गोला फेकने लगे तो वह अपनी हवाई बदक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे।

उस वक्त मान मान के बच्चे के चेहरे पर आहनी इरादे और कवी इस्तिकलाल<sup>12</sup> के आसार नुमायाँ थे जो कम हकीकृत बद्क का खिलौना हाथ में थामे जैसे एक जरी सिपाही को शर्मिदा कर रहा हो। मालूम हो रहा था कि वह अब उस चीज को, जो उसे असे से खोफजदा कर रही थी, मिटाने पर तुला हुआ है।